

# जैन न्याय

सिद्धान्ताचार्यं पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री प्राचार्यं स्यादाद महाविद्यालय, बाराणसी



भारतीय ज्ञामपीठ प्रकाशन

ज्ञानपोठ मृतिदेवी जैन ग्रत्यमाला : हिन्दी ग्रन्यांना-१० प्रम्यमाला सम्यारक : सॅ॰ पीरावाल जैन, सॅ॰ आ॰ ने॰ उपाप्ये, लह्मांवस्त्र जैन

> Mortidev; Series: Hindi Title No. 10 JAINA NYXYA ( Jain Logic ) Pt. Kailash Chandra Shastri Bharqtiya Joanbith Publication Piret Edition 1986 Price Ra. 9.00 (C) भारतीय साम्पीउ द्रवस्य धपान कादोलय . भनीतर यात्रं क्षेत्र, बलवत्ता-१० प्रकारत कार्यायय दुर्गीरुष्ट मार्ग, बारापसी-४ दिगम वेन्द्र १६००। ११ नेपाओ सुनार मार्ग, दिहा-६ वयम गेहकरण १९६६ मृत्य है.००

> > गम्पनि मुद्रशासन, नारामगी-५

#### FOREWORD

With great interest and pleasure I have glanced through the following pages written by Siddhantachārya Pt. Kailasa Chandra Sāstri. The work is devoted to a careful study of some important problems of Jain Nyāya Sāstra and sums up the teachings of ealrier authorities. In the  $\mathbf{P}_{r}$ ishabhumi prefixed to the work as an Introduction he has surveyed the entire field including teachers like Akalaṅka, Kunda Kunda, Umāsvāti, Samantabhadra, Siddha Sena, Pātra Kesari, Vidyānanda, Hema Chandra, Yasovijaya and others.

Serious students of Indian philosophy are well aware of the brilliant part played by Jain Logicians in their polemics with Hindu and Buddhist Logicians in ancient and medieval India. Pt. Kailasa Chandra's book will be a valuable and reliable guide to a serious student of Jain Logic and Philosophy in the earlier ages. The work as it appears before us is the result of immense labour on the part of the author and discloses in him a critical grasp of the subject and a power of fair presentation.

I hope it will be read with interest and profit not only by Jain students but also by scholars interested in the history of the evolution of Indian thought in general.

2/A, Sigra, Varanasi 10. 8. 1966.

-Gopinath Kaviraj, M. A., D. Litt.

Mahāmahopādhyāya, Sāhitya-Vāchaspati, Padma Vibhushana.

#### प्राक्षयन

विद्यान्ताचार्य पं॰ कैलायचार सास्त्रीके द्वारा लिखित पुस्तकका मैने विद्याप अभिनिष कोर अवज्ञताके साथ अवलोकन किया । अस्तुत पुस्तकमें जैन स्वाय सास्त्रके कितप्य महस्वपूर्ण विवयोंका सार्थपानीके साथ अध्ययन अस्तुत किया गया है और इनमें आयोज अधिकारी ग्रन्थकारोंके मान्ध्र्योंकों भी सार रूपमें दिया गया है। पृष्ठपूर्मिनें, जिने प्रत्यकी अस्तावना कहा जा सकता है, सेवकने समय जैन संत्रके अरुलंक, कुन्दकुन्य, वमास्त्रीति, समन्तमद्व, सिद्धमेन, पायकेसरी, विद्यानन्य, हेमचन्द्र, यद्योविजय सादि प्रयक्तारींका पर्यवेदस्य दिया है।

मारतीय दर्शनके गरमीर अध्येता मुपरिवित है कि प्राचीन और मध्यक्षातीन भारतमें जैन नैवायिकोंने हिन्दू और बीज नैवायिकोंके गए बादानुकादमें सानदार माग लिया है। प्राचीन काकीन जैन ग्याय और वर्शनके गम्भीर अध्येताओंके लिए पंक केंक्सावपाद साम्बोको । यह पुग्वक एक बहुमूच और प्रामाणिक मागदर्शकका कार्य करेगी। इति सित क्यों हमारे सामने है, यह लातके अधक परिध्यका पात है तथा उनके विवयको आजोचनासक पत्र और मागूचित प्रस्तुती-करनकी सामनोत परिधायक है।

में आया करता है कि यह पृथ्यक न केवन औन विद्यार्थी विश्वि भारतीय वर्धनके अभिक विकासके इतिहासके भेगो विद्यान् भी दिवपूर्यक पुरुष और उन्नणे लामानियत होंगे।

२१भ० निगरा यारागमी २०-८-1९६६ —गोपीनाश कविराज महामहोत्राध्याय, साहित्यशबस्पीत, मधीबनुष्य

### लेखकके दो शब्द

एक बार पुराने 'पत्रों' को काइलोंको देखते समय मेरी दृष्टि जैनहितैवी, भाग १५, अंक ७-८में प्रकाशित एक लखपर पड़ी। लेखका शोर्यक था 'हिन्दीमें जैन-दर्यन' और लेखक थे 'एहवर्ड एंको संस्कृत हाईस्कूल' मुबक्करनगरके हेडमास्टर श्रो मोतीलाल जैन एम० ए०। यह लेख सन् १९२१ में लिखा गया था और एक स्कोमके रूपमें था। स्कीम बहुत ही सुन्दर और आवश्यक थी। उसने मुझे आकृष्ट किया।

इघर 'बंगीय संस्कृत शिक्षा परिपद्' कलकत्तासे जैन ग्रन्योंमें भी परीक्षा देकर जैन स्वायतीर्वको उपाधि सुलम हो जानेसे जैन विद्यालयोंमें जैन स्वायके प्रमुख ग्रन्य अष्टतस्त्री और प्रमेवकमलमार्तण्डके पठन-पाठनका खूब प्रचार बढ़ा और प्रतिवर्ष जैन विद्वान न्यायतीर्थं परीक्षा उत्तीर्णं करने लगे । किन्तु परवात समयने ऐसा पलटा खाया कि न्यायशास्त्रकी बोरसे छात्रांमें उदासीनता बाती गयी। धार्मिक ग्रन्थोंकी तो हिन्दी टीकाएँ भी सुलभ घीं, किन्तु न्यायशास्त्रके सम्बन्धमें यह सहिलयत भी नहीं थी । न्यायशास्त्रके प्राथमिक प्रन्योंकी हिन्दी टीका भी इन युगके न्यायशास्त्रपुरीण विद्वानोंने की, किन्तु अष्टमहस्ता, प्रमेयकमलमार्तण्ड, न्यायकुमुदचन्द्र-जैसे प्रन्योंको हिन्दी टोका करना सुगम नहीं है । और जैन न्याय-का पठन-पाठन चालू रखनेके लिए आजके युगमें यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि हिन्दीमें उसे गुलम बनानेकी चेष्टा की जाये। उपत स्कीम तथा आवश्यकतासे प्रेरित होकर मैने हिन्दीमें 'जैन दर्शन' नामक पुस्तक लिखनेका विचार किया। भौर आजसे लगमग दो दशक पूर्व उसे लिख भी डाला। स्व० पं० महेन्द्रकु मार-जी न्यायाचार्य-द्वारा लिखित 'जैन दर्शन' पुस्तकका प्रकाशन थी वर्णी जैन प्रत्य-मालासे हुआ । पीछे भारतीय शानपीठ बाराणसीके तरकालीन व्यवस्थापक श्री-बाव जानजी फागुल्लके प्रयत्नसे उसके मन्त्री बाबू लक्ष्मीचन्द्रजी जैनके मेरी जैन-दर्शन पुस्तकको भारतीय ज्ञानपीठसे प्रकाशित करना स्वीकार किया। किन्तु र्चे[क 'जैन दर्शन' नामसे एक पुस्तक पहले प्रकाशित हो चुकी थी अतः इसे जैन न्याय नाम देना ही उचित समझा गया । जैन दर्शनमें जैन तरप्रज्ञानसे सम्बद्ध विषयोंका समावेश होनेसे उसकी सीमा विस्तृत है किन्तु जैन न्यायमें मूलत: प्रमाण शास्त्र हो प्रधानरूपसे आता है और उसीकी चर्चा इस पुस्तकमें होनेसे भी उसे जैन न्याय नाम देना ही उचित प्रतीत हुआ और इस तरह इस पुस्तकका नामकरण संस्कार निष्यन्न हुआ।

प्रमाणके द्वारा पदार्घकी परीक्षा करनेकी न्याय कहते है । इमीखे न्यायशास्त्र -को प्रमाणदास्त्र भी कहते हैं । प्रमाणके अन्तर्गत प्रमाणका स्वरूप, प्रमाणके अद- प्रमेद, विषय, फज और प्रमागाभास बाते हैं। प्रस्तुन पुस्तकमें प्रमाणके विषयको चर्चा नहीं आ एकी। यदि उमें भी ममाविष्ट किया जाता सी प्रन्यका करिकर क्योंदातों अवदन्य ही जाता। इसिटिए उसे छोड़ देना पड़ा।

त्रिम-त्रिम विषयके पूर्व पता और उत्तर पतामें जिन-जिन प्रत्योंका उपयोग किया गया है या जिन प्रत्यों में विषय पित है, उनका नीचे टिप्पणीमें निर्देश कर दिया गया है । तथापि इन प्रत्यका निरोध काधार काषामें प्रभावन्त्रके प्रसिद्ध प्रत्ये प्रमेशकमलमार्गण्ड कीर न्यायकुतृद्वनन्द हैं । स्वायसाहनकी उच्च क्याओं में इस्तीन उपन्योग्ध प्रत्ये प्रमेशकमलमार्गण्ड कीर न्यायकुतृद्वनन्द हैं । स्वायसाहनकी उच्च क्याओं में इस्तीन उपने प्रत्ये प्रमान हैं । अतः इन प्रत्योक्ष पाठक साम उनकी काटनाईका व्याय स्थाय प्रशावन हैं । यदि मेरी इस पुस्तकों अने न्यायक मार्गण पाठक साम वर्षकों अने न्यायक पाठक साम वर्षकों अने न्यायक पाठक साम वर्षकों अने न्यायक पाठक पाठना प्रत्ये के से स्थायक मार्गण । इन पुस्तकके प्रमाणके भेदे हों सिला तो में अपने व्यायक मार्गण । इन पुस्तकके प्रमाणके भेदे हों सिला हम से प्रत्ये प्रत्योग की नायों है और दिशायमाणके क्यायक प्रत्योग के मेरी के इवस्प-को पाठक मार्गण की मार्ग है और दिशायमाणके क्यायक प्रत्योग की सिला ति वर्षकों प्रति मार्ग है । वह प्रकरण परिसाविमोक लिए तो ततने तपयोगी मही है कि सु सामको प्रवर्ण प्रति प्रति हम प्रति हम सन्योग हो हम स्वत्य कि स्वत्य क्यायोग है ।

थैन न्याय-श्रेम नीरस विषयके माहित्यकी प्रकाशित करनेकी क्लोकृति देकर मान्यीय मानवीटके संवालकोने को विद्यानुसान प्रकाशित क्या है उसके लिए में उनका और विशेष कपने मानवीटके मन्त्री बात लक्ष्मीयन्त्रभी अनका आमारी हूँ। इति गीमुलकाट जैनने दम पुन्तककी सुम्बद्धित कप देने तथा शीप्र प्रकाशित करनेमें कालो धम किया है। अने, में उनका भी आमारी हूँ। और भारतीय मानवीटके प्रयान क्यवस्थाक थी। जनवीत्रभीने महयोगने बिना नो कुछ भी सम्बद्धित करनेमें कालोगने क्या कालकाटक आप क्यायीन क्

महामहीवाष्याप पं॰ योषीनावधः विवराजन अस्तरच होते हुव भो प्राप्तवन सिनमेका वह किया, उनका में विधेय वयन आभारो है। जिल्लीमें जैन स्वायतर यर बहुमा प्रपत्त है, दर्गावर बुद्धियां गम्बन है। अवत्व अस्त्रमं स्वायताहबसूरीयोमें में अस्त्री एजनियोरे किए वामान्यात्व स्टूला है। आग्रा करता है कि उनकी स्रोर के हमारा स्वार आवदित करेंगे।

स्तेत्रशहास् महाविद्यालय चारान्यः संग्राह्ममा दिवस २४३२

ŧ

— कैणामचन्त्र मामी

### विपय-सूची

पृष्ठभूमि

8-88

न्यायवास्त्र १, जैन न्याय ४, जकलंक देवके पूर्व जैन न्यायकी स्थिति — आवार्य मुन्दकुन्द ६, आवार्य उमास्वामी ८, स्वामी समन्त्रमत्र, और विद्वतेन ८, आवार्य प्रीदत्त २१, स्वामी पात्रकेषरी २२, मस्त्वादी और सुमित २५, मट्ट अकलंक २६, अकलंक देवके उत्तरकालीन जैन नैयायिक, गुमारसेन और जुमारसिन ३५, आवार्य विद्यानन्द २६, दो अनन्तवीर्य ३७, जनन्तकीर्ति ३८, आवार्य माणिक्य-निन्द ३९, आवार्य प्रभावन्द्र ४०, आवार्य वादिराज ४१, अभयदेव ४२, वादि-देवसूरि ४२, आवार्य प्रभावन्द्र ४३, यत्नीविजय ४३।

प्रमाण

309-28

जैनसम्मत प्रमाणलक्षण ४५. प्रमाणलक्षणका विवेचन ४६, ( 'अपूर्व' पदके सम्बन्धमें जैन नैयाविकाँके मनभेडका विवेचन । जैन टार्शनिकाँमें घारावाटी आसोंके प्रामाण्य अप्रामाण्डको लेकर विचारभेद ५१. ) दर्शनान्तर सम्मत प्रमाणलक्षण बौर उनकी समीक्षा ५३, १मिशकर्पवाद ५३ ( पर्वपदा-सन्निकर्पके प्रामाण्यका ममर्थन सन्निकर्पके छह प्रकार ), उत्तरपक्ष ५४ (वस्तुज्ञान करानेमें सन्निकर्प साधकतम नहीं है, योग्यता विचार, सिन्नकर्षके सहकारी कारण द्रव्य है या गुण या कर्म ५५.) चक्षका प्राप्यकारित्व ५६ ( चक्ष प्राप्यकारी नहीं है, चक्षको सप्राप्यकारी माननेमें आपत्तियाँ और उनका परिहार, चक्ष तैजस नहीं है ५७, सन्निकर्पकी प्रमाण माननेसे मर्वज्ञका अभाव ५८) २कारकसाकत्यवाद ५९, पर्वपक्ष ५९ (कारकोंके समुद्रसे ही ज्ञान उत्पन्न होता है इसलिए कारकसाकत्य ही प्रमाण है, ज्ञान तो फल है), उत्तरपक्ष ५९ (कारकसाकत्य मुख्य रूपसे प्रमाण नहीं हो सकता उपचारसे प्रमाण हो सकता है ) ३इन्द्रियवृत्ति समीक्षा ६० ( इन्द्रियवत्ति ही साधकतम होनेसे प्रमाण है, पदार्थका सम्पर्क हीनेसे पहले इन्द्रियोंका विषयाकार होना इन्द्रियवृत्ति है। सांख्यके उक्त मतकी समीक्षा-इन्द्रियवृत्ति अचेतन होनेसे प्रमाण नही हो सकती, इन्द्रियवृत्ति है क्या ? इन्द्रियोंका पदार्थाकार होना प्रतीतिविरुद्ध है, वह वृत्ति इन्द्रियोंसे मिन्न है या अभिन्न, यदि वृत्ति इन्द्रियोंसे सम्बद्ध है तो दोनोंका कौन सम्बन्ध है ६१) ४ज्ञातु-व्यापार पर्वपक्ष ६१ ( ज्ञातुक्यापारके बिना ज्ञान नहीं हो सकता, आहमा,

इन्द्रिय, मन और बर्य इन चारोंका मेल होनेपर ज्ञाताका व्यापार होता है उसीमे ज्ञान होता है अतः वहीं प्रमाण है ), उत्तरपक्ष ६२ ( ज्ञातुव्यापार किसी प्रमाण-से सिद्ध नहीं होता, न प्रत्यक्षसे, न अनुमानसे, न अर्थापत्तिसे ६२ ) ५निवि-कल्पक ज्ञान ६४ पूर्वपक्ष ( जो ज्ञान अर्थसे संसुष्ट शब्दको वाचक रूपसे प्रहुण -करता है वही सविकरूपक है. अन्य नहीं । यह बात प्रत्यक्ष ज्ञानमें सम्भव नहीं है अत: निविकल्प प्रत्यक्ष ही प्रमाण है ६५, निविकल्पमें सविकल्पम ज्ञानकी उत्पन्न करनेकी शबित है अतः उसके द्वारा वह समस्त व्यवहारोंमें कारण होता है ६५. सविकल्पक प्रमाण नही है क्योंकि उसका विषय नवीन नहीं है. निविकल्पकके विषय दश्य और विकल्पके विषय विकल्प्यमें एकत्वाध्यवसाय होनेसे अमवरा सविकल्पक ज्ञान होता है ६५ ), उत्तरपक्ष ६६ (दिग्नागने प्रत्यक्षके लक्षणमें अधान्त पद मही रखा या, धर्मकीतिने कल्पनारहित अधान्त ज्ञानको प्रत्यक्ष माना ६६, कल्पनारहितस्वका निराकरण ६६, निविकल्पक ज्ञान व्यवहारमें उपयोगी नहीं है ६७, विकल्पन के सिवा निविकल्पककी प्रतीति स्वप्नमें नही होती ६८, दोनोंका एकत्वांच्यवसाय कौन करता है ६९, जो स्वयं निविकल्पक है वह सविकल्पकको कैमे तरपंत कर सकता है ६९, यदि सविकल्पकको उत्पन्न करनेपर ही निवि-कल्पक प्रमाण है तो सविकल्पकको हो प्रमाण वयाँ नहीं मान छेता ७२ )।

मिथ्याज्ञानके तीन भेद ७३, विपर्ययज्ञानको छेकर भारतीय दार्रानिकाँके मतभेदोंका क्रमशः निरूपण और समीक्षा ७३, रिविवेकास्थाति, पूर्वपक्ष ७३, ( मीपमें 'यह चाँदी हैं' ये दो ज्ञान है प्रत्यदा और स्मरण । सामने धर्तमान सीपमें और पहले देखी चाँदीमें भेद ग्रहण न होनेसे इसे विवेका-स्यातिका स्मृति प्रमोप कहते हैं ७४), उत्तरपक्ष ७४, (यह दो ज्ञान नहीं, एक ही है अतः विपरीतस्याति है स्मृति प्रमीप नहीं ७६, स्मृतिका प्रमोप पया बस्तु है ७६,-७८ ) २अख्यातियाद (सीपमें 'यह चौदी हैं' इस ज्ञानमें कुछ भी प्रतिभासगान नहीं होता इमीलिए इसे अस्याति महते हैं यह घाविकका मत समीचीन नहीं है ७९, यह अख्याति गया है ७९,) इअसरस्यातिबाद ७९ (बीट मीत्रान्तिक और माध्यमिकींका कथन है कि मीपमें 'यह चौदी हैं' इस जानमें असतुका ही प्रतिभास होता है इसलिए इसे असरस्याति कहते हैं ८०, यह कयन ठीक नहीं है असत् और प्रतिमास दोनों विरुद्ध हैं ८०, ऐसे जानीमें कीन-सां अर्थक्रियाकारित्व नही होता ज्ञानसाध्य या शेवमाध्य ८० ), ४प्रसिद्धार्थस्यातिबाद ८१ (सांस्य मानता है कि विपर्यय शानमें प्रतीतिमिद्ध बर्चना ही प्रतिमास होता है किन्तू जैनोंका कहना है कि ऐमा माननेसे फान्त और अधान्त व्यवहार ही नष्ट हो जायेगा ८१ ), ५आरम-

ह्यातिवाद ८१ (गोगाचार विपरोत्तज्ञानको आत्मह्याति मानते हैं। वयोंकि वे बाह्य अर्थको ज्ञानका विषय नहीं मानते अतः चौदोका बाह्यह्यसे बोध नहीं होना चाहिए आदि ८२), ६अनिर्वचनोयार्थह्याति ८२ (अर्डतवादी विषयंग्रज्ञानमें अनिर्वचनोयार्थह्याति ८२ (अर्डतवादी विषयंग्रज्ञानमें अनिर्वचनोयार्थह्याति मानते हैं किन्तु जो प्रतिभावमान है उते अनिर्वचनोय नहीं कहा जा सकता ८२), ७अरुशिककार्य ह्याति ८२ ( अर्वके स्वहण्या निरूपण नहीं किया जा सकता ऐसे अर्यक्षेत एयोतिका नाम अरुशिककार्यह्याति है। यहाँ अर्यके अरुशिककार्यने प्रति वा अभित्राय है ८४). ८विपरोतार्थह्यातिवाद प्रसक्ता समर्थन ८४)

साकारज्ञानवाद की समीधा ८६ पर्वपदा ( बीटोंका कहना है कि ज्ञान अर्थंसे उत्पन्न होता है इसलिए वह अर्थके आकार होता है। यह नियम है जो जिसका साहक होता है वह उसके आकार होता है ८७ ), उत्तरपदा ८८ (जैमोंका कहना है कि ज्ञान और अर्थका तहत्वित सम्बन्ध नहीं है योग्यताल्य सम्बन्ध है. साकार ज्ञानको किसीको भी प्रतीति नहीं होती अतः ज्ञान निराकार है ८८), ज्ञान स्वसंवेदो है ९१, परोक्ष ज्ञानवाद ९१ पूर्वपक्ष ( मीमांतक ज्ञानको परोक्ष मानते है। उनके मतानुसार अर्थातिसे झानकी प्रतीति होती है ९१) उत्तरपक्ष ९२ ( यदि ज्ञानको अनुमेष माना जायेगा तो मैं अर्थको जानता हुँ ऐनी प्रतीति नहीं हो सकेगो ९५) ज्ञानान्तरवेदाज्ञानवाद ९५ पर्वपक्ष ( नैयायक ज्ञानको स्वसंविदित नहीं मानता उसके मतसे ज्ञानको दसरा ज्ञान जानता है ९५, उसके मतसे स्वयं अपनेमें हो कियाके होनेमें विरोध है ९६ ), उत्तरपक्ष ९६ ( जब आप ईश्वर-शानको स्वसंविदित मानते है तो हम छोगोंके शानको स्वसंविदित वयों नहीं मानते ९६, तथा स्वात्मामें जानकी किस क्रियाका विरोध है ९७ ), ज्ञानका अचेतनत्व ९९ पर्येप्स ( सांख्यमतरी ज्ञान अचेतन है वह प्रधानका परिणाम है । अचेतनज्ञान कैसे जानता है इसका स्पष्टीकरण ९९), उत्तरपक्ष ९९ (जैनोंका कहना है कि जान जहका यम नहीं, आत्माका यम है ९९, साख्यको प्रक्रियाका खण्डन १००), प्रामा-ण्यविचार १०२ पूर्वपद्म (मोनांसक स्वतःप्रामाण्यवादी है, किन्तु अप्रामाण्यकी उरवित दोषोसे होनेके कारण परतः मानता है १०२), उत्तरपदा १०४ ( जैनोके द्वारा स्वतः प्रामाण्यवाद और परतः अव्यामाण्यवादकी समीक्षा । जैसे अव्यामाण्यकी चररत्ति दोपोंसे होती है वैसे हो प्र:माण्यको चत्पत्ति गयोसे होती है १०७ )।

प्रमाराके मेद ११०-१६२

जैनसम्मत दो मेर ११०, प्रमाणको खर्चा दार्शनिक युगको देन ११०, दार्शनिक युगसे पहले झानके पाँच भेर ११०, अकलंक देवके-द्वारा प्रमाणविषयक पुरिवर्योका सुलझाव ११२, सभी जैनाचार्योके द्वारा उसकी मान्यता ११३, चार्वाकका एक प्रमाण ११४, उसकी समोक्षा ११४, बौद्धसम्मत दो भेद ११५, उसकी समीक्षा ११५, नैवायिक और मीमांसक सम्मत प्रमाणभेद ११६, अर्थापति नामक प्रमाणका विवेचन तथा अन्तर्भाव ११६, अनुमानमें अर्थापतिका अन्त-मवि ११८, अमावका प्रत्यक्ष आदिमें अन्तर्भाव ११९।

इन्द्रियके मेद १२३, इन्द्रियोंके सम्बन्धमे नैयायिकोंके मतको समीक्षा १२३, इन्द्रियोंके सांख्यसम्मत आर्हुकारिस्वकी समीक्षा १२४, अर्थ और प्रकाशके ज्ञान-कारणस्वकी समीक्षा १२५, प्रकाशके ज्ञानकारणस्वकी समीक्षा १३०।

मितिज्ञानं अथवा साव्यवहारिक प्रत्यक्ष १३१, अर्थावप्रह और व्यांजनावप्रह 
१३२, घवलाके मतका विवेषन १३३, वर्धन आर अव्यक्ष १४४, मान्यताका 
सार १४३, दिगम्बरमान्यता १४४, दर्धन और अव्यह १४४, अक्लंकरेवके 
तस्वार्धवातिकसे १४५, दि० परम्यरामें दर्धनके स्वरूपमें भेद १४६, विद्वतेनका 
मत १५०, ईडा आदिका स्वरूप १५३, मित्रानके ३३६ भेद १५५, अनिसृत 
सान और अनुमानादिक १५७, बहु, बहुविच ज्ञानका समर्थन १५९।

अविधितान १६०, जविधानके भेदोंका विवेचन १६१, मनःपर्ययक्षान १६२, मनःपर्ययक्षेत्र १६२ मनःपर्ययक्षेत्र छहाणके सम्बन्धमें इवे० मान्यता १६२, मनःपर्ययक्षेत्र १६२ म्हान्ति, विपुलमितका विवेचन १६३, सक्तप्रत्यक्ष १६५, सर्वहातका विवेचन कुमारिलका पूर्वपक्ष १६५, जैनोंका उत्तरपदा—स्वेहताका समर्थन१६८, सर्वहातको समर्थन१६८, सर्वहातको समर्थन१६८, सर्वहातको समर्थन१६८, सर्वहातको समर्थन१६८, सर्वहातको समर्थन१६८, स्वेहताको छन्द्र विविध्व विवायक्ष विवायक्ष विवायक्ष १६७, विविध्य पूर्वपत्य (सृष्टिकर्तृत्वका समर्थन१७८), विविध्य पूर्वपत्य स्विध्यक्षित्र समर्थन१८८), उत्तरपक्ष १८८ ( वैनोंक द्वारा सृष्टिकर्तृत्वका समर्थन१८८), ईश्वरके स्वस्पके विवयमें सोस्वका पूर्वपत्र १८८ वृत्वपत्र प्रक्रियोका समर्थन१८०।

### परोक्ष प्रमास

१६३-२६४

परोराका लक्षण बौर उसके भेद १९३, स्मरण अववा स्मृति १९३, स्मृतिकी प्रमाण न माननेवाले बौद आदिका पूर्वपदा १९३, जैवोका उत्तरपत्रा स्मृतिकी प्रमाण न माननेवाले बौद आदिका पूर्वपदा १९३, जैवोका उत्तरपत्रा स्मृतिकी प्रमाण्यका समर्थन १९५, अविके प्रामाण्यका निरस्त १९७, जैवोके द्वारा उसके प्रामाण्यका निरस्त १९७, जैवोके द्वारा उसके प्रामाण्यका समर्थन १९८, उपमान प्रमाणवादी भौगोसकका पूर्वपदा २०१, जैवोके द्वारा उसका मा साद्यम्य प्रसामिकानमें अन्तमांव २०५, तक्ष्रमाण २०५, तक्ष्रमाण २०५, तक्ष्रमाण

२०७, तर्कके द्वारा व्याप्तिके ग्रहणका समयंत्र २०८, प्रत्यक्षरी व्याप्तिका जान माननेवाले योद्वीका पूर्वप्रा २०९, जैनोंके द्वारा तर्ककी व्यावस्यकताका समयंत्र २०९, अनुमानका लक्षण २१२, हेतुके लक्षणके विषयमें वौद्धीका पूर्वप्रा २१२. (हेतुके तीन लक्षण पदापमेत्व, सपतात्व और विषदा असत्वका समर्थन), जैनोंका चत्तरपदा २१३, (प्रैल्प्य हेत्वाभासमें भी रहता है २१३, अन्यपानुनपीत ही हेनुका सम्पन् लक्षण है २१५) हेतुके योगकल्पित पोकस्पत सम्पन् लक्षण से स्थाप भी सदीप है, अन्यपानुनपीत सा स्वीमा २१५ (प्रैल्प्यक्ष) तरह पांचरूप स्वाण भी सदीप है, अन्यपानुनपित या अविनामाव नियम ही हेतुका सम्यन् लक्षण है २१६)।

स्विनाभावके दो भेद २१६, हेतुके भेद २१७, हेतुके भेदों के विषयमें बौद्धका पूर्वपद्म २१८ (बौद्धके अनुसार हेतुके दो हो भेद हैं—कार्यहेतु और स्वभाय-हेतु २१८), उत्तरपद्म २१९ (अन्य हेतुओं के उद्भावकी विद्धि २२२) हेतुके पीन भेदे मानवेवाले नैपाधिकका पूर्वपद्म २२२, उत्तरपद्म २२३ (पीचित अति-रिक्त भी हेतुओं को तिद्धि), सांव्यसम्भत हेतुओं के भेदीका निराकरण २२३, सांध्यका स्वरूप २२४, अर्थापित प्रमाणके सम्बन्ध्यमें भीमांसकों का पूर्वपद्म २२४, जैनों के द्वारा अर्थानितिका अनुमानमें अर्थाभित २२६, अनुमानके अवयव २२९, तिकाल हेतुका ही प्रयोग आवश्यक है, प्रतिज्ञाका नहीं २२०), उत्तरपद्म २३० (पद्मका प्रयोग भी आवश्यक है २३१), अनुमानके भेद २३२।

आगम या श्रुतप्रमाण २३२, भैरीयिकोका पूर्वश्य २३३ ( जन्द प्रमाण अनुमानसे भिन्न महीं है २३३ ), उत्तरपद्य २३४ ( अनुमानसे भिन्न शब्द प्रमाण अनुमानसे भिन्न महीं है २३३ ), उत्तरपद्य २३४ ( अनुमानसे भिन्न शब्द प्रमाणको सिद्धि ), बौद्धांका पूर्वपद्य २४६ ( शब्दप्रमाण ही नहीं है अत: उसका अनुमानमें अन्तरभावको सिद्धि २३५ ), मीमांतकका पूर्वपद्य २४० ( शब्द और अर्थका नित्य सम्बन्ध है २४४ ), उत्तरपद्य २४५ ( शब्द और अर्थका नित्य सम्बन्ध महीं है २४३ ), अन्यापीहका वर्थ ने विद्यम वैद्धांका पूर्वपद्य २४६ ( अन्यापीहका नित्य समान्य मात्र है १४४ ), उत्तरपद्य २४५ ( अन्यापीहका नित्य सामान्य मात्र है), उत्तरपद्य ५५० ( शब्दका विषय सामान्य मात्र है), उत्तरपद्य ५५० ( शब्दका विषय सामान्य मात्र है), उत्तरपद्य ५५० ( शब्दका विषय सामान्य मात्र है), उत्तरपद्य ५५० ( शब्दका नित्य सामान्य मात्र नहीं है किन्तु सामान्य विद्यासक्त स्वर्थ सामान्य है २५५), शब्दको मित्रस सानवेवाळे भीमांसकोंका पूर्वपद्य २५५, उत्तरपद्य—सहद अनित्य है २५५, वेदको अपोहरोय सानवेवाळे भीमांसकोंका पूर्वपद्य है २५५, वेदको अपोहरोय सानवेवाळे भीमांसकोंका वैद्याकरणोंका वैद्याकरणोंका

पूर्वेपश २६७, (वर्ण, पद, वावय अर्थके प्रतिपादन नहीं है स्कोट ही अर्थका प्रतिपादक है, वर्णाव्यिन उनीकी अभिव्यक्षित करती है २६७) उत्तरपद्य-२६८ (स्कीटकी समीक्षा), संस्कृत धान्दोंकी ही अर्थका प्रतिपादक माननेवाले मीमांसकोंका पूर्वेपश २०१, अपकृत्य, प्राकृत आदिके शक्योंको भी वावक माननेवाले जीनेंका उत्तरपद्म २७३, श्रुतप्रमाण २०७, (श्रुतके अधरारामक तथा सनत्यरास्मक या दान्दक और लिङ्गुक मेदोंका विवेचन २७८) श्रुतकानके विषयम अकल्यलं देवका मत २८०, श्रुतकानके विषयम देवतास्तरमान्यता २८२ (विशेषा-व्यव्यक माध्यपत वर्षाका विवरण २८३, श्रुतकानके अधरस्य और अनस्य स्थान मिनेक स्थान प्रति का साम्य स्थान प्रति होते स्थान १९०, श्रुतकानके विवरण २८०, विगम्बर और एवंतास्वर परम्पराम अन्तर २९०, श्रुतकानके देवतास्वर सम्मत मेद २९२, (प्रत्येक भेदके स्वरूपका विवेचन २९३)। श्रुतके वो उपयोग

स्पाद्वाद २९५ (स्पाद्वाद-श्रुतज्ञान और केवलज्ञानमें अन्वर २९५, अनेकान्त और स्पाद्वाद २९६, स्पाद्वाद दाउरसे श्रुतका निर्देश २९७, श्रुतके दो उपयोग—स्पाद्वाद और नववाद २९७ ) स्पाद्वाद २९८ (स्पाद्वादका रदक्ष २९८, स्पाद्वादकी विना अनेकान्तका प्रकाशन सम्भव नही २९९, स्पात् और एककारका प्रयोग ३०० ), सप्तभंगी २०१ ( मप्तभंगोका विवेचन ३०२, खात हो भंग क्यों २०५, अपिक संगोंकी आर्थकाका समाधान ३०५ ), प्रयम और द्वितीय भंगका समर्थन २०६, प्रयम और द्वितीय भंगका समर्थन २०६, प्रयम और द्वितीय भंगका विवेचन २०९, तृतीय भंग स्पादववतव्यका विवेचन २१७, सात्वा भंग २१८, सात्र अंगोम कमर्यन १८८, प्रमा और लागुँव १८८, प्रमान सप्तभंगी और नववस्त्यभंगी २१९, वीमोके प्रयोगके सम्बन्धमें विवेध आचार्योका मत ३२०, एवकारके प्रयोगपर विचार २९, स्वतंगी अंग उपयोग २२५, अनेकान्तमें उपयोगी २२६ )।

नगवाद २२७ ( नगका छक्षण ३२७, ) प्रमाण और नगमें भेद २२८, नमके भेद ३३०, नंगननम ३२१, संप्रहनय ३३४, ज्यवहार नय १३४, ऋतुसूत्रनय १२४, सन्दनम ३३५, समीमण्डनम ३३५, एवंभूतनय ३३६।

प्रमाएका फल

330---388

प्रमाणका साक्षात् फल तथा परध्यरा फल वेदे७, प्रमाणसे फल मिल भी होता है और अभिन्न भी देदें८, प्रमाण और फलमें सर्वया भेद पाननेवाले नैयान विकास पूर्वपक्ष देदें८, उत्तरपक्ष देदे९

प्रमाणाभास

385-388

प्रमाणामासका स्वरूप ३४२, प्रमाणामासके भेद ३४३, दुशस्तामास ३४५ ।

नैन न्याय

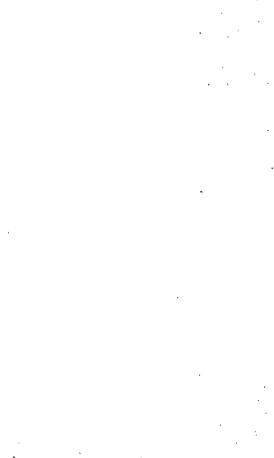

## पृष्ठभूमि

### १. न्यायशास्त्र

न्यायशास्त्रको तर्कशास्त्र, हेतुविया और प्रमाणशास्त्र भी कहते हैं; किन्तु इसका प्राचीन नाम आन्योशिको है। कौटिल्यने ( ३२७ ई॰ पूर्व ) अपने अयंशास्त्रमें आन्योशिको, त्रयो, सार्वा और दण्डनीति, इन चार विद्याओं का निर्देश किया है और लिखा है कि त्रयोमें धर्म-अधर्मका, बातोमें अर्य-अनर्थका तथा दण्ड-नीतिमें नय-अनयका कथन होता है और हेतुके डारा इनके बलाबलका अन्धीक्षण करनेसे लोगोंका उपकार होता है, संकट और आनवस्त्रमं यह युद्धिको दियर रखती है, प्रजा, यचन और कर्मको निपूण बनात्ती है। यह आन्योशिकी विद्या सर्व विद्याओंका प्रदीप, सब पर्भोका आपार है।

गौटित्यका अनुसरण करते हुए जैनाचार्य सोमदेवने (९५९ ई०) भी लिला<sup>3</sup> है कि आन्योशिकी विद्याका पाठफ हेतुओंके द्वारा कार्योके बलावल्का विचार करता है, संकटमें खेद-खिन्न नहीं होता, अम्युदयमें मदोग्मत्त नहीं होता और बुद्धिकीटाल तथा वानकीशलको प्राप्त करता है। किन्तु मनुस्मृति (अ० ७, हलो० ४३) में आग्बीक्षिकीको आत्मिवचा कहा है और असीमदेवने भी आग्बीक्षिकीको अस्पारम विपयमें प्रयोजनीय बतलाया है।

नैयायिक वास्त्यायनने अपने न्यायभाष्यके आरम्भमें लिखा<sup>र</sup> है कि ये चारों विद्याएँ प्राणियोंके उपकारके छिए कही गयी हैं । जिनमें-से चतुर्थी यह आन्वीक्षिकी

१. 'भाग्वीदिका प्रयो वार्गा इयडनीतिश्चेति विवाः ।' वसीश्वर्मी प्रव्यास् । अयोनधीं वार्तावास् । नवानवी इयडनीश्वास् । बलावते चैतासां हेतुप्तिरत्वीचमाचा लोकस्योप-करोति, ब्यसनेऽच्युदये च युद्धिमनस्यापर्याते, प्रधायावयिकसार्वशास्यं च करोति । प्रदीपः सर्वविद्यानामुवायः सर्वकर्मणाम् । आध्यः सर्वथर्माणां राज्यताचीचिकी मता ।"-जी० भर्षे० १-२ ।

 <sup>&#</sup>x27;आर्ग्वोचिक्की प्रथी वार्ता दश्टर्नाविक्चेति चवलो राजविवाः । अधीयानो शान्वीचिक्की सार्वाणां वसावलं हेतुर्भिविचारयित, व्यस्तेषु न विधीदित, नाम्युरयेन विकायंते, समिष्णव्यति प्रशासनविकारसम् ॥५६॥'-नी० वा०, ५ समुदेश ।

२. श्रान्वीत्तिवयध्यारमविषयेः "॥६०॥ नी. वा.

४. इमास्तु नतस्रो विवाः पृथक् प्रश्यानाः प्राणभुतामनुग्रहाय व्यदिश्यन्ते । यासां चतुर्थीवमान्वीचिक्ती न्यावविवा । तस्याः पृथक् प्रश्यानाः सरावादयः पदार्थाः । तेवां पृथ्यव्यनमन्तरेख अध्यास्मविवामात्रमिदं स्वाद् यथोपनिषदः । - न्याय-माध्य १. १. १ ।

न्यायिनदा है। उसके पृथक् प्रस्थान संसय बादि पदार्थ हैं। यदि उन संसय स्रादिका कथन न किया जाये तो यह केवल अध्यात्मविद्या मात्र हो जाये, जेसे कि उपनिषद्।

इसका बासय यह है कि यदि बान्वीक्षिकीमें न्यायशास्त्र प्रतिपादित संध्य, छस्न, जाति बादिका प्रयोग किया जाता है से यह न्यायविषा है अन्यशा तो अध्यात्मियद्या है। इस तरह आन्वीक्षिकीका विषय बात्मिवद्या भी है और हेतुबाद भी है। इनमें से बात्मिवद्या इप आन्वीक्षिकीका विकास दर्शन कहताया, जिसे अँगरेजीमें फिलांसीफी कहते हैं। और हेतुबिद्या इप आन्वीक्षिकीका विकास व्याय कहलाया जिसे अँगरेजीमें स्टार्स कार्या

यातस्यायन भाष्यमें आन्वीक्षिकीका अर्थ न्यायविद्या करते हुए लिखा है—
'प्रायक्ष और आगमके अनुकूल अनुमानको अन्वीक्षा कहते हैं। अतः प्रत्यक्ष और आगमसे देखे हुए बस्तुत्त्वके पर्यालोवन या युक्तायुक्तविचारका नाम अन्वीक्षा है और जिसमें वह हो उसे आन्वीक्षिकी कहते हैं।'

'त्याय' विज्ञान व्युत्पत्ति करते हुए भी वास्त्रशारोंने उसका यही अर्थ किया है। जिसके द्वारा निध्यित और निर्वाध वस्तुतत्वका ज्ञान होता है उसे त्याय कहते है। ऐसा ज्ञान प्रमाणके द्वारा होता है इसीसे त्यायविषयक ग्रन्थोंका मुक्य प्रतियाद्य प्रमाण होता है। प्रमाणके ही भेद प्रत्यदा, अनुमान, आगम वर्गेरह माने गये है। किन्तु प्रत्यदा और आगमके द्वारा वस्तुतत्वको ज्ञानकर भी उत्तकी स्वापना और परीक्षाम हेतुवाद और युक्तिवादका अवलम्बन लेना पड़ता है चयोकि उसके विमा प्रतियती दार्थोनिकोक स्वापना उस तिष्ठा नहीं को जा सकती। इसीसे त्यायको तक्ष्मणं और युक्तिवादक भी कहा है। उसके दानकी जा सकती। इसीसे त्यायको तक्ष्मणं और युक्तिवादक भी कहा है। उसके दानकी गाहो आग नहीं बढ़ती। वह उसका प्रतिष्ठाता और संरक्षक है। उसके द्वानकी पाइ की हेतुने अदापावने त्यायमालक के केकर ही एक वर्षनिकी स्थापना की विज्ञते त्यायदर्शन कहते हैं। इस दर्शनने सीलह, प्राथिन सरपान

 <sup>&#</sup>x27;कः पुनर्यं न्यायः १ प्रमाधैर्यंषरीचयं न्यायः । प्रत्ययगम्माधियमनुमानं साऽ-स्वाद्या । प्रत्ययगमान्यामीयितस्थान्त्रेश्वमन्त्रीक्षा तथा प्रवर्धतं स्थान्त्रीक्षिक्री— न्याविचा-न्यावसास्त्रत् । '-बास्त्या० भा० । ११११।।

 <sup>&#</sup>x27;नायचे तायवे बिविष्तार्थोऽनेनेति न्यायः'-व्यायुस्तान्वितः। 'निनरामीयन्वे गय-न्ये गत्ययोत्री ग्रानार्थलाय्, ग्रायन्तेऽभीः क्रिन्त्वलास्वित्वादयोऽनेनेति न्यायः तत्रे-मार्गः।'-व्यायप्रवेशतक्तिकः पु० १। 'निश्चितं च निर्वार्थं च बग्युउक्तमीयवेऽनेनेति न्यायः'-व्यायविनिश्नवासंकार, भा० १, ५० ११।

से मोश माना । उन सोव्ह पदाधोंमें जल्प, बितण्डा, हेलाभास, छल, जाति आदि भी है जिनका उपयोग मुख्य रूपसे बाद-विवादमें ही होता है। ज्यायदर्शनके न्याय-सूत्र नामक मूल ग्रन्यमें इन सबका सागोपांग वर्णन है। जब बौदों और जैनोंने न्यायदास्त्रकी और ष्यान दिया, ग्यायदर्शन उसमें पूर्ण उन्नति कर चुका था।

स्यायसूत्रोंके उद्भवका सुनिश्चित काल ज्ञात नहीं है। किन्तु एक सुश्यवश्यित दर्शनके रूपमें स्यायदर्शनका उद्भव अस्य प्राचीन दर्शनके अर्वाचीन है। बौद दार्शनिक रूपमें स्यायदर्शनका उद्भव अस्य प्राचीन दर्शनके अर्वाचीन है। बौद दार्शनिक नागार्जुनने अपनी कृतिमें स्यायदर्शनके सोलह पदार्थोपर आक्षेप किया है। अतः नागार्जुनके समयमें स्यायसूत्र किसी-म-किसी रूपमें उपित द्वान हो। चाहिए। तयतक बौद प्रमंग किसीने न्यायदाहनकी और व्यान नही दिया था। जब नागार्जुनके तिदान्तको अमान्य किया गया तो अर्थम और व्यवस्थने न्यायदाहनक को और व्यान दिया । वसने उसपर तीन प्रमाण किया । वसने उसपर तीन प्रमाण किया । वसने उसपर तिन प्रचाप किया । वीदन्यायके प्रसाप रूपमें स्थीकार करके बौद्धन्यायको प्रकितिक पश्चात् जैनन्यायको प्रमाण क्या विकास करके बौद्धन्यायको प्रमाण क्या क्या है। जैने या विकास स्थान प्रमाण क्या क्या हुई। जैने युदकालमें युदके उपकर प्रोंकी विकास होता है वैसे अर्म ही विविध दर्शनोंके पारप्रपिक संवर्षकालमें स्वयक्षके रहाण और परपक्षके अनिवास होता है वैसे अर्म ही विविध दर्शनोंक पारप्रपिक संवर्षकालमें स्वयक्षके रहाण और परपक्षके अर्वावर्षका किए तर्कश्चास्त्रमा विकास हाला हिए। तर्कश्चास्त्रमा विकास हाला ।

न्याय या तर्कतास्त्रका मुख्य अंग प्रमाण है। और प्रमाणके भेदों में भी अनुमान प्रमाण है। वयोकि प्रस्थक्ष अगोचर पदार्थों की सिद्धि अनुमान प्रमाणसे की जाती है। दूतरों को समक्षाने के लिए जो अनुमान प्रयोग किया जाता है उसे परार्थानमान कहते है।

रसियन विद्वान् चिरविद्स्कीने 'बौद्धन्याय' नामक विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थके प्रारम्भमें लिखा है कि बौद्धन्यायसे हम तर्कवास्त्रकी उस पद्धतिका बोघ करते हैं जिसका निर्माण ईसाकी ६—७वीं शतान्दीमें बौद्धममेंके दो महान् तार्किक दिनामा और धर्मकीतिने किया था। इनके साहित्यमें सबसे प्रथम परार्थानुमानका वर्णन है। अतः परार्थानुमान ही तर्क या न्याय शब्दसे कहे जानेके लिए

विद्याभूषण, विस्त्री कॉक ६० ला०, ५० २५७। २. बुद्धिष्ट लॉबिक, भा० १, ५० २६।

सर्वया उपयुक्त है। विकल्प या अध्यवसाय, अपोहवाद और स्वार्धानुमानके सिद्धान्त जसी परार्थानुमानको देन हैं।'

इस तरह न्यायशास्त्रमें अनुमान प्रमाण और उसके अंग-उपांगोंका ही प्राधाय है और उसका लेकर स्वतन्त्र प्रत्य रचे गये है तथापि जब हम बौद्धन्याय या जैन-ग्याय शब्दका प्रयोग करते हैं तो उसका सात्त्य केवल अनुमान प्रमाण म होकर कुछ विशेष होता है। और उन विशेषताओंके कारण ही वह बौद्धन्याय या जैन न्याय कहा जाता है।

### २. जैन न्याय

प्रस्येक दर्शन या धर्मके प्रवर्तकको एक विरोप दृष्टि होती है जो उसकी आधारभूत होती है। जैसे मगवान् बुद्धको अपने धर्मप्रवर्तनमें मध्यम प्रतिपदा दृष्टि है या रांकराचार्यकी अदैल दृष्टि है। जैनदर्शनके प्रवर्तक महा-पुरुषोंको भी उसके मूलमें एक विरोध दृष्टि रही है। उसे ही अनेकान्तवाद कहते हैं। जैनदर्शनका समस्त आवार-विचार उसीके आधारपर है। इसीये जैनदर्शन अनेकान्त्वादी दर्शन कहलाता है और अनेकान्तवाद तथा जैनदर्शन दादर प्रस्परमें पर्याववाची-जैसे ही गये हैं। बस्तु सत् ही है या अठल ही है, या निराय ही है, अथवा अनिस्य ही है इस प्रकारको समस्ता भाग्यताको एकान्त कहले ही है, या निराकरण करके बस्तुकी अपेक्षाभेदते सत्-अवत्, निराय-अनिस्य आदि भागना अनेकान्तवाद है।

अन्य दर्शनोंने किसीको निरम और किसीको अनिरय माना है। किन्तु जैन

दर्शन कहता है-

"आदीवमान्योमसमस्यभावः स्याद्यादमुत्रानतिमेदि वस्तु । सन्निरयमेवैकमनिरयमन्यदिष्ठिः स्वदाकादियतां प्रसापाः ॥"

—स्या० मे० इटी० ५ दीवक्से हेवर आकाश सक एक्से स्वभाववाले हैं। यह बात नहीं है कि आकाश नित्य हो और दीपक अनित्य हो। इन्य दृष्टिसे प्रत्येक यस्तु नित्य है और पर्माम दृष्टिसे अनित्य है। यहा कोई भी वस्तु इस स्वभावका अनिज्ञानण नहीं करती वर्षोकि सवपर स्थाशद या अनेकान्त स्वभावको छाप लगी हुई है। जिन-आशाके हेपी हो ऐसा कहते हैं कि अमुक वस्तु केवल नित्य हो है और अमुक केवल अनित्य हो है।

'स्यादाद' क्रारमें 'स्यात्' शस्त्र अनेकाल रूप अर्थका वापक अस्यम है। अत एम स्यादादका अर्थ अनेकालताद बहा जाता है। यह स्यादाद जेन के निर्देश

पता है। इसोसे समन्तभद्र स्वामीने कहा है-

"स्याच्छड्दस्तावके स्थाये नास्येषामात्मविद्विषाम्॥

—स्वयंभु० १०२।

है जिनेन्द्र, स्यात् शब्द केयल जैनन्यायमें है, अन्य एकान्तवादी दर्शनोंमें नहीं है।

जैन दर्गन एक द्रव्य पदार्थ हो मानता है। उसे माननेपर दूसरे पदार्थके माननेपर आवश्यकता नहीं रहती। गुण और पर्यायके आधारको द्रव्य कहते हैं। ये गुण और पर्यायके आधारको द्रव्य कहते हैं। ये गुण और पर्यायके आधारको द्रव्य कहते हैं। ये गुण और पर्याय इस द्रव्यके ही आत्मस्वरूप है। इसिलए ये किसी भी हालतमें द्रव्यसे पृषक् नहीं होते। द्रव्यके परिणमनको पर्याय कहते हैं। वो बतलाता है कि द्रव्य सदा एक-सा कायम न रहकर प्रतिक्षण यदलता रहता है। जिसके कारण द्रव्य सजातीयसे मिलते हुए और विजातीयसे भिन्न प्रतीत होते हैं वे गुण कहलाते हैं। ये गुण ही अनुवृत्ति और व्यावृत्तिके साधम होते हैं। इसीसे जैन दर्शनमें सामान्य और विजीपको पृषक् माननेको आवश्यकता नहीं रहतो। गुण, कर्म, समवाय, सामान्य, विशेष और अभाव ये सब द्रव्यको ही अवस्थाएँ हैं। इनमें से कीई भी स्वतन्य पदार्थ नहीं है।

चेदानत दर्शन पर्धायको अवास्तिथिक और पर्धायसे भिन्न इव्यको बास्तिथिक मानता है। जैन दर्शन दोनोंको ही बास्तिथिक मानता है। इसीसे वस्तु न केवल इब्स रूप है और न केवल पर्याय रूप है, किन्तु इब्स पर्यायासक है। यही प्रमाण-का विषय है।

जैन दर्शन प्रमाण और नयसे बस्तुकी सिद्धि मानता है। स्वपर प्रकाशक ज्ञान ही प्रमाण है। ज्ञान आत्माका स्वरूप, हैं, अतः उसे आत्मा शब्दसे भी कहते हैं। अनन्त धर्मवाली यस्तुकी किसी एक धर्मकी ज्ञाननेवाले ज्ञानको नय कहते हैं। जो नय यस्तुकी केवल इत्यकी मुख्यवासे ग्रहण करता है, उसे द्रव्याधिक तम कहते हैं, और जो नय बस्तुकी प्यायकी, मुख्यवासे ग्रहण करता है, उसे पर्यायकि नय कहते हैं।

में मम भी स्याद्वाद या अनेकान्तवादकी देन हैं; इसीसे अन्य दर्धनोंमें इनको हवित सुनाई नहीं पहती। अनेकान्तवादके दो फलितवाद हैं—सप्तमंगीवाद और नयवाद। अतः स्याद्वाद सप्तमंगीवाद और नयवाद, ये सब जैन न्यायको विद्योपताएँ हैं। जैन विद्वानोंने उनके निरुपण और विद्येचनमं बड़े-बड़े प्रन्य लिखे हैं और अनेकान्तवादके अलसे ही अन्य दार्धनिकोंका निराक्तण और खण्डन किया है।

जब वादरामण-जैसे सुत्रकारोंने उसके सण्डनमें सुत्र रचे और उन सूत्रोंके भाष्य-कारोंने अपने भाष्योंमें स्यादादका सण्डन किया तथा वसुवन्यु, दिग्नाग, घर्मकीति और शान्तरक्षित-जैसे बड़े-बड़े प्रभावशाली बौद विद्वानोंने भी अनेकान्तवादकी खालोचना को तो जैन विद्वानोंने भो उनका सामना किया और उसके संरक्षणके लिए बाद भी किये। इस संघपेक फलस्वरूप जहाँ एक ओर अनेकान्त्रज्ञा तकपूर्ण विकास हुआ यहाँ दूसरी ओर उसका प्रभाव भी विरोधी दार्शानिकोंपर पहा। दिखण भारतमें जैनाचार्यों और मीमांसक तथा वेदान्तियोंक बीचमें जो विवाद हुए उसका असर मीमांसादर्शन तथा वेदान्तिपर पहा। मीमांसक कुमारिल महुने अपने मीमांसा रलीकवातिकमें जैनाचार्य समन्तमद्रको शैली और शब्दोंमें तरवकी प्रयासक यसलामा है तथा रामानुजाबायने राकराचार्यक मायावादके विरद्ध विविद्धांत्रिका निकरण करते समय अनेकान्त दृष्टिका ही उपयोग किया है।

जैन दर्शन न तो सृष्टिकर्सा इत्यरको हो मानता है और न वेदके प्रामाण्यको ही स्वीकार करता है। इसीसे उसकी गणना नास्तिक दर्शनोमें की वाती है यद्यपि यह बहुर कास्तिक है। अतः अनेकान्तके साम सृष्टिकर्ता इत्वर और बेदबादी दार्सनिकांसे जैनोंका संपर्ध होता मा: ये हो तथा इसी प्रकारको कुछ अन्य विद्यपताएँ है जिनको लेकर जैन न्यायका उद्दान तथा विकास हुआ।

### ३. अकलंक देवके पूर्व जैन न्यायकी स्थिति

ऐतिहासिक अनुशीलनके आधारपर अब यह मान लिया गया है कि जैन

पर्मके तेईसवें तीर्यंकर अगवान् पार्स्वनाय ऐतिहासिक महापुर्व ये और

इस तरह ईसकी सन्ते ८०० वर्ष पूर्व भारतमें जैन धर्मका प्रवर्तन उन्होंने किया

पा। उनसे २५० वर्षोंके बाद भगवान् महाचीर हुए। तीर वर्षको अवस्थामें

उन्होंने प्रत्रत्या धारण की और बारह वर्षोंकी कठोर साधनाके परभात् पूर्ण मेवल
शात प्राप्त करके प्रयम धर्मदेशना की। उनके प्रधान सिष्य इन्प्रृति गीतम ये।

उनको जीवके अस्तित्वके विध्वमें सन्तेह था। उत्त सन्देहका निवारण करनेके

तिल् वह भगवान् महाधीरके सम्बद्धमण्य गये और उन्होंके धादमुक्त जिन-दीरा

केकर उनके प्रथम गणधर पद्मर आसीन हुए। उन्होंने सम्बान् महाथोर्ने उन्हें देशोंको यारह लंगोंम प्रधित चित्रा। उनमंने ध्यारह लंगोंमें तो स्वापनका प्रति
पादन या किन्तु बारहचें दृष्टिगटमें ३६३ दृष्टियोंका (मढोंका) स्वापनापूर्वक निराकरण पा। परन्तु कालक्रकसे वह स्पन्त हो गया।

आपार्यं कुनस्वन्त्व

ईसाकी प्रदम-दिवीय धातान्दीमें आचार्य कुन्दकुन्द हुए । उन्होंने यपने पत्योंमें स्वतन्त्र रूपसे प्रमाणकी तो चर्चा नहीं को है किर भी जानकी ओ चर्चा उन्होंने को है यह दार्धानकींकी प्रमाण चर्चासे प्रमायित प्रतीत होती हैं। दार्शनिकोंमें यह विवादका विषय रहा है कि ज्ञानको स्वप्रकाशक, परप्रकाशक या स्वपरप्रकाशक माना जाये । सम्मवतः आचार्य कुन्दकुन्दने ही ज्ञानको स्वपर-प्रकाशताको स्वीकार करते हुए जैन दर्शनमें इस चर्चाका प्रथम सूत्रपात किया और उनके बादके सभी जाचार्योने आचार्य कुन्दकुन्दके इस मन्तव्यकोएक स्वरसे माना ।

क्षाचार्य कुन्दकुन्दने प्रवचनसार (१-४०,४१,५४-५८) में प्रत्यक्ष परोक्ष ज्ञानको क्यास्या देकर उन व्याख्याओंको युम्तिसे भी सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है। उनका कहना है कि दूसरे दार्द्यनिक इन्द्रियजन्य ज्ञानोंको प्रत्यक्ष मानते हैं किन्तु इन्द्रियों तो अनात्म रूप होनेसे पर द्रव्य हैं अत्युव इन्द्रियों तो अनात्म रूप होनेसे पर द्रव्य हैं अत्युव इन्द्रियों के द्वारा उपलब्ध बस्तुका ज्ञान प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है। इन्द्रियजन्य ज्ञानके लिए तो परोक्ष सदद ही उपयुवत है परोक्षि जो ज्ञान परसे होता है उसे परोक्ष कहते हैं (प्रवचनकार १-५७,५८)।

आचार्य कुन्दकुः ने व्यवहार दुष्टिसे तो सर्वश्रको वही व्याह्या की है जो उत्तरकालीन समस्त जैन साहित्यम पायी जाती है किन्तु निश्चय दृष्टिसे नमी व्याह्या की है। उन्होंने कहा है—

"जाणदि पस्सदि सन्यं ययहारणपुण केवली मगवं।

केवलणाणी जाणदि पस्सदि णियमेण अप्पाणं॥"

-नियमसार गाथा १५६ अर्थात् व्यवहार दृष्टिसे केवली सभी द्रव्योंकी जानते हैं किन्तु परमार्थतः वह आरमाको हो जानते हैं।

प्रवचनसारमें सर्वज्ञके व्यावहारिक ज्ञानका वर्णन करते हुए उन्होंने इस बातको जोर देकर कहा है कि जैकालिक सभी द्रव्यों और पर्यायोंका ज्ञान सर्वज्ञको सुगपद होता है। स्पोकि यदि वह जैकालिक द्रव्यों और उनको पर्यायोंको गुगपद न जानकर क्रमदा: जानेगा तो वह किसी एक द्रव्यकों भी नहीं जान सकेगा। ज्ञार जब वह एक ही द्रव्यको अक्षी वनन्त पर्यायोंके सायू नहीं जानेगा तो वह सर्वज्ञ कैसे होगा (१-४८,४९)। यही तो सर्वज्ञका माहारम्य है कि वह निष्य किसी किस सभी द्रव्य पर्यायोंको युगपद जानता है (१-५१)। किन्तु जो पर्याय अनुत्रस्य है या विनय हो चुकी है उन्हें कैकलज्ञानी किस जानता है इस प्रत्नका समाधान करते हुए उन्होंने लिखा है कि समस्त द्रव्योंकी सद्भूत और अवद्भूत पर्याय विनेषक्षये वर्तमानकालिक पर्यायोंकी तरह स्पष्ट प्रतिमासित होती है।

१. नियमसार गा० १६०-१७० ।

यहीं तो उस ज्ञानकी दिन्यता है कि वह अनुत्पन्न और विनष्ट पर्यायोंको भी जान लेता है (१-३७,३८,३९) । इस तरह लाचार्य कुन्दकुन्दने तर्कपूर्ण दार्गनिक शैलीका अवलम्बन लेकर प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणोंके जैन सिद्धान्त सम्मत लक्षणोंका उपवादन किया।

### अचार्य उमास्वामि

कुन्दकुन्दके उत्तराधिकारी आचार्य जमास्वामिन 'प्रमाणनवैरधिमामः' इस सूत्रके द्वारा स्पष्ट रूपसे प्रमाणकी चर्चाको अवतरित किया और नयको प्रमाणसे पृथक् रसकर प्रमाणकी तरह नयको भी समान स्थान दिया। उन्होने पौच झानोंको ही प्रमाण वित्तावा तथा प्रस्यक और परोद्या वेदोंने विभाजित करके "भितः स्मृतिः संज्ञा जिन्ताभिनियोध इत्यनधान्तरम् " सूत्रके द्वारा दर्शनान्तरम् माग्य प्रमाणींका अन्तर्भाव परोद्या प्रमाणमें किया। इस तरह आचार्य जमान्द्याभीने तरवार्थ सूत्रके द्वारा एसे योजींका वपन किया, जो कालक्रमसे प्रस्कृटित होकर प्रमाणविष्यमक चर्चाके आधार यने।

### स्वामी समन्तभद्र और सिद्धसेन

आचार्य कुन्दकुन्द और उमास्वामीके परवात् जैन वाङ्मयके गीलाम्बरमें कालक्रमसे दो जाजब्दयमान नहानींका खदय हुआ। ये दो नहान ये स्वामी समन्त-भन्न और सिद्धसेन दिवाकर । स्वामी समन्त-भन्न अधिद्ध स्तुतिकार थे। यादके पुछ प्रत्यकारींने हसी विजेषणके साथ उनका उत्त्येख किया है। अपने दृष्टदेवकी स्तुतिके बगाकसे उन्होंने एक और हेतुबादके आधारपर सर्वज्ञकी विद्धि की, दृषरी और विधिय एकान्तवार्द्धकी समीहा करके अनेकान्तवादकी प्रतिद्धा की। उनकी छेखनीना केन्द्रक्रिय हेव क्षेत्रक अनेकान्तवादकी प्रतिद्धा की। उनकी छेखनीना केन्द्रक्रिय हेव क्षेत्रक अनेकान्तवाद था। उसीसे उनके प्रत्योम उनकी क्ष्योम आध्यक्र छेखनीका सहुत्योग किया। इसीसे उनके प्रत्योम उन्होंने करने व्याप्त किया स्वाप्त स्

उन्होंने हो सर्वप्रयम सर्वेशवाकी सिद्धिमें नीने लिखा बनुपान उपस्पित

र. तत्तार्थमून १-६ । २. 'तत्म्याये' १-१० । १. तत्त्वार्थयून १-११ ।

"स्क्ष्मान्तरितदूरार्थाः प्रत्यक्षाः कस्यचिद्यथा । अनुमेयत्यतोऽग्न्यादिरिति सर्वेज्ञगंस्थितिः ॥"

[ आप्तमीमांसा इली॰ १ ]

'सूहम परमाणु वर्गरह, अन्तरित राम-रावण वर्गरह और दूरवर्ती सुमेठ वर्गरह परापं किसीने प्रत्यदा है, अनुमेव होनेते, जैसे अग्नि वर्गरह । इस प्रकार सर्वशको सम्यक् स्थिति होती हैं।' इस कारिकाको पढ़नेते सावरभाव्यको एक पंगितका स्मरण हो जाता हैं।—''चोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तं स्क्ष्मं च्यवहितं विश्वकृष्टिमित्वेचं जातीयकमर्थभवगमयितुमरूम्।'' (द्या० भा० १-१-२)

भाष्यके सूदम व्यवहित और विश्वकृष्ट सब्द तथा कारिकाके सूदम अग्तरित और दूर सब्द एकार्यवाची है। दोनोंमें विश्व-प्रतियिग्य भाव झलवता है। और ऐसा लगता है कि एकने दूसरेके विरोधमें अपना चपपादन किया है। शवर स्वामीका समय २५० से ४०० ई० तक अनुमान किया जाता है। स्वामी समन्त-भद्रका भी यही समय है। विद्वान् जानते हैं कि भीमांसक वेदको अपीरपेय और स्वतःप्रमाण मानते हैं। उनके महानुसार वेद भूत, वर्तमान, भावि तथा सूक्ष्म, व्यवहित और विश्वकृष्ट अर्थोका ज्ञान करानेमें समय हैं। इसीसे वह किसी सर्वज्ञको नहीं मानते। किन्तु जैन वेदके प्रमाण्यको स्वीकार नहीं करते और जिनेन्द्रको सर्वज्ञ सर्वदर्शी मानते हैं। अतः समन्तमद्रने सावर माय्यके विरोधमें सिस सर्वज्ञको सर्वज्ञ स्वायक स्वयक स्वायक स्

इस प्रकार समन्तमद्रने जैन न्यायकी स्थापना करके उसे जो कुछ दिया उसे संक्षेवमें इस प्रकार कह सकते हैं—

- जैन बाइमयके प्राण अनेकान्तवाद और उसके फिल्त सप्तभंगोवादको प्रक्रियाको प्रविश्व करके दर्धनशास्त्रको प्रत्येक दिशामें उनका व्याव-हारिक उपयोग करनेकी प्रणालोको प्रचलित किया ।
- २. अनेकान्तमें अनेकान्तकी योजना करनेकी प्रक्रिया वतलायी।

१. देखो भाष्तमीमांसा । मान्यान्त्रीम्, श्लो० १०३

३. प्रमाणका दार्शनिक लक्षणे और फले बतलाया ।

४. स्यादादकी परिभाषा स्थिर की।

५. श्रुत प्रमाणको स्यादाद और विश्वकलित अंशोंको नय बतलाया ।

६. सुनय और दुर्नयकी व्यवस्था की 18

आचार्य समन्तभद्रको उपलब्ध रचनाओंमें दार्शनिक दृष्टिसे तीन रचनाएँ उल्लेखनीय हैं - आप्तमीमांसा, युक्त्यनुशासन और स्वयम्मुस्तीत्र । इन सीमोंमें भी आप्तमीमांसा विशिष्ट कृति है। इसमें एक सी चौदह कारिकाएँ या इलोक हैं । अग्तिम कारिकामें कहा है कि सम्यक् और मिथ्या उपदेशोंके भेदकी समझाने. के लिए इस आध्यमीमांसाकी रचना की गयो। इसका प्रारम्भ इसके नामके अनुसार आप्तकी मीमांसासे होता है। पाँचवीं कारिकामें अनुमान प्रमाणके दारां सर्वज्ञताकी सिद्धि करके छठी कारिकामें कहा है कि यह सर्वज्ञ जिनेन्द्रदेव, तुम ही हो वर्गोंकि तुम निर्दोप हो ओर तुम्हारे बचन युक्ति और शास्त्रसे लविक्छ हैं। और युक्ति और शास्त्रसे अविरुद्ध इसलिए हैं कि नापके द्वारा प्रतिपादित मोसादि तत्व प्रमाणसे पाधित नहीं होते, जब कि आपके मतसे बाह्य एकान्त-वादियोंका एकान्त तस्त्र प्रत्यक्षते वाधित है; क्योकि एकान्तवादमें न तो परलोक ही बनता है और न पुण्य पाप कमें ही बनते हैं।

इस प्रकारते आदिकी बाठ कारिकाओंके द्वारा भूगिका बाँधकर समन्त्रभद्रने सबसे प्रयम भावैकान्त और अगावैकान्तकी समीक्षा की है । उसके परचात् परस्पर निरपेश उमर्पेकान्त और अवार्च्यकान्तमें दोपापादन किया है । पूनः लिखा है—

> "कर्यचिसे सदेवेष्टं कर्यचित्रसदेव तत्। राधोमयमयाच्यं च नययोगाय सर्वधा ॥"

> > [ आसमीमांसा इली॰ १४ ]

है जिनेन्द्र भापके मतमें बस्तु कमञ्चित् सत् ही है, कमञ्चित् असत् ही है, क्याञ्चल सत् वसत् ही है और क्याञ्चल अवाध्य ही है। ऐसा नय दृष्टिसे है, सर्वेषा नहीं ।

अर्थात् न कोई सर्वेया सत् ही है, न सर्वेषा असत् ही और न सर्वेषा अयाण्य हो है। किन्तुस्वरूपको अपेक्षा वस्तुसत् है और पररूपकी अपेक्षा वस्तु अधन

१. स्वारावभासकं वया प्रमासं भुवि बुद्धिकस्म्यम्-स्वाम्म्० स्थी० ६३ । २. <sup>५</sup>टपेग्रा प्रतमादस्य शेषस्याजानहान्धाः । १०२१-४०० मी० । ३. चा० मी० रेली० (०४ । प्र. शार भीर श्लीर १व६ I

है। यदि ऐसा नहीं माना जाता तो कोई भी वादी इष्ट तत्वकी व्यवस्या नहीं कर सकता; मयोकि यस्तुकी व्यवस्था स्वरूपके उपादान और पररूपके त्यागपर ही निभर है। यदि वस्तुकी स्वरूपकी तरह पररूपसे भी सत् माना जाये तो चेतनके अचेतन होनेका प्रसंग आता है। यदि वस्तुको पररूपकी तरह स्वरूपसे भी असत् माना जाये तो सर्वया धून्यताका प्रसंग आता है। इस तरह आवार्य समन्तप्रद्रने स्प्तभंगीके आदा चार भंगोंका उपपादन करके लिखा है—

> "दोपमद्गाश्च नेतन्या यथोत्तनययोगतः। न च कथिद्विरोधोऽस्ति मुनीन्द्र तव शासने ॥"

> > ि भारमीमांसा इली० २० ी

रीप तीन अंग भी उबत नययोजनाते छगा छेने चाहिए। हे मुनीन्द्र, आपके मतमें कोई विरोध नहीं है।

भाविकान्त और अभाविकान्तको हो तरह आगे अर्डेतैकान्त, द्वैतंकान्त, निरवै-कान्त, अनिर्देकान्त, भेदेकान्त, अभेदेकान्त, देववाद, पुरुपार्यवाद, हेतुवाद, आगम-वाद आदि एकान्तवादोंकी समीक्षा करके अन्तमें नव दृष्टिसे सबका समन्वय करते हुए अनैकान्तवादको सर्वत्र स्थापना की है। इन एकान्तवादोमें सम्भवतया उस समयके सभी दर्शनोंका समावेदा हो जाता है और इस तरह समन्तभद्दने अनेकान्त-वादकी स्थापनाके व्याजसे सभी दर्शनोंकी समीक्षा की है।

पहले हम लिख आग्ने है कि जैन दर्शन द्रव्यकी गुणपर्यायासक मानता है उसीका विदल्जेपणात्मक दूसरा लक्षण उत्पादन्यध्योग्यात्मक है। अर्यात् यस्तु प्रतिसमय उत्पन्न होती हैं, नए होती है और धून रहती है, इस सरह बहु त्रयात्मक है। इसीकी सिद्ध करते हुए समन्तभद्रने कहा है—

> "न सामाभ्यारमनीदैति न ध्येति व्यक्तमन्वयास्। स्येत्युदैति विशेषाचे सहँकत्रोदयादि सन्॥"

> > [ आसमीमांसा इली० ४७ ]

सामान्यरूपसे वस्तु न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है; क्योंकि सामान्यरूप वस्तुकी प्रत्येक दक्षामें स्पष्ट अनुस्पूत देखा जाता है। अतः अन्वयरूपसे वस्तु ध्रुव है। और क्रियेपरूपसे नष्ट होती और उत्पन्न होती है। अतः एक वस्तुमें उत्पाद जादि तीनों एक साथ रहते हैं। तीनोके समुदायका नाम ही सत् है। वागे इसे दृशन्त-द्वारा स्पष्ट करते हुए लिखा है— ''घटमोलिसुवर्णार्थी नाशोत्पादस्थितिष्वयम् । द्रीकप्रमोदमाप्यस्थ्यं जनो थाति सहंतुकम् ॥''

[ आसमीमांसा इलो॰ ४९ ]

एक राजाके पास सोनेका घड़ा है। राजपुत्रीको वह घड़ा प्रिम हैं। किन्तु राजपुत्र उसको तोड़कर मुकुट बनवाना चाहता है। जब एड़को तोड़कर मुकुट बनता हो छड़कोको घटके नाससे तोक हुआ, और राजपुत्रको मुकुट बनता देशकर प्रसन्नता हुई। किन्तु राजा मध्यस्य रहा उसे न घोक हुआ न हवं; वमांकि वह तो स्वर्णायों था और सुवर्ण घट और मुकुट दोनों दवाजोंने वर्तमान था। अतः एक हो यस्तुको छकर एक हो साथ तोन व्यक्तियोके जो तीन प्रकारके भाव हुए ये सहतुक है। इसिलए यस्तु त्रथास्मक है।

मीमांसक कुमारिलने भी रामन्तश्रदके ही बृष्टान्तको चन्हीके पावशेमें व्यक्त करते हए सामान्यनित्यताको स्थोनार किया है----

> "यर्पमानकम्हे च इवकः क्रियते यदा । सदा पूर्वाधिनः शोकः प्रीतिक्षान्युत्तराधिनः ॥ दंमाधिनस्तु माण्यस्यं तस्माद् यस्तु स्रयान्मस्म् । नोरपादस्थितिमद्गानाममावे स्यान्मतित्रयम् ॥ म मात्रोन विना शोको नौरपादेन विना सुलस् । स्थिरया विना न माध्यस्यं तेन सामान्यनित्यता ॥"

िर्मामांमाहली० वा॰ इली० २१-२१

सर्था जब सोने हैं प्याटेको होड़कर उसकी माला बनायी जाठी है तब प्याटेके अर्थाको भोक होता है, बालाके अर्थोको प्रसप्तता होती है, किन्तु सुवर्णके सर्थोको न तोक होता है और न प्रसप्तता । अतः बस्तु अयारमक है । क्योकि कराद दिस्ति और विनाद में समायमें तीन प्रकारको बुद्धियों नहीं हो सकता न नासके विना सोक नहीं हो सकता, उत्पादके बिना गुरा नहीं हो सकता और दिस्तिके विना मास्यस्थ नहीं हो सकता अर

समन्तानः स्वामीने स्याज्ञदशः स्टान ६म प्रकार किया है— "स्याज्ञदः सर्वपैकास्तत्यामान् किनुत्तविद्विधिः । सप्तमद्वानमानेको देवादेवविद्येयकः ॥"

[ बार्यामीमीमा इन्हो॰ १०४ ]

धर्पात् किञ्चित् कथञ्चित् कथञ्चन आदि स्याद्वादके पर्याप शन्द हैं। वह स्याद्वाद सर्येषा एकान्तोंका त्याग करके अर्थात् अनेकान्तको स्थीकार करके सात मङ्गों और नयोंको अपेशासे हेय और उपादेषका भेदक हैं। अर्थात् स्याद्वाद-के बिना हेय और उपादेषको व्यवस्था नहीं बन सकती।

समन्तभद्र स्वामीने स्वाद्वादको थुतप्रमाण स्वापित करके उसके भेदोंको नय कहा है। यथा---

"स्याहादप्रविभवतार्थविदोपव्यञ्जको नयः।"

[ भाष्तभीमांसा इली० १०४ ]

स्थाद्वादके द्वारा गृहोत अर्थके विश्वेपोंको जो व्यवत करता है उसे नय कहते हैं।

असलमें अनेकान्तात्मक अपेका प्ररूपक स्याद्वाद है और उसीके फिलत वाद सस्तमंगीयाद और नयवाद है। ये तीनों बाद जैनन्यायको ही विशेष देन है योोंके जैन दर्शन अनेकान्तवादों है और अनेकान्तवादका प्ररूपक स्याद्वादके बिना नहीं हो सकता। किन्तु स्पाद्वादके द्वारा प्ररूपित अनेकान्तवात्मक बस्तुमेंनी जब कोई वसता या जाता किसी एक धर्मकी मुस्यतांत बस्तुचर्ची करता है जैसे बोददर्शन वस्तुको शाणिक मानता है और जन्य दर्शन किसीको नित्य या किसीको बनित्य ही मानते है, तो यह एकान्तवादी वृष्टि नय है। किन्तु नय तभी सुनय है जब बहु तर वृष्टियोसे निरपेक्ष न हो, अन्यवा वह तुनेव कहा जायेगा पर्योक्ति बस्तु प्रकान्तक हो नहीं है। अतः निरपेक्ष प्रत्येक नय विष्या है किन्तु सब नयोंका सापेक्ष समृद्ध मिथ्या नहीं है। यहां वाद समन्तमद स्वामीने कही है—

"मिध्यासमूही सिध्या चेन्न सिध्यैकान्ततास्ति नः । निरंपेक्षा नया मिध्या सापेक्षा वस्तु तैऽर्थेकृत्॥"

[ आप्तमीमांसा इलो॰ १०४ ]

समन्तमद्र स्वामोके दूधरे ग्रन्थ युक्यनुकावनमें ६४ पद्य हैं। उनके द्वारा मगदान् वर्षमान महावीरकी स्तुतिके व्याजसे एकान्तवादी दर्शनोंका निराकरण करते हुए महावीर भगवान्के भतको बहितीय और उनके तीर्थको सर्वोदय तीर्थ बतलाया है—

> "सर्वान्तवत्तर्गुणमुख्यकल्पं सर्वान्तश्चन्यं च मिथोऽनपेक्षम् । सर्वापदामन्तकरं दुरन्तं सर्वोदयं सीर्थमिदं तमेव ॥''

> > [ युक्त्यनुशासन इलो० ६१ ]

है यीर भगवान् ! आपका तीर्थ सर्वान्तवान् है—सामाग्य-वितेष, एय-अनेक, विधि-निषेष आदि परस्परमें विरुद्ध प्रतीत होनेवाले सब धर्मोक समन्वपको लिये हुए है, साथ हो गीण और मुख्यको मन्द्रपनाको लिये हुए है अर्थात् अनेक्यमी-रमक वस्तुमें-से जो धर्म विवस्तित होता है वह मुस्य कहलाता है और जो अवि-यित्त होता है यह गीण कहलाता है। इसीसे उसमें विरोधको स्थान नहीं हैं। किन्तु जो मत इस अपेशायादको स्थीकार नहीं करता और सर्पया निरपेश वस्तु धर्मको स्थीकार करता है, उसमें वित्ती भी धर्मका अस्तित्व वन नहीं सकता, अतः यह सब धर्मीरा पूर्ण हो टहरता है। इसिल्य आपका ही तीर्थ सब दुःसींका कान्त करनेवाला है, निरन्त है — उसका सण्डन करना शक्य नहीं है। अतः वह सबके अभ्यवयका कारण होनेसे सर्वीद्वार तीर्थ है।

सात भंगोंका उपपादन करते हए कहा है-

"विधिनिवेधोऽनमिलाप्यता च त्रिरेक्शस्त्रिद्धिः एक पूष । त्रयो विकल्पास्तय सप्तधा अमी स्याच्छव्दनेयाः सकलार्यभेदे ॥"

[ युगत्यनुशासन इली० ४५ ]

विधि, निपेध और अनिभनाध्यता अर्धात् स्यादस्येव, रयान्नास्येव, स्यादव-वतस्य एव ये एक-एक करके तीन मूल विवस्त हैं। इनके साथ इनके विषयामूत धर्मकी मिलानेसे द्विसंयोगी भंग तीन होते है—स्यादस्ति नास्त्येव, स्यादस्ति अय-चतस्य एव, स्यान्नास्ति अवनतस्य एव। और एक त्रिसंयोग भंग होता है— स्यादस्ति नास्ति अवनतस्य एव। इस तरह ये सात भंग सम्पूर्ण अर्थमैदमें पिटत होते हैं। और ये भंग स्यान् पदके द्वारा नेय है।

इसी प्रकार अन्य पर्योके द्वारा एकान्तवादी दर्धनीके विविध मन्तव्योका निरा-

करण करते हुए ग्रन्थकारने युक्त्यनुशासन नामको साथैक सिद्ध किया है-

"द्रष्टागमाम्यामविश्द्रमधंग्ररूपणं युक्त्यनुशासनं ते ।"

[ बुक्त्यनुशासन इन्हो॰ ४= ]

प्रत्यस कीर बागमते अविरुद्ध अर्थका प्ररूपण सुन्यवनुसागन है और आपनी यही अभिमत है।

तीग्ररा प्रत्य स्वयम्मूस्तीत्र चीबीस सीबीसरीके स्तवनके क्यमें हैं किन्तु यह स्तवन भी दार्थनिक चर्चाओंसे बीतजीत है। उसमें भी वीचर्य गुगतिजिन स्तवन, नीवा धुविधिजन स्तपन, न्यारहर्या खेथोजिन स्तवन, तैरहर्या जिसक जिन स्तपन और अट्टारहर्या अर्थाजन स्तवन विशेष सहर्ययुर्ण है। इनमें स्वाहार, क्षनेकान्तवाद और नयवादोंको दृष्टिसे बस्तु स्वरूपका सम्यक् विदलेषण किया गया है—

"न सर्वथा नित्यमुदेत्यपैति न च क्रियाकारकमत्र युग्तम् । मैवासतो जन्म सतो न नाशो दीपस्तमः पुद्गलमावतोऽस्ति ॥''

[ स्वयंभूस्तोत्र रही० २४ ]

यदि यस्तु सर्ववा निरव हो तो उसमें उत्पाद व्यय नहीं हो सकता, और म उसमें क्रिया-कारकको हो योजना बन सकती है। जो सर्वया असत् है उसका कभी जम्म नहीं होता और जो सत् है उसका कभी नाश नहीं होता। बुझनेपर दीपकका सर्वेषा नाश नहीं होता, वह उस समय अन्यकार रूप पुद्गल पर्यायके रूपमें अपना अस्तित्व रस्ता है।

भोवें सुविधि जिनके स्तवनमें वस्तुको निरयानित्यारमक सिद्ध करते हुए छिता है—

"नित्यं षदेवेदमिति प्रतीतेनं नित्यमन्यत्यितिसिद्धेः । न तद्वरुद्धं यहिरन्तरद्वनिभित्तनेमित्तिक्योगतस्ते ॥"

[स्वयंभूस्तोत्र इकी० ४६]

यह वही है इस प्रकारको प्रतीति होनेसे बस्तुतस्व नित्य है और यह वह नहीं अन्य है, इस प्रकारको प्रतीतिको सिद्धिते बस्तुतस्व नित्य नहीं, अनित्य है। इस प्रकार बस्तुका नित्य और अनित्यपन आवके मतमें विषद्ध नहीं है वयोकि बह बाह्य और अन्तरंग निमित्त और उनसे होनेबाले कार्यके सम्बन्धको लिये हुए है। अर्थात् अन्तरंग और बहिरंग कारणोंके योगसे उत्पन्न हुआ घट अन्तरंग कारण मृतिकाको अपेक्षा नित्य है और बहिरंग कारणके योगसे उत्पन्न हुई घट पर्यावयो अपेक्षा अनित्य है।

अडारहवें अरिजन स्तोत्रमें अनेकान्त दृष्टिको सच्ची बसलाते हुए लिखा है— "अनेकान्तास्मदृष्टिस्ते सती श्रून्यो विपर्षय: । सतः सर्व भूपोक्त स्थाचद्युक्तं स्यघाततः ॥"

[स्वयंभूस्तोत्र इलोव ९८]

आपकी अनेकान्त दृष्टि सच्ची है। उसके विपरीत जो एकान्त मत है वह पूज रूप असत् है। अतः अनेकान्त दृष्टिसे रहित जो कथन है वह सब निय्या है नमोकि वह अपना हो धातक है। "सदेकनिस्यवक्तम्यास्तद्विपक्षाइच ये नयाः। सर्वेभेति प्रदृष्यन्ति प्रुप्यन्ति स्यादितीह ते॥"

स्वयंम्स्तोय इलो० १०१ ]

गत् एक, नित्य, वनतन्य और इसके विषदा रूप आतत् अनेक अनित्य अवपत्तवयं ये जो नय हैं—वस्तुके एक-एक घमके ग्राही हैं, वे सर्वपा रूपमें तो अति दोपयुनत हैं और स्यात् रूपमें पृष्टिकारक हैं। जर्षात् सर्वया सत्, सर्वया एक, सर्वया नित्य, सर्वया बनतन्य या सर्वया असत्, सर्वया अनेक, सर्वया अनित्य, सर्वया अवयत्तवय रूपसे जो एकान्तवादी पहा हैं वे सब दोपयुन्त हैं, निस्या हैं। किन्तु यदि तनके साथ 'सर्वया' के स्यानमं स्थात् या क्यांत्र्यात् प्रमुख किया आमे कि स्यात् नित्य, स्यात् अनित्य आदि, तो वे सम्यक् होनेसे बस्तुके स्वरूपके पीपक होते हैं।

किन्तु इस प्रकारका स्वाडाद जैन व्यायमें ही है-

"सर्वधा नियमस्यामी यथारप्टमपेक्षकः । स्याप्छब्दस्तायके न्याये मान्येषामास्मविद्विषाम् ॥"

[स्वयंमूस्तोग्र श्लो० १०२]

संबंधा रुपसे कपन करनेके नियमका स्वामी और यथादृष्की अपेडामें रतनेवाला स्यात् राज्य आप जिन देवके ही स्यायमें है, दूसरे जो स्वयं अपना पास करनेके फारण अपने ही येरी है, उन एकान्तवादियोगे न्यायमें नहीं है।

इस स्लोवके पूर्वार्थमें स्मादादका स्वरूप बहे सुन्दर और सरल वंतते बतलाया है। जो सर्पयाके नियमको नहीं मानता तथा जिस तत् असत् रूपते बस्तु प्रतीत होती है, अपेशा भेदसे उसकी स्वीकार करनेवाला स्मादाद है। जैसे हम्य पर्या-साराक सरतु द्रव्यस्पसे निरम है और पर्यायक्षपे अनित्य है। इतो स्तोतका आगामी पद अस्पत्य महत्त्वपूर्ण है। अनेकानवादी सबकी अनेकानताराक मानते है। तब अनेकान्त मही भी है तो एकानताद आ जाता है। इस आपितका एमा बहुनेपर अनेकान्त मही भी है तो एकानताद आ जाता है। इस आपितका परिदृत्य करते हुए स्वामी समन्तमदने नीचे सिरो अनुसार अनेकान्तमं अनेकानतस्य को योजना की है—

> "अनेकास्त्रीऽप्यतेकास्तः असाणनयसाधनः । अनेकास्तः असाणाचे सदेकास्त्रोऽर्शितावयात् ॥"

[ स्वयंशूरगोत्र इठो+ 1+३ ]

आपके मतमें अनेकान्त भी प्रमाण और नय दृष्टिसे अनेकान्त स्वरूप है। प्रमाणको अपेशासे अनेकान्त सिद्ध होता है और विवक्षित नयदृष्टिसे अनेकान्तमें एकान्तरूप सिद्ध होता है।

समन्तमद्रके इस कथनका विश्लेषण अकलंकदेवने अपने तिस्वार्यवादिकमें किया है। अनेकान्त ओर एकान्त दोनों हो सम्यक् और मिध्याके भेदसे दो प्रकारक होते हैं। प्रमाणके द्वारा निरूपित वस्तुक एकदेवको समुवित प्रहण करनेवाला सम्यगेकान्त है। और एक धर्मका सर्वपा अवधारण करके अन्य धर्मोका निराकरण करनेवाला मिथ्या एकान्त है। एक वस्तुमें युनित और आगमसे अविवद्ध अनेक विरोध धर्मोको स्वहण करनेवाला सम्यगनेकान्त है तथा वस्तुको तत् अतत् आदि समामते प्रहण करनेवाला सम्यगनेकान्त है तथा वस्तुको तत् अतत् आदि समामते प्रहण करनेवाला सम्यगनेकान्त है तथा वस्तुको तत् अतत् आदि समामते प्रहण करनेवाला सम्यगनेकान्त है तथा वस्तुको तत् अतत् आदि समामते प्रहण करनेवाला अभ्यग्न मिथ्य अनेकान्त है। अप्यग् एकान्त नय कहलाता है तथा सम्यगनेकान्त प्रमाण। यदि अनेकान्त है। अप्यग् एकान्त नय कहलाता है तथा सम्यगनेकान्त प्रमाण। यदि अनेकान्त अभावमें द्वारादिके अभावमें वृक्षके अमावकी तरह एकान्तिको समुदायक्श अलेकान्तका भी अभाव हो लायेगा। और यदि एकान्त ही माना जाये और अविनाभाषी अन्य धर्मोका लोप होनेप प्रकृत पर्मका मी लोप होनेसे सर्वलोपका प्रसंग आता है।

स्वयम्मू स्तोत्रके अन्तिम महाबीर जिनस्तवनमें स्याद्वादको अनवद्य यतलाते हुए समन्तमप्रने अपने स्तवनको पूर्ण किया हु-

> "अनवद्यः स्याद्वादस्तव दृष्टेष्टाविरोधतः स्याद्वादः । इतरो न स्याद्वादः सद्वितयविरोधान्मुनीव्वराऽस्याद्वादः ॥"

स्तियां भुस्तोत्र इलो० १३८ ]

हे मुनीदवर ! 'स्यात्' शब्दपूर्वक कथनको लिये हुए आपका जो स्याद्वाद है, वह निर्दोप है, क्योंकि प्रत्यक्ष और आगमादि प्रमाणोंके साथ उसका कोई विरोध महीं हैं। दूसरा जो 'स्यात्' शब्दपूर्वक कथनसे 'रहित सर्वया एकान्तवाद है, वह निर्दोप नहीं है क्योंकि वह प्रत्यक्ष और आगमादि प्रमाणोंसे विरुद्ध है।

इस प्रकार समन्तमद्रने अपने स्तुतिपरक दार्शनिक प्रकरणोंके द्वारा स्याद्वाद-का संस्थापन, विवेचन और संबर्धन किया। और इस सरह वे स्याद्वादके जनक कहलाये।

बाचार्य सिद्धसेनको कृतियोंमें सन्मतितर्क निरोप महत्त्वपूर्ण है। इसको मापा प्राकृत है। यह तीन काण्डोंमें विश्वनत है। इसमें एक सौ छ्यासठ पदा है। पहले

१. तत्त्वार्थवातिक १।६१७।

काण्डको नय काण्ड नाम दिया है। इसमें ग्रन्यकारने मुख्य रूपसे नववाद और सप्त-भंगीबादको चर्चा की हैं। प्रयम उन्होंने अनेकान्तदृष्टिकी आधारभूत सामान्यपाही द्रव्यास्तिक और विशेषप्राही पर्यायास्तिक दृष्टिका पृयक्करण करके उनमें नयोंका विमाग किया है। तत्वार्यमूत्र (१-३३) में नय सात बतलाये है। किन्तु हिद्र-सेनने सात नयोंको छहमें संकलित किया है। उनका मन्तव्य है कि नैगम कोई स्वतन्त्र नय नहीं है, संग्रहसे एवरभूतनय तक छह नय ही स्वतन्त्र हैं। नयनिक्षण-में यह उनकी अपनी विरोपता है। दूसरी विशेषता यह है कि द्रश्यायिक नयकी मयादा ऋजुसूत्र नय सक थी। सिद्धसेनने उसे व्यवहार नय एक ही रसा। जनका कहना है कि ऋजगुत्रसे छेकर सभी नय पर्यायास्तिक नयकी मर्यादामें आते हैं।

नमवादकी चर्चामें सिद्धसेनने मुख्य सीन बातें कही हैं-दोनों मूल नमींका सम्बन्ध, वस्तुके लक्षणका दोनों नयोंके हारा पुषकरण और दो नवींमें ही उग्रकी पूर्णता, किसी एक ही नवके स्वीकारमें बन्ध मोठाकी अनुपपत्ति । नवके कपनके बाद सिद्धसेनने सन्तर्भगीवादकी चर्चा करके उसकी संयोजना मूल दो नयोंने की है। उन्होंने व्यंजन तथा अर्थ पर्यायकी स्पष्ट वर्षा करके उसमें सप्तर्भगीका नियोजन किया है। उनसे पूर्वकालीन उपलब्ध साहित्यमें यह चर्चा दृष्टिगीपर महीं होती ।

दूसरे काण्डमें ज्ञान और दर्शनकी मीमांना है। व्वेतान्बरीय आगम साहित्यमें मैजलज्ञान और केवलदर्शनको उत्पत्ति कमते गानी गयी है। और दिगम्बर परम्परामें इन दोनोंकी उत्पत्ति युगपत् मानी गयी है। इन दोनों मतीके सामने शिवसेनने सर्वके बरुपर अभेदबादकी स्थापना की । उसकी स्थापना करते हुए चरहींने कहा-

> ''मजपञ्जवणार्णतो जाजस्स य दरिमजस्म य विसेसी । केयर जार्ज पुण दंसण ति जार्ज सिप समार्ज त" िसन्मवितकं गा॰ १।१६ ]

शान और दर्शनका कालभेद मनःपर्ययतान तक है। परम्तु केवलशानके विषयमें दर्भन और ज्ञान में दोनों समान है अवति एक हैं।

इम अनेदबादपर आधार्य बुन्दबुन्दके द्वारा नियमग्रारमें निरुपय दृष्टिंगे भी गमी ज्ञान-दर्शन विषयक चर्चाका प्रमाव परिलक्षित होता है।

सनेकान्त दृष्टिमें तीयतस्य कैसा होना चाहिए, इमकी समी प्रयान स्पर्म सीसरे बाण्डमें है। जैने सदस्तमहने भाष्त्रमीमांगामे सन्तर्भगीक प्रभागके प्रमंत्रते सत्-अमत्, द्वैत-प्रदेत, एकरप-मुपनत्व, निरयत्य-अनिरदाय, देव-पुरुवार्थ आदि अनेक वादोंकी चर्ची करके अस्तम अनेकान्त दृष्टिसे अपना मस्तव्य स्थापित किया है उसी प्रकार सिद्धतेनने भी सामान्यवाद, विदोपवाद, अस्तिस्ववाद, नास्तित्ववाद, आरमस्वरूपवाद, इन्य और गुणका भेदाभेदवाद, तक और आगम्भ साद, कार्य और कारणका भेदाभेदवाद, काल आदि पाँच कारणवाद, आरमाके विपयमें नास्तित्व आदि छई और अस्तित्व आदि छह वाद, इत्यादि अनेक विपर्मोक्का निरुपण करते हुए उनके गुण-दोप बतलाये हैं। और एकान्तवादकी पराजेवता और अनेकान्तवादकी अजेवता सुचित की है।

इस काण्डमें सिद्धसेनने पर्यायायिक नयकी मौति गुणायिक नयको भिन्न माननेकी जो चर्चा उठायी है (३,८-१५) वह उनके पहलेके शाहित्यमे दृष्टिगोचर नहीं होती । अकर्लकदेवने तत्त्वार्यवातिकमें और विद्यानन्दने सत्त्वार्यक्लोक्कवातिक-में भी उस चर्चाको उठाया है, जो अवस्य हो सम्मित्वर्ककी देन है ।

इसो काण्डमें नयबादकी चर्चा करते हुए कहा है कि 'जितने वचनोंके मार्ग है, उतने ही नयबाद है; और जितने नयवाद हैं, उतने ही परसमय हैं।' इस सरह जब प्रत्येक परसमय नयबाद है, तो किस नयमें किस परसमयका समावेश होता है, यह शंका होना स्वाभाविक है। उसके समाधानके लिए सिद्धकेनने कहा है कि जो सांस्यदर्शन है, वह द्रव्यास्तिकका वक्तव्य है, और बौद दर्शन परिशुद पर्मायायिक नयका विकल्प है तथा कणादने यद्यपि दोनों नयोंसे लपने दर्शनकी प्ररूपणा की है, फिर भी वह प्रमाण नहीं है; वयोंकि दोनों नयोंसे द्वारा सापेक्ष कपम न करके निरपेक्ष कपन किया गया है। (गा० ३,४७-४९)। इस तरह दर्शनोंकी नयबादमें योजना की है। और अन्तमें जिनवचनको मिष्या दर्शनोंका समृह स्य बतलाया है। इस तरह सिद्धतेनने भी सम्मितवर्कके द्वारा अनेकान्त दृष्टिके फिलतबाद सन्तमंनी और नयोंका निरूपण करके जैनस्यायकी दृष्टिको परिपुष्ट किया।

सम्प्रति तर्कके व्यविरिक्त बाईल .बत्तीसियोंको भी सिद्धसेनको कृति माना जाता है। यद्यपि इत्यमें विवाद भी है। इन्होंमें एक न्यायावतार भी है। जैन न्यायकी दृष्टिते वह महस्वपूर्ण है। आचार्य समन्तमदने तो केवल न्याय दावरका प्रयोग करके उत्ते स्माद्धावके साथ संयुक्त किया था, किन्तु सिद्धसेनने न्यायावतारको रचना करके जैन दर्धनमें उत्तका अवतरण ही कर दिया। न्यायावतारको रमाणकी चर्चा दुष्ट करके अन्तर्म परार्थामुमानको ही विस्तारसे चर्चा को है को है को तुष्ट सुर्ध पदा, साच्य, हेतु, दृष्टान्त, हेल्लामाय आदिके लक्षण दिये है। आवार्य समन्तमद्रते स्वरपायमासक झानको प्रमाण कहा था, किन्तु न्यायावतारमें उसमें 'बाधविर्वाजत' पद जोड़ दिया गया है—

"प्रमाणं स्वपरामासि ज्ञानं बाधविवर्जितम्" प्रस्यक्षं च परोक्षं च द्विधा मेयविनिद्ववात् ॥१॥

वर्षात् स्व और परको जाननेवाले थाघारहित शानको प्रमाण कहते हैं। प्रमेयफें दो प्रकार होनेसे प्रमाण भी दो प्रकारका है—एक प्रत्यक्ष और दूसरा परोक्षा

नीचे लिखा रलोक कुमारिलकर्तृक माना जाता है—
''तत्रापूर्यार्थेविकानं निश्चितं बाधपर्जितम् ।
अनुष्टकारणारुथं प्रमाणं छोकसम्मतम् ॥''.

इसमें भी 'बायवजित' पद आणा है। पं॰ सुपासालजी ने प्रमाणगीमांसाके लपने माथा टिप्पण (पृ०५१) में लिखा है—'शिद्धधेन दिवाकरकी कृति रूपसे माने जानेवाले श्यायावतारमें जैन परस्परानुसारी प्रगाणलक्षणमें औ 'बाघविवजित' पद है वह जदापादके ( न्याय सू० १-१-४ ) प्रत्यका लदायगर्त सम्यभिचारी पदका प्रतिबिम्ब है या कुमारिलकर्तृक शमझे जानेवाले 'तत्रापूर्वार्य-विज्ञानं प्रमाणं बाघवजितम्' लक्षणगतं 'बाघवजित' पदकी अनुकृति है या धर्म-कीर्तीय (न्यायवि० १.४) अञ्चान्त पदका रूपान्तर है या स्वयं दिवाकरका मीलिक उद्मायन है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। इस सरह पण्डितजीने उसे विचा-रणीय प्रस्त कहकर छोड़ दिया है। किन्तु आगे न्यायायतारकी कारिका ५ और ६ में ननुमान और प्रत्यक्तके लक्षणमें 'अध्यान्त' पद है जो स्पष्ट ही पर्गकीर्तिके प्रत्यक्षके लक्षण "प्रत्यक्षं कल्पनापोडमञ्चान्तम्" (न्याण विकास) का पहणी प्रतीत हीता है। इन सरवकी स्वीकार करते हुए भी पश्टितजी शामद इमीलिए अस्योकार करते हैं कि सम्मतितर्वके कर्ता सिद्धमेन दिवाकर धर्मकीर्तिसे पहले हुए हैं भीर स्यामावतारको उन्होंकी कृति माना जाता है। यह लिसते हैं 'पर्मकीतिकें समप्र हेर्नुबन्द्रकी तुलना की जा सके ऐसी सिद्धांतकी कोई एति इस समय हमारे सामने नहीं है परन्तु जनके न्यायबिन्दुके साथ आधन्त तुम्नना की जा सके ऐसी एक कृति सी भी माग्यसे बन्ती है और वह है ग्याया रसर। ग्यायविन्दुमें प्रमान सामान्यको चर्चा होनेपर भी उसमें अनुमानको सौर साग करके परार्प मनुमानकी ही पर्चा मुख्य और विस्तारते हैं। न्यायावतारमें भी वही बस्तु है।

न्यासिन्दु और श्यायावतारमं जो बस्तुमास्य है, वह ऐवा नहीं है कि वत-परिते फैदछ इतना ही सनुमान क्या जा तके कि दोनोंके सामने समुक-समुक परस्परा यो । बस्तुमास्यके साथ सदरसास्य भी ती उन्तेमनोय है। ग्यायाव-सारको उन्ते प्रयम कारिकाफे उत्तरार्थको पहते ही धर्मकोतिको प्रमायमाजिकके शन्द "मानं द्विषिषं मेयद्वैविष्यात्।" (प्र० वा० २।१) का वहात् स्मरण होता है। तथा छठो कारिकाके पूर्वाषं "न प्रस्यक्षमिष आन्तं प्रमाणत्विनिक्ष्यात्" को देवते ही धर्मकीतिके प्रमाणविनिक्वय नामक ग्रन्थकी स्मृति स्वजावतः हो बाती है। अतः धर्मकीतिके न्यायबिन्दुके साथके साम्य तथा प्रमाणके लक्षणमें आगत बाधविज्त पदसे तथा अन्य भी कुछ संकेतीसे न्यायावतार पर्मकीति और ग्रुमारिकके पदवात् रचा गया प्रतीत होता है और इसिलए यह चन विद्वतेनको कृति नहीं हो सकता, जो पुन्यपाद देवनन्दिके पूर्ववर्ती हैं।

न्यायायतार आचार्य समन्तमदकी कृतियोंका भी ऋणी है। इसकी आठवीं कारिकाम शाब्द प्रमाणका लक्षण इस प्रकार किया है—

> "दृष्टेशस्याहताद्वावयात् परमार्थामिधायिनः । तत्त्वग्राहितयोत्पन्नं मानं शास्त्रं प्रकीर्तितम् ॥८॥"

इसोके पश्चात् धास्त्रका लक्षण किया है-

"भामोपश्मनुस्लंध्यमरष्टेष्टविशेषकम् । तरवोपदेशकृतसार्वं शास्त्रं कापभघदनम् ॥"

िश्यकरण्ड धावकाचार ३कोक ९ ]

पहली कारिकाके 'वृष्टेष्टाव्याह्तवाद्वायात्' तथा 'तत्त्वग्राहि' यद और दूसरी कारिकाके 'वृष्टेष्टिवरोधकम्' और 'वस्त्वीपदेशकृत्' यद समानार्थक हैं। 'परमाधांभिधायिनः लास्त्रोवज्ञम्' से भी विषय-प्रतिविद्य भाव हैं। दूसरी कारिका समन्त्रभञ्जत रत्तकरण्डप्रायकाचार की हैं। उसमें देव गुढ शास्त्रका लक्षण करते हुए शास्त्रके लक्षणके रूपमें उपत कारिका है। ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायावतारकी आठवी कारिका उसीके आधारपर रची यथी है और प्रमाण रूपसे मींबी कारिका उपिस्पत की गयी है। अन्यथा धाव्य प्रमाणका लक्षण कहकर धास्त्रका लक्षण कहकर सार्थका लक्षण कार्यका लक्षण कहकर सार्थका लक्षण कार्यका लक्षण कार्यका

इसी ह्रितरह न्यायावतारको कारिका २८ पर भी समन्तभद्रके आध्वमीमांसाकी कारिका १०२ की छाया प्रधीत होती है। फिर भी यह सम्भव है कि जैन परम्परामें न्यायका अवतरण करनेका श्रेय इसी ग्रन्थको हो जैसा कि इसके नामसे व्यक्त होता है।

आचार्य श्रीदत्त—जनलंकदेवने अपने तत्त्वार्यवातिक (१-१३-१) में इति सब्दका अर्थ शब्दप्राद्धर्मीय करते हुए 'श्रीदत्तम् इति, सिद्धतेनमिति' उदाहरण दिया है। जितसे प्रकट होता है कि सिद्धतेनसे सम्भवतया पहले श्रीदत्त नामके कोई आचार्य हुए हैं। स्वामी विद्यानन्दने अपने सत्त्वार्यस्लोकवार्तिक (पृ० २८० ) में श्रोदत्तेको ६३ चादियोंका जेता बतलाते हुए उनके अस्पीनर्णय नामक ग्रन्थका निर्देश किया है---

"द्विमकारं जगी जल्गं तरदमासिमगीचरम् । त्रिपप्टेर्वादिनां जेता श्रीदत्तो जलानिर्णये ॥१८॥"

सदायाद गीतमके न्यायमूत्रमें जिन सोलह पदाधों के तत्वज्ञानते मोदा माना गया है उनमें याद, जल्म और वितण्डा भी है। बादों और प्रतिवादीके मध्यमें भी द्वास्त्रमं होता है उन्हें बाद कहते हैं। जल्म और वितण्डा भी उन्होंके प्रकार हैं, जो नैयायिकों की दृष्टिंग कुछ भेदकों लिये हुए हैं। धीदत्त धाषायंने उनमें से जरपात निर्णय करमें के जिए जल्मिलिय नामक गन्य रचा था। धीदत्त बहे प्रकार प्रतिवादी थे। उन्होंने वादयें ने बहु वादयास्त्रके पूर्ण पण्डित थे। और वादयास्त्रकर याय-रचना करते हुए उन्होंने वादयें उपयोगों हेतु, हेत्यामात आदिकों चर्चा की हैं। ऐता सम्मय प्रतीत नहीं होता। किन्तु उनको यह महत्वपूर्ण रचना थात्र अनुमनम है इस लिए उनके सम्यग्यमें कुछ कहना वहन नहीं हैं। किन्तु आधार्य यियानस्त्रके सम्यग्य अवस्य यत्या वत्त्रने पत्रके हों। विद्योगते पहले हुए हैं, यह यो तस्त्रार्यमार्यविकां उनके नामोल्लेय हे स्व हिं। यिद्योगते पूर्य उनका नामोल्लेय होनेत यह भी सम्यग्य है कि वह विद्योगते पहले हुए हैं। यो मुछ हो किन्तु इतना निदिचत प्रतीत होता है कि जैनन्यायके निर्माणों जनको भी हैंच अवस्य रही है। विद्योगते पत्रके हुए हैं। वि

स्यामी पात्रकेसरी—शितकेतावार्यने (निक्रमकी मध्यी हाती) अपने महा-पुराणके प्रारम्भमें पात्रकेतरी नामके एक आपार्यका स्मरण किया है। तथा प्रवचकेत्योताके क्ष्मितिरवर्वत्वर शंक्ति एक विकारितमें दिला है—

"महिमा स पात्रदेसरिगुरोः" परं अववि यस्य मन्त्यासीयः । पद्मावको सहाया त्रिङसणक्दर्धनं बर्गुम् ॥"

१. बेरसिक संकृताम १, १० १०६।

उस पानकेसरी गुरकी उरक्रष्ट महिमा है, जिसकी मृथितसे पद्मानती देवी त्रिकटांण कंदर्यन करनेके लिए सहायक हुई थी।

बौद रार्रानिक हेतुका छराण त्रैक्ट्य मानते हैं। झावार्य वसुवन्युने भी त्रैक्ट्य-का निर्देश किया है, किन्तु उसका विकास करनेका श्रेय दिइनागको है। इसीसे बायस्पति मिश्रने उसे दिइनागका सिद्धान्त कहा है। बौद दार्शनिकॉक इसी त्रैक्ट्य या निलदाणका करपैन (राण्डन) करनेके लिए वात्रकेसरी स्वामीने त्रिल्हाण करपैन नामके दाहनको रचना की थी। अत: वात्रकेसरी दिङ्गाग (ईसाकी पीचवी राताको) से पड्चाल होने बाहिए। त्रिल्हाणका करपैन करने-बाला उनका निन्नलिखित क्लोश प्रसिद्ध है—

"अन्यथानुपपद्यत्वं यत्र तत्र त्रवेण किम ।

नान्यथानुपपसत्वं यत्र रात्र श्रग्रेण किम् ॥"

थीड शांतिक शास्त्ररक्षित (विक्रमधी आठवी शताब्दी) ने अपने तस्व संप्रहमें अनुमान परीक्षा नामक प्रकरणमें पापस्वामीके मतको आछोषना करते हुए कुछ कारिकाएँ पूर्वपक्ष रूपछे थी है जनमें उनत क्लोक भी है। उसकी क्रमिक संख्या १६६९ है। उनत क्लोक अकलंकदेवके न्यायांविनिश्चयके अनुमान प्रस्ताव नामक द्वितीय परिच्छेटमें भी आता है। न्यायविनिश्चयके टीकाकार वांदिराजपूरिने हुत क्लोककी उत्यानिकामें लिखा है—

"तदेवं पक्षधमेधादिकमन्तरेणापि अन्यधानुपपत्तिवलन हेतोर्गमेकार्य तत्र षत्र स्थाने प्रतिपाद्यः स्नावत्सीमन्त्रपत्थामित्रीर्थकत्देवसभवसरणाद् गण-धरदेवमसादापादितं देश्या पद्मावत्या बदानीय पात्रकेसस्स्थिमिने समर्पितमन्त्रपानुपपत्तिवानिकं सदाह—।''

'उन्त प्रकारसे प्रशामकृष्य बादिके बिना भी वृत्यमानुपपत्तिके बलसे उस-उस स्पानमें हेतुको गमक बतलाकर, अगन्नान् सीमन्चर स्वामोके समवसरणसे गणघर देवके प्रसादसे प्राप्त करके प्रधावतीने जी वार्तिक पात्रकेसरी स्वामीको स्वित किया या उसे कहते हैं।

अकलंकरेवने अपने विद्विविनिर्वयके हेतुलक्षणिविद्व नामक छठे प्रस्तावके प्रमम पर्यके द्वितीय चरणमें लिखा है— "प्रामी चालमर्क प्रयोद् मलाकी पर्द स्वामिन: '' इसके 'अमलालीवें पर्द स्वामिन:'का व्याख्यान करते हुए टीकाकार अनत्तवीयने लिखा है—

"अग्राह्—अमलालीबम् समलैः गणध्यम्यतिमिः आलीबम् आस्वा-दितम् ।'''कस्य सत् शृङ्ख्याह्—स्वामिनः पात्रकेसरिण इरवेके । कृत पतत्.? तेन तद्विपयन्निकक्षणकद्वथनम् उत्तरमाप्यं यतः कृतमिति चेत्; नन्वेपं सीमन्धरमहारकस्य अशिपार्यसाकात्कात्त्वः तीर्थंकरस्य स्थात् तेन हि प्रयमं 'अन्ययानुपपत्रत्वं यश्रं तत्र त्रयेण किय्। नान्ययानुपपत्रत्वं यश्रं तत्र त्रयेण किय्। वान्ययानुपपत्रत्वं यश्रं तत्र त्रयेण किय्। इत्येवत् कृतम् । कथिमदम्यगम्यते चेत् १ पात्रकेसिका त्रित्वसणकद्येनं कृत-मिति कथमवगम्यते इति समानम् । आचार्यप्रसिद्धः इत्यादि समानमुमयत्र । कथा च महती सुनिद्ध। ।" (सि॰ वि०, प्र० ३०१-१७१ )।

ह्म व्याव्याये जात होता है कि 'पद' बाब्दसे टोकाकारने अस्पयानुपपप्रक आदि क्लोकको प्रहण क्या है और उसके विरोपण 'अमलालीक' का अर्थ नणपरीके द्वारा आस्वादित किया है । तथा 'स्वामिन:' यहदके अर्थके सम्बग्यमें उत्तर-प्रमुक्तर देते हुए किया है— 'स्वामी सहदसे कोई-कोई पात्रकेतरीका प्रहण करते है। उनका कहना है कि पात्रकेसरोने जिल्हाण कर्यन गामक उत्तरप्राप्यको रपना की औ और यह हैतुक्ताण उसी प्रम्यका है। यदि ऐसा है सी हस हेतु-एदा को सर्वदर्शी अगवान् सीमन्यर स्वामीका मानना चाहिए वर्धीक पहले उन्होंने ही 'अग्यानुपपप्रदर' आदि वश्यकी रचन को यी। यदि कहा जाये कि हमके जाननेम यथा साधन है से पात्रकेसरोने जिल्हाणकर्यनके रपना की पी, रमके जाननेम यथा साधन है हो अदि कहा जाये कि यह बात आधार्यप्रनाराधे प्रमिद्ध है सी उथन दलोकने सीमन्यर स्वामीर्यक्त होनेमें भी प्रसिद्ध है ही। स्वाह क्षानकेस स्वाहम क्या भी स्वाहत है। ""आदि।

"अन्ययेष्यादिना पायस्यासिनसाशङ्कते-नान्ययानुपरवाय" (सम्मति रो॰ पु॰ ५६०) । तदुक्तं पातस्यासिना-अन्ययानुपपद्यत्रे।" (स्पा॰ सना॰, पु॰ ५६:)। मल्लवादी और सुमति—श्री मह दीने विद्वतेनके ग्रन्थ सन्मति तर्क-पर टोका लिसी थी, ऐमा निर्देश आचार्य हैरिमद्रने किया है। श्री मल्लवादी-द्वारा रिचत ग्रन्थोंमें-से एक मात्र नवचक्र ग्रन्थ उपलब्ध है। वह भी मूल स्पर्म नहीं, किन्तु उक्षपर विहसूरि गणि रिचत (विक्रमकी छठी, सातवीं शताब्दी) टोका मिनती है।

बौढ दार्गिक पान्तरियत ( विक्रमको आठवीं दाती ) ने अपने तस्वसंग्रहके अन्तर्गत स्वाहाद परीक्षा (कारिका १२६२ आदि ) और बहिरपंपरीक्षा (कारिका १९५२ आदि ) और बहिरपंपरीक्षा (कारिका १९५० आदि ) में सुमित भामक दिगम्बराचार्यके मतको आलोचना की है। उसी सुमित भामक दिगम्बराचार्यके मतको आलोचना की है। उसी सुमित शामक दिगम्बराचार्यके प्रति है। ऐसा स्पष्ट उल्लेख मिलता है। यह उल्लेख वादिराजसूरिये पात्रकार्य वरिश्रके प्रारम्भमें है और प्रवच्येतगोलको मिलतेया प्रार्थित कहा है। प्रमित सुसरा नाम सम्मति भी था। इनको कोई कृति उपलब्ध नहीं है। जैन स्वायके विकासमें इन दोनों टोकाकारोंका योग अवस्य ही रहा है, पर स्वा, कितना रही, यह बतलानेका कोई साधन नहीं है।

इस प्रकार आचार्य कुन्दकुन्दके पदयात आचार्य सुमति तक जैनपरम्परामें को दार्घनिक तस्वज्ञानी हुए उन्होंने प्रमाणकी रूपरेखा आगिमक दीक्षीते निर्घारित करते हुए अनेकान्तवाद या स्याद्वाद और उसके फिल्तार्य सप्तभंगीवाद और नय-यादके स्यापन और विवेचनकी और ही मुख्य रूपसे घ्यान दिया। और इस तरह जैनदर्गनको अनेकान्त दर्गनके रूपमें प्रतिष्ठित कर दिया। इसका मुख्य थेय आचार्य समस्तम्पत्रको है, उन्होंने उक्त विवयोंके सम्बन्धमें इतना विवेचन किया कि उसके पदचात् उसमें कोई एकदम नवी चर्चा प्रविष्ट नहीं ही सकी। ग्यायाव-तार-जैसा जैन न्यायकी व्यवस्थाकी दर्शनिवाला एक आध्र प्रत्य रचे जानेपर भी इस युगमें जैन न्यायकी न तो न्यायशास्त्रके रूपमें पूरी व्यवस्था हुई और न उस-विवयक साहित्यका ही निर्माण हुआ। यशाप न्याय शास्त्रके एक एक एक लेग सम्बद्ध जल्दनिर्णय और जिल्लाक दर्शन-जैसे प्रत्य रचे यये और उनसे जैन प्रायाकी पूर्व मूमिकाका निर्माण हुआ। विद्यानको प्रत्य रचे यये और उनसे जैन प्रायाकी पूर्व मूमिकाका निर्माण हुआ। विद्यानको स्वाय प्रवेच और प्रत्य ना प्रमुक्तिके न्यायिवन्दु, प्रमाणवारिक-जैसे प्रत्य नहीं रचे प्रये और न जैन न्यायकी पूर्व मूमिकाका निर्माण हुआ, किन्तु विद्यानको न्याय प्रवेच की प्रत्य नहीं रचे प्रये और न जैन न्यायकी पूर्व मूमिकाका निर्माण हुआ, किन्तु तिक्ताणके न्याय प्रवेच की प्रत्य नहीं रचे प्रये और न जैन न्यायकी पूर्व मूमिकाका निर्माण हुआ, किन्तु तिक्ताणिक जैसे प्रत्य नहीं रचे प्रये और न जैन न्यायकी पूर्व मूमिकाका निर्माण हुआ, किन्तु तिकालिक जैसे प्रत्य नहीं रचे प्रये और न जैन न्यायकी पूर्व मूमिकाका निर्माण हुआ हो निर्वारित हो सकी।

१. उदतं च बादिमुख्येन श्रीमल्लवादिना सम्मती—मनेकान्तज्ञयपताका पृ० ४७ ।

२. 'नमः सन्मतये नरमै भवकूपनिवातिनाम् । सन्मतिविवृता येन सुख्यामप्रवेशिनी ॥'

२. भ्रमतिदेवममुं स्तुतं येन वः भ्रमतिसप्तकमाप्ततया कृतम् । परिष्ठतायदतस्त्रपदार्थिनां भ्रमतिकोटिश्वितंत्रमवार्तिष्टत् ॥ जै॰ शि॰ सं॰, माग १, प्र॰ १०३ ।

भट्ट अवर्त्तंत्र-जैन न्यायकी इस स्थितिम जैनपरम्परागे सक्तंतर जैसे भैन न्यायोः प्रस्थापक आचार्यका जन्म हुआ। छन्होंने सीचा कि जैनपरम्पराके सभी तहवींका निरूपण ताकिक धैटीसे संस्कृत भाषामें वैसा ही होना चाहिए जैना ब्राह्मण और बोद्धपरम्परामें बहुत पहले हो चुका है । इस विनारते प्रैरित होकर उन्होंने इतर दर्शनींका विशेषतया बौद्ध दर्शनका अध्ययन करनेका संरत्य किया श्रीर क्षामीयन ब्रह्मचर्यका व्रत लेकर विद्याच्ययनमें जुट गये । बहु समय भारतीय दर्शनमा मध्याह्य वाल था । बौद्ध-परम्परामें दिङ्नागके परवात् धर्मकीर्ति-वैष्ठे अपर तार्रिको हो तुती बोलतो यो तो ब्राह्मणपरम्पराम कुमारिल-जैसे उद्भट विद्वानोंकि गर्जनको प्रतिष्वति मन्द नहीं हुई थी । दोनों ही महाविद्वानोंने अपनी-अपनी कृतियों में जैनपरमाराके मन्त्रव्योंकी खिल्डी खदायी थी और समन्तमद्र-असे ताहित्रका सण्डन किया या । उन्न सबको पहुकर अकले ह देवने न्याय प्रमाण-विष-यक अनेर प्रकरण रचे जिनमें दिल्लाग और धर्मकीति-जैसे बौद्धतारिकोंकी और उद्योतकर, भर्नुहरि, कुमारिल-जैसे ब्राह्मण तार्किकोंकी उक्तियोंका निरमन करते हुए जैन मन्त्रः प्रोंकी स्थापना ताबिक दौरतीने की है। श्री पं॰ गुपलासमीके दारशीत 'अव मंदने स्वाय प्रमाण जास्त्रका जीनपरम्परामें जो प्राथमिक निगाँग किया, जो परिभाषाएँ, जो सदाय व परीक्षण किया, जो प्रमाण, प्रमेय आदिका वर्गीकरण किया और परार्वानुवान तथा बाद, कया आदि परमन प्रशिद्ध बस्तुमेंकि मस्वापम जो जैन प्रचाली स्विर की, संक्षेत्रमें अदतकमें जैन परम्पराम गरी, पर अन्य परम्पराओमें प्रतिद्ध ऐसे तर्क प्राप्त्रके अनेक प्राथीको अन दृष्टिने जैन परम्परामें को सारमीमान किया तथा आयुवनिद्ध अपने मन्त्रमोंको जिस तस्ह दार्शनिकोके सामने रखने योध्य बनाया, बह सब छोटे-छोटे प्राचीमें विधमान सनके असापारण व्यक्तिहरूका स्था म्याय प्रमाण स्थापना गुगरन चीतक है।

करणायके इचार शत अनोके पूर्वीसाधित गायके कामने मुगाँची एकान-बादिशीने स्थापना प्रकृत सर्वित कर दिया है। करलाबुदिने बेरित होकर हम प्रस्

१. इरान और निवास पुरु मध्य ।

मितन किये गये न्यायको सम्यक्षान-स्पी जलते किसी तरह प्रशालित करके निर्मल् करते हैं।

अकलंक देवके समयमें भारतीय ग्यायशास्त्र बहुत उन्नत हो चुका था। बीद दर्मनके पिता दिन्नागरे परचात् उनके सुवीग्य उत्तराधिकारी धर्मकीतिको कीतिसे अग्य दार्मिनकोको कीति धूमिन हो रही थो। प्रत्यात मोमांतक कुमारिल भट्टें मोमांता दर्भनके सावरभाव्यपर स्लोकवातिककी रचना करके समत्व-भट्टें हारा को गयो। सर्वज्ञको सिदिको आहे हाथों लिया था। प्रद्यात घाष्टिक भर्ते द्वारा को गयो। सर्वज्ञको सिदिको आहे हाथों लिया था। प्रद्यात घाष्टिक भर्ते हारा को गयो। सर्वज्ञको च्याय विक्र मत्त्रिति वाययपदीवको रचना करके व्यायपदीवको गरिमाम घार चौद लगा दिवं थे। बाह्यायोंको धूम थी। उनमें युवितयोक साय छल, जाति कोर निष्ठहस्थान-जीरे सहयोंका भी प्रयोग विव्या जाता था। उनके संचालनमें निष्ण हुए विना विजय पाना दुर्लभ था। ऐती स्थितिमें अकर्लक देवको उत्तर-यायके घोषन और अप्रयायके परिमार्जम हे लग्ने जो कुछ सामग्री प्राप्त हुई, वह अपयप्ति थी। अतः न्यायके घोषन और अप्रयायके परिमार्जम उत्तर व्यायके विद्यावादका अते स्वायविक ते हुए साहित्रक उत्तरोंको परिषुष्ट करनेकी आवश्यकता थी। उसीकी पित असर्केकरेक की।

न्यायशाहनका दूसरा नाम प्रमाणशाहत्र है। अतः सबसे प्रयम अकलंक देवने जैन आगिमक प्रमाणपदिनको प्रयमित तार्किक पद्धितिक अनुरूप व्यवस्थित किया। जैन आगिमक पद्धितिक प्रयमित तार्किक पद्धितिक अनुरूप व्यवस्थित किया। जैन आगिमक पद्धितिक प्रयमित विद्या को तान आगिमक पद्धिति प्रयास किया। जैन आगिमक पद्धिति प्रहायतोक विना जो ज्ञान आगिसो होता है, उसे प्रस्थक कहते हैं हैं, और जो ज्ञान उनकी सहायतासे होता है उसे प्रश्मक कहते हैं। प्रस्थक सेत सेत प्रयम्भ किया प्रस्थक कहते हैं। प्रस्थक सेत सेत प्रयम्भ किया प्रस्थक प्रस्थक कहते हैं। प्रस्थक स्था अगिम प्रस्थक प्रस्थक कहते हैं। किया क्षेत्र अप्यास कहते हैं। किया प्रस्थक प्रस्थक प्रस्थक कहते हैं। किया प्रस्थक प्रस्थक प्रस्थक प्रस्थक प्रस्थक प्रस्थक प्रस्थक प्रस्थक प्रस्थक कहते हैं। किया प्रस्थक प्रसाम प्रसाम प्रसाम प्रसाम प्रसाम प्रसाम प्रसाम प्रसाम प्रमाण प्रसान प्रसाम प्रसाम प्रसाम प्रमाण प्रसान प्रमाण प्रसान जाते थे। उनमें प्ररोक्ष गामक कोई प्रमाण व्यवित्व वात्र प्रदेश गामक कोई प्रमाण प्रसान कार्त थे।

Sius.

र. 'सएणा सदी मदी चिता चेदि ॥४१॥—पट् खं०, पु० १३, प० २४४ ।

नहीं या तथा जनस्रतनमें अनुमान आदि नाम प्रचल्टित नहीं ये। न्यानयगरिम यद्यपि प्रस्यक्त और परोक्ष प्रमाणींके साथ अनुमान और साब्द्यमाणका भी सक्षण कहा है, किन्तु ये किसके नेद हैं, इस विषयमें पूछ नहीं कहा गया है।

दूसरे, सब दर्शनोंमें इन्द्रियजन्य ज्ञानको प्रत्यक्ष कहा है, अब कि जैनपर्म उसे परोड़ा कहता है। बतः दार्शनिकोके बीचमें प्रमाणविषयक चर्चा छिड़नैपर जैनोंको बिधिय स्थितिका होना स्वामाविक था । अकलंक देवने बडी बद्धिमानीते प्रमाणविषयक सब गुरियमोंको सदाकै लिए इस खुबीसे सुलक्षाणा कि उसरे प्राचीन परम्पराका भी पात नहीं हुआ और दार्वनिक क्षेत्रको सब कठिनाइयाँ भी सुनक्ष गर्यो । उन्होंने तत्वार्य सुत्रके 'तत्त्रमाणे' सूत्रको आदर्श मानकर प्रमाणके प्रत्यक्ष और परोक्ष भेद हो पूर्ववत् ही मान्य किये; किन्तु प्रस्वधके विकलप्रस्यक्ष और सकलप्रत्यक्ष भेदोंके स्थानमें सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष और मुख्य प्रत्यक्ष भेद किये । तमा इन्द्रिय और मनको सहायतासे होनेवाले मतिज्ञानको सांव्यवहारिक प्रश्यक्ष नाम देकर प्रत्यक्षके अन्तर्गत सम्मिलित कर दिया। इस परिवर्तनमे प्राचीन परमराको भी शति नहीं पहुँची और विपक्षियोंको भी शोद-शेम करनेका स्थान नहीं रहा। वयोंकि प्राचीन परम्परा इन्द्रिय सापेश शानको परोक्ष कहती यो और अग्य दार्शनिक समे प्रत्यक्ष करते थे । किन्तु ससे सांग्यवहारिक प्रत्यक्ष माम दे देनेते मूल आगणिक दृष्टिका भी चात नहीं हुआ क्योंकि गांन्यप्रहारिका अर्थ होता है-पारमापिक नहीं, अर्थात् ब्यावहारिक रूपसे इन्द्रियशान प्रत्यक्ष है, पर-मार्परे सी वह परोक्ष ही है। तथा विषक्षी दार्शनिकांकी भी उसने छन्तीय ही गया । असन्तोष या उत्तके परीश नामसे, सांव्यवहारिक प्रस्यश नाम दे देनेंगे बह समाध्य हो वदा ।

परसादेश कानको आधारको परिधिये लामिलित कर केनेगर अश्यारो -परिभाषामें परिवर्धन करना आवश्यक हो गया। अतः पुरानी आगनिक परिभाषाके, स्थानमें गीमित और स्थाप्त परिभाषा निर्धारित की गयी। स्थाप्त शानको प्रस्था -करते हैं।

मतिको सांग्रावहारिक प्रत्या मान छेतेवर उसके सहयोगी स्मृति, संग्रा, विन्ता भीर समिनियाय ज्ञान भी सांग्रवहारिक प्रत्यामें सम्मितित कर निये परे । किन्तु इन सहयोगी ज्ञानोमें सनशे प्रचानका होनेके कारण सांग्रवहारिक प्रत्याके

१. 'बालाई विरार्ट कार्न मुल्यक्षेत्रकरहारणः । वरीप्ते रीजीन्याने मण्यात्र प्रति कीमका १९६१ --व्यापीयसम्बन्धः

दो भेद किये गये एक इन्द्रिय प्रत्यक्ष और दूषरा अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष । इन्द्रिय प्रत्यक्षमें मितको गमित किया गया और अनिन्द्रिय प्रत्यक्षमें स्मृति आदिको ।

मित स्मृति खादि प्रमाणों सो सांव्यवहारिक प्रतम्म बतलाते हुए वकलंकरेवते हिसा है कि मित आदि तभीतक सांव्यवहारिक प्रत्यक उनमे दाहर-योजना नहीं की जाती । शब्दयोजना सापेदा होनेपर वे परोश ही नहे जायेंगे । और वस वक्स्यामें वे व्यूतप्रमाणके भेद होंगे । इस मन्तव्यते प्रमाणोंकी दिशामें एक नवा प्रकाश पड़ता है और उसके उजालेमें कई रहस्य स्थाए होते हैं । अतः उनके स्पष्टोकरणके लिए ऐतिहासिक प्रयेवेशण करना आवश्यक है ।

गीतमने अपने स्वायमुत्रमें अनुमानके स्वार्थ और परार्थ भेद किये थे; किन्तु स्यायवातिककार उद्योतकरसे पहले नैयायिक किसी व्यक्तिको ज्ञान करानेके लिए परार्धानुमानकी उपयोगिता नहीं मानते थे । बौद दार्शनिक दिइनागने सर्व-प्रथम दोनों भेदांका ठीक-ठीक अर्थ करके स्वार्थातमान और परार्थानमानके मध्यमें भेदकी रेखा राष्ट्री की । ज्यायावतारमं परार्थानमानकी स्थान तो दिया गमा, किन्तु उसके समन्वयका कोई प्रयत्न नहीं किया गया । प्रविधार वैदेवनन्दिने इस ओर ध्यान दिया। उन्होंने प्रमाणके स्वार्थ और परार्थ भेद करके श्रत-प्रमाणको उभयस्य बतलाया । अर्थात जानात्मक धतज्ञानको स्थायं और वच-नारमक श्रुतज्ञानको परार्थ कहा । किन्तु रीप मति आदि ज्ञानोंको स्वार्थ ही कहा । अकलंकदेवने आगमिक परमारा और ताकिक पद्धतिको दृष्टिमें रसकर उनत समस्याको दो प्रकारसे सुलक्षानेका प्रयस्न किया । आगमिक परम्पराँ में तो उन्होंने पूज्यपादका ही अनुसरण किया और शृतशानके अधारात्मक और अनक्षरात्मक भेद करके स्वार्धानुमान वगरहका अन्तर्भाव अनक्षरात्मक श्रुतज्ञानमें और परार्था-नुमान वगैरहका अन्तर्भाव अक्षरात्मक श्रुतझानमें किया । किन्तु ताकिक क्षेत्रमें उन्हें अपने दृष्टिकीणमें परिवर्तन करना पड़ा, वर्षोंकि उस क्षेत्रमें शुतज्ञानका रूढ अर्थ मान्य नहीं हो सकता था, और इसका कारण यह था कि सांहय आदि दर्शनोंमें शब्द या आगम प्रमाणके नामसे एक स्वतन्त्र प्रमाण माना गया था, जो केवल शब्दजन्य ज्ञानसे हो सम्बद्ध था। श्रुतप्रमाणसे भी उसीका बोघ होता था; वर्गोकि श्रुत बाटदका व्युत्पत्तिसिद्ध अर्थ 'सुना हुआ' होता है। अतः

रे, 'वत्र सांध्यवद्यारिकामिन्द्रियानिन्द्रियपत्यसम्'-लघी० विवृति का० ४ ।

२. 'मिनिन्द्रियपत्यन्तं स्मृतिसंद्वाचिन्ताभिनिनोधारमकुम्'-लघी० निवृति, का० ६१ ।

३. 'थुतं पुतः स्वार्थं भवति परार्थं च, ग्रानास्मकं स्वार्थं वचनारमकं परार्थम्'— सर्वार्थसिद्धि—१/६ ।

४. तत्त्वार्थ वार्तिक १।२०।१५।

सक्छंबरेबने अपने लिपोयस्त्रयमें राध्यसंग्रुष्ट शानुको श्रुत और सन्द संग्रुष्ट ज्ञानको सांस्यवहारिक प्रस्यश निर्पारित किया। सिद्धिविनिश्चय तथा सबक्षे स्बोपन विवृद्धिमें भी सही कथन है।

अन्तर्रुपत्रेवक उपन दृष्टिकोणयो स्पष्ट मारनेक लिए यहाँ मह भी स्पष्ट मार देना आवश्यक है कि उन्होंने प्रमाणके स्थायं और परार्थ भेदको मान्य नारके भी स्वतन्त्र रूपने अनुमानके स्थायं परार्थ भेद नहीं बतलाये पंजीक उनके मण्डी मेचल अनुमान ही परार्थ मही है बित्त अन्य अभाण भी शाव्यमंग्री-तिहत होनेनर परार्थ होते हैं और ये सब जून कहे जाते हैं। यून विरोध है। अक्नांवदेवने अर्थापति, अनुमान, उपमान बादि प्रमाणोंका अन्तर्भव यूनमं ही विचा है। अक्नांवदेवने प्रमाणकी पर्याद्ध है। अर्थ प्रमाणकी प्रमाणकी पर्याद्ध है। अर्थ प्रमाणकी पर्याद्ध है। अर्थ प्रमाणकी प्रमाणकी पर्याद्ध है। अर्थ प्रमाणकी प्र

"प्रत्यक्षं विश्वदं शार्वं विश्व धुनमविष्ट्यम्। योग्रं प्राथमिश्वादि प्रमाने इति संग्रदः ॥"

रे. दानवार्ष मध्य संद्र्ष चिन्छा भाजिनिरोधनम् । माजु सामग्रीमनाभ्येषं सुर्व राष्ट्रासुरोधनाम् ॥ १० ॥

र भिरोषाः प्राथिनावकोशिवयाजेतीरसभागुमा अस्माः कार्मिनवेतिको सुनुसन्। स्थाप् बोन्सप्येतितम् ॥ सिनविन शैनप्रन १४० ।

हे, 'सप संपर्धते वेश्वितह्यु में श्रावशासुबीवनाद्य है - सपुर्वनित्तरामुच्छे - मान्योद्दरिक्षिणा १९ सप्त है कार्य है क्षा वहाँ है

४. मुचे पर्रार्थ गांधार कार्यालानुमानोधनान्यातीन्यान्यां स्वीतः ।

<sup>----</sup>श्रीयः भीः निः, दरं बारः ।

इस कारिकाकी ब्याख्या बाजार्य विद्यानन्दने अपने तत्त्वार्य इत्तोकवार्तिक ( पृ॰ १८२ ) में दी है। उत्तरे प्रमाणकी आगिमक परम्परा और तार्किक परम्पराका समन्वय अकलंकदेवने क्तिनो दशतासे किया, यह स्पष्ट हो जाता है। अतः उसको नोचे दिया जाता है—

'प्रत्यक्षं विदारं जानं त्रिचा' ऐसा कथन करके वक्तकंतदेवने मुख्य अतीन्द्रियपूर्ण केवसज्ञान और अपूर्ण व्यविध्वान, मनःप्रयेवज्ञानका प्रहेण किया है। वयोंकि

में ज्ञान प्रत्यक्षको आगमिक परिभाषाके अनुसार 'अक्ष' अर्थात् आस्माके आश्रयसे

होते हैं, इसिलए प्रत्यदा है। व्यावहारिक दृष्टिसे (प्रत्यक्षके तीन मेदोंमें अतीन्द्रिय

प्रत्यक्षके साथ) इन्द्रिय प्रत्यक्ष और अनिन्द्रिय प्रत्यक्षका ग्रहण किया है; वर्योंकि

जनमें भी स्पष्टताका कुछ अंत रहता है। अतः इमसे तत्वायस्त्रको कथनमें कोई

व्यापात नहीं आता है। खुत और प्रत्यक्षिण आदि परोक्षा है, ऐसा कहना भी

सुन्नविष्ट्र महीं है; वर्योंकि 'आये परोक्षम्' इस सुन्नके हारा उन्हें परोक्ष कहा है।

शंका—तत्वार्यमूत्रमें तो अवप्रह, ईहा, अवाय और धारणा तथा स्मृतिको परोक्ष कहा है ?

समाधान — 'प्रत्यिभक्षादि' पदके दो समाधोंके द्वारा स्वयका प्रहुण हो जाता है। 'प्रत्यिभक्षा का आदि अर्थात् पूर्ववर्ती' इस समाधार्थके अनुसार स्मृति पर्यन्त ज्ञानोंका संग्रह हो जाता है, क्योंकि अवप्रदादिकों भी प्रधानकपसे परोक्ष कहा है। और 'प्रत्यिभक्षा है आदिमें जिनके' ऐसा समास करनेसे अनुमान पर्यन्त प्रमाणोंका संग्रह हो जाता है। और इस सरह कोई भी परोक्ष प्रमाण नहीं छूट जाता। अतः 'प्रत्यिभक्षादि' पद युवत है। इसके द्वारा व्यावहारिक रूपसे तथा मुख्यरूपसे इप परोक्ष प्रमाणोंके समुदका बोध होता है।'

इसका आश्रम यह है कि प्रत्यक्षको आगमिक परिभाषाके अनुसार तो केवल-ज्ञान और अविध मन:पर्यय ही प्रत्यक्ष है । यदि यही परिभाषा बनी रहती तो प्रस्यक्षके इन्द्रिय प्रत्यक्ष और अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष भेद सम्भव नहीं थे । इसिलए प्रत्यक्षको आत्मिनिसपरक परिभाषाके स्थानमें स्पष्टपरक परिभाषा करके ककलंक देवने लोक-प्रविल्व इन्द्रिय प्रत्यक्ष और अनिन्द्रिय प्रत्यक्षको भी प्रत्यक्षको सीमामें गिमत कर लिया वर्योक उनमें भी अंदात:स्पष्टता पायो जातो है । चीप स्मृति आदि तो परोक्ष ये हो । इस प्रकार अकलंकदेवचे प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणांको जो व्यवस्था को उसे उनके जत्तरकालीन सभी दिगम्बर और वर्षेताम्बर दार्शानकोंने एक मतसे स्वीकार किया । उनकी व्यवस्था इतनी सुव्य-वरिस्यत थी कि किसीको उसमें परिवर्तन करनेकी आवश्यकता ही नहीं हुई ।

श्रहरोक देवने अपने सचीयस्त्रयमें बतलाया कि परीशायमानके स्मृति, प्राय-भिन्नान, तर्क, अनुमान भीर वागम में पाँच भेद हैं। और इनके द्वारा न्यवहारमें मोई विसंवाद नहीं होता अतः ये प्रमाण है ।

उन्होंने उनके प्रामाण्यकी स्थापित करके उनके रुप्तण भी मुनिदिया कर दिये । मीमांनक और नैयायिक आदि अपमानको स्वतन्त्र प्रमाण मानते हैं । परन्तु सक्लंक देवने प्रश्वमिशानमें उसका अन्तर्भाव दिशाते हुए प्रतिपशियाँके सामने यह आपत्ति उपस्थित को कि यदि सादुस्वविषयक उपयानको पूबक् प्रमाण मागते हो तो मैमाइस्य तथा अन्य आपेशिक यमोंको विषय करनेवाले औड हर शानोंको भी स्वतन्त्र प्रमाण मानना होगा ।

इसी तरह ब्याप्तियाही सर्वको प्रमाण न मानवेवाले बादियोंको लड्ड करके समलंबने वहाँ कि यदि तर्वें को प्रमाण नहीं मानते हो तो उछके द्वारा गृहीत म्याप्तिमें गैने विश्वास किया जा सकेगा, क्योंकि स्थाप्तिया ग्रहण न ती प्रस्तानी सम्मय है और न अनुमानमें । इस सरह सकलंक देवने परोश्र प्रधानके भेदीं सुपा उनके स्वरूपकी जो ब्यवस्था की उने ही बनके उत्तरकालीन दिगावर तथा रगेगाम्बर दार्शनिकाने एकमतसे मान्य किया ।

पहारे सिया है कि बीड हेनुका सदाण मैक्य जानते में, पात्रकेवरी स्वामीने मन्यपानुपद्धि या महिनामाय नियमकी ही हेतुका खताय माना भीर उते ही सरमंददेवने भी माप्य दिया । सहसंकदेवने ही प्रमाणहत्त्रमगण्डभी गरमञ्जा निरमन एर्वजन क्या और उत्तरकों दिगम्बर द्वेताम्बर सभी हारिकाने जनके मार्गको अपनाकर आर्थ-अपने प्रमाणविषयक सहाय अपनेमि अपन बादियोंके सरामों हा दिराजा में संबद्ध किया है। प्रमाणका क्रिया प्रस्पार्थीयात्मर बार्गु है, इमरा प्रतिपादन सुधा गमर्चन भी सर्ग्यंतरेवने किया ।

दार्शनिक क्षेत्रमें प्रमाणने साथ जसके पनशी बर्बा भी अपना स्थान रखनी है। येन पहारायों सबने प्रथम भाषार्य समान भ्रद्रभे प्रमानके कहता दिवारे क्यमित्वत रीतिने राष्ट्र शिया । अनके क्यमानुषार ( साप्त्रमी का १०२ ) प्रमाणका माधात फाच ब्रहान विनिवृत्ति है और व्यवश्यि फल कृत, उपमान

८ प्रत्यक्षीति हेर्ने स्थापित विश्वासिक विशेषकी ।

स्वप्रसाराधितमारः सद्दानासग्तः । अस्य क्रिक्ट ।

२, 'जामानं मन्दिकार्यमास्योदः साध्यमाध्यम् । महैकामी इसमार्थ कि क्यान केटि महिकादकार के दह के -- महिना पर

व. १६ दिस्यानिया हिन्हों स विभिन्न स्थाने भी हरेरे । मानुस्तादिवदावाद् प्रदास्त्रहराजस्य ६१ अन्ये सन्दरः।

भीर उपेशा है। न्यामावतारमें ( का॰ २८ ) भी ऐसा ही कचन है। अक्टंक देवने दन फयनको अपनाते हुए प्रमाण और फलके भेदाभेदविषयक मन्तव्यको स्पष्ट किया समा अवप्रह, ईहा, अवाय और धारणा इन क्रमसे होतेवाले चार मतिज्ञानोंमें पूर्व-पूर्वको प्रमाण तथा उत्तर-उत्तर ज्ञानको फलस्य माना । इस तरह अकलंकरेवने प्रमाणतत्वकं स्वहत, संख्या, विषय और कलके सम्यव्धमें विविध वित्रतिपत्तियोका निरमन करके जैन प्रमाणशास्त्रको सुव्यवस्थित किया।

दार्गिनक शेत्रमे याद भी शर्चाका एक प्रमुख विषय रहा हूँ। सभीने बादका प्रयोजन तत्त्वज्ञानको प्राप्ति या प्राप्त तत्त्वज्ञानको रक्षा माना है। बादके चार भंग है--यादी, प्रतिवादी, सक्य और समापति । इमीसे उमे चतुरंगवाद शहते हैं। इनमें भी कोई मतभेद नहीं है। किन्तु साच्य और सायन सामग्रीमें मतभेद न होते हुए भी उसकी साधन प्रणालोमें मतभेद है।

जैन परम्पराके अनुगार चत्रंगवादका अधिकारी विजिमीयु-जयका इच्छुक व्यक्ति है। किन्तु व्याय परम्पराके विजिगीपुर्ने और जैन परम्पराके विजिगीपुर्ने अन्तर है । पहुले के अनुमार विजिमीय वही है, जो न्याय या अन्यायसे छल आदिका प्रयोग करके भी प्रतिवादीको परास्त करना चाहता है। किन्तु अकलंकदेव उसीको विजिमीय मानते हैं जो अपने पक्षको शिद्धि न्याय्य रीतिस करनेका इच्छुक है। उन्होंने अपने निद्धियिनिस्चयके वादिसिद्धि नामक प्रकरणमें लिखा है— स्वपक्षके साधनमें रामधे यचनको चतुरंगवाद या जत्र कहते है । उसकी अविध पद्मिणीय पर्यन्त है और फल मार्गप्रभावना है।

न्याय पर=परामें कथाके शीन भेद किये है--बाद, जल्प और वितण्डा। जल्द-वितण्डा करनेवालेको विजिमीपु माना है और तत्त्ववुमुत्सु कथाको बाद। जल्प-वितण्डामें छल आदिका प्रयोग विधेय माना गया है। किन्तु जैन परम्पराम एल आदिका प्रयोग मान्य नहीं है। इसीसे जैन परम्परामें जल्प या वितण्डा यादसे भिन्न नही है। अकलेकदेवने सिद्धिविनिश्चयके बाद या जल्मिद्धि नामक पौचर्वे प्रस्तावमें तथा प्रमाणसंब्रहके छठे प्रस्तावमें चक्त विषयमें विस्तारसे प्रकाश डाला है। न्यायिनिक्चय तथा अष्टवतीमें भी प्रसंग आये है। बादका ही एक अंग निग्रहस्थान है। जैन-परम्परामें निग्रहस्थानका सर्वप्रथम निरूपण करनेवाले जल्पनिर्णय नामक अन्यके रचयिता आचार्य श्रोदत्त और पात्रकेसरी प्रतीत होते है। किन्तु चनके ग्रन्य उपलब्द नहीं हैं, अतएव उनलब्द साहित्यके शापारसे

१. 'पूर्व-पूर्व प्रमाणस्व कर्ल स्वादचरोत्तरस्' ॥ ६ ॥-लवीयस्वय । २. 'समर्थवयनं जल्पं चतुरङ्ग विदुर्व धाः । — नैन्यर्लन्तं कर्लं मार्गप्रभावनाः ॥ २ ॥

सहावजंबको ही तमका बारकाक मानना होगा। पिछले सभी औन ताबिकोरी निवहरमान निकानको अहाबलेशके हो यथनीको जब्द विमा है इससे भी तका कबननी पृष्टि होती है।

वारकः अनिम परिणाम जन-पराजय होता है। असः जय-पराजयको ध्वपस्माम भी अवस्तं कटेवने प्याच्य अहिनक यूष्टिशोणाचे नगरः विषरः। उनका कहना है कि स्वप्राक्षी मिद्धि ही उप हैं और दूसरे पराकों अमिद्धि ही उनकी प्राजय है। अस एक प्राक्षी निद्धि होनी हो। मुनशो दूसरे प्राक्षी धर्मिक्ष अनिवार्ष है। असः विद्धि-अमिद्धिके माथ ही अप-गराजय व्यवस्मा अतिबद्ध है। अवस्तं ने हाश स्वापित ऐसे अप-गराजय व्यवस्मानों भी सभी रिगम्बर-परीजाकर साहिन्नोंने स्त्रीपार किसा है।

इत प्रकार अवल्लंबरेयने न्यायके मधी अंगोंको परिवाधित करके जैन स्वायको सुम्यवस्थित कर दिया । अतः प्रकारकेटेव जैन न्यायके प्रतिश्वात माने आते हैं ।

भारतमें जरूपंत देशकर रचनायां ही एक लोगों दे देना विवस होगा। अक-संक देवनी राह दार्गनिक कृतियों उपनत्य हैं और मुक्ति होकर प्रशासित हो पुरो है—

रं, तरशर्भवानिक समाध्य-वह सरशर्भतृत्र वस्पतर स्टीश्चर मानवाणिककी मैशीरर निता गता वानिक सम्ब है। बादिनीं साव स्तर्भ काम्या भी है।
बार्मीतर दृष्टिमें परणा और पोचर्च प्रध्याय स्ता स्तृत्वं अध्यायके अंतिम मृतको
स्मान्या महरूत्रपृष्टे । इन ब्याध्यामें अवस्थं बेचने अत्रेशमत्वां विश्व करते
हुए गल्पसंगीतः शिक्ष विवेचन हिया है। प्रधम अध्यायमें पाँठ गूक्को व्याध्यामें
भा गल्पसंगीतः विवेचन है, मान की अनेकारमें अनेकारमंत्री पटित करते हिए
श्वरेकानवाद न गीनववार है और न स्तर्भाद है द्वारा समुन्तिक विवेचन दिया
है। हमी सम्ब अध्यान स्वयम सुवेश विवेचनामें बोद्धाना सर्गयममुखादिक स्वयम
होत्रोते गीरकारणोश निवाकत्व स्वयम सुवेश विवेचनामें बोद्धाना सर्गयममुखादिक स्वय
होत्रोते गीरकारणोश निवाकत्व स्वयम् सुवेश स्वयं स्वयः स्वयं स

<sup>्</sup>रे, 'कामणो ना वदण्यानिवर्षो व दि विवादक इ कार्यका विश्वित्रणूली वर्षा विवासीन्तर्याः स्वतिकारिक प्रकार व

्मोगसूत्र, सांत्यकारिका, अभिधमकोदा, प्रमाणसमुज्जय, समानान्तरसिद्धि आदि अन्य दर्शनोके प्रत्योगे उदरण पाये जाते हैं। जो अकलंक देवके यिस्तृत और गहुन अध्ययको मुचक है।

र, जष्टराती— यह समन्तमद्रकृत आध्यभीमांक्षाकी अत्यन्त गृढ संक्षिप्त यृत्ति है। साठ सी दर्शाकप्रमाण परिमाण होनेसे अष्टमती नाम दिया गया है। इसपर आयार्थ विद्यानग्दकी अष्टमहस्त्री टीका है। उसीसे इसका हार्यस्पष्ट होता है।

रे, लपोपस्यम् स्विवृति — यह प्रमाणप्रवेश, नयप्रवेश और प्रवत्तप्रदेश नामक तीन प्रकरणोंका संप्रहरूप है। मूल कारिकाओंवर स्वोवन विवृति भी है। इसमें प्रमाणके भेद, उनका स्थरूप, विषय, फल बादिका तथा नयोंका सुन्दर विवेषन है।

४, ग्यायविनिश्वय— इतर वाविराज सूरिने विवरण ग्रन्य रचा है। इनमें सोन प्रस्ताव है—प्रत्यक्ष, अनुमान और प्रवयन, तोनोंमें अपने-अपनेसे सम्बद्ध विविध विषयोंकी विस्तृत चर्चा है।

अकलंबरेबक परवात् को जैनग्रयकार हुए चन्होंने अपनी ग्यायविषयक रचनाओं में अकलंकरेबका हो अनुसरण करते हुए जैग्न्याय-विषयक साहित्यकी श्रीपृद्धि की और जो वातें अकलंकरेबने अपने प्रकरणोंमें सूत्र रूपमें कही थीं, चनका चपपादन तथा विरुक्षण करते हुए दर्शनान्तरोंके विविध मन्तन्योंकी समीक्षामें पृश्काप प्रन्य रचे, जिनने जैनन्याय-रूपी युक्ष पर्ववित और पृण्यित हुआ।

# ४. अकुलंकदेवके उत्तरकालीन जैन नैयायिक

## कुमारसेन और कुमारनन्दि

आबार्य विद्यानन्दने अपनी अष्टमहस्त्रोको कुमारसेनकी खिनतयोंसे वर्धमान बतलामा है तथा अपनी प्रमाणपरीसामें ''तथा चाम्यवायि कुमारनन्दिमट्टारकैः'' लिखकर एक स्लोक उद्धत किया है—

"अन्यथानुष्वयेककसर्ण किंग्यमङ्गयते । प्रयोगपूरिषाटी तु प्रतिषाद्यानुरोधतः ॥" (प्रमाणपूरीक्षा पु० ७२ )

तत्त्रार्थरलो क्वार्तिक ( पृ० २८० ) में जनका उल्लेख वादन्यायमें विचक्षण रूपसे किया है---

"कुमारनन्दिनश्चाहुर्वादन्यावविचक्षणाः ।"

भीर पत्र रहेशाने हुमारतिय महारक्ते पाइग्यान गामक ग्राम्य सीन दर्शक व बहुत किये हैं, जिनमेंने सेनदा दर्शक सो यही है जो ऊतर प्रमाणपरीसामें बहुत किया है। जनमें प्रतिके दो दर्शक इन प्रकार है—

"प्रतिवासान्।धेन प्रशोगपु पुनर्वमा । प्रतिसा प्रोस्पते मात्री: तसीदाहरणदिकम् । म धैने साधनस्परत्यात्राचे जिल्लाते । हेतुकक्षणगणायादस्योजस्य वर्गोदितम् ॥"

[पदरशेक्षा ]

दम प्रकार पर मुनिदियम है कि ये दोनों आयार विद्यानवर्ष पर्ध हुए है। इनमेंने मुपारमेनवी जनित्रमंति सो आयार विद्यानवर्ष अन्तर्वरों वर्षमाय हुई, तो अवस्व देव हो। अनुमानेवर रखे गयी है। बहुत मन्यवत्रम कुमारनिद्धा बादग्याय नामक अन्य विद्यानवर्ष अनुमानेवर्ष अनुमानेवर्षण बादग्याय नामक अन्य विद्यानवर्ष अनुमानेवर्षण बादग्याय नामक अन्य विद्यानवर्ष अन्य वर्षण वर्षण वर्षण कि है। आव व्यावस्थ माने है। अतः यह महान अन्य मही है कि जैन व्यावस्थ किन विद्यान परित्र मानेवर्षण कि विद्यान वर्षण कि विद्यान परित्र मानेवर्षण कि व्यावस्थ नामक स्वयं मानेवर्षण कि व्यावस्थ नामक स्वयं नामक स्वयं मानेवर्षण कि व्यावस्थ नामक मानेवर्षण कि व्यावस्थ कि स्वयं मानेवर्षण क्यावस्थ क्यावस्थ कि स्वयं मानेवर्षण क्यावस्थ क्यावस्थ कि व्यावस्थ हुत्य क्यावस्थ हो स्वयं क्यावस्थ क्यावस्थ क्यावस्थ हुत्य क्यावस्थ हो स्वयं हि अवस्थ हुत्य क्यावस्थ है। उत्यस्य है अवस्थ हुत्य क्यावस्थ है। उत्यस्य है अवस्थ हुत्य क्यावस्थ हो स्वयं है अवस्थ हुत्य क्यावस्थ है। अवस्थ है अवस्थ हुत्य क्यावस्थ हि अवस्थ है अवस्थ हुत्य क्यावस्थ है। स्वयं है अवस्थ हुत्य क्यावस्थ क्यावस्थ है अवस्थ हुत्य क्यावस्थ है। इत्यस्य है अवस्थ हुत्य क्यावस्थ है। इत्यस्य है अवस्थ हुत्य क्यावस्थ है।

#### धागार्थं धितानन्द

भवर्गकरेवन वर्षाण् स्वते भार प्रमुख शिवाहर हुँग् । स्वयं भी स्वतं से सामार्थ (व्यावं ) वर्गने महार्थि स्वतं क्रिकेट मुद्राचे प्रमुख निवाहर सामार्था (वर्गने क्रिकेट स्वावं क्रिकेट सामार्थ (वर्गने क्रिकेट सामार्थ क्रिकेट साम्य्य क्रिकेट सामार्थ क्रिकेट सामार्थ क्रिकेट सामार्थ क्रिकेट साम्य क्रिकेट सामार्थ क्रिकेट सामार्थ क्रिकेट सामार्थ क्रिकेट साम्य क्रिकेट सामार्थ क्रिकेट साम्य क्रिकेट साम्य क्रिकेट सामार्थ क्रिकेट साम्य क्रिकेट साम्य क्रिके

विद्यानन्द मीशांगक कुमारिकं भीमासा चास्त्रके मर्भन्न थे। जैसे अकर्ककृते उद्यातकरके न्यायवातिकसे प्रेरित होकर तत्वाधंसूत्रवर तत्वाधंत्रातिककी प्रिविद्यानग्दने कुमारिकं भीमांसारलोकवातिकसे प्रेरित होकर तत्वाधंसूत्रवर तत्वाधंत्रातिककी प्रविद्यान्य कुमारिकं भीमांसारलोकवातिकसे प्रेरित होकर तत्वाधंसूत्रवर तत्वाधंदलोकवातिककी रचना की। उनकी स्तियोंने जैन न्यायके भण्डारको समुद्र किया और उनमें आलोजनाक रुपमें विविद्य दर्शनोंक उन मन्तवधोंका समार्थन हुआ, जिनको चर्च उत्तर्थे पूर्व जैन दर्शनक प्रत्योंने नहीं थी। वश्राहरणके लिए अष्टतह्स्त्रीके प्रारम्भमं वेदार्थका विचार करते हुए आपार्थ विद्यानग्दने नावना, विधि और नियोगको पूर्वका स्वापनाके माप जो पाण्डित्य पूर्व लोजों ना साथको पूर्वकालीन प्रत्योंने नहीं है। इसोमें नियोगके जो ग्यारह वस उपस्थित किये हैं वे आजके नियोगनहीं है। इसोमें नियोगके जो ग्यारह वस उपस्थित किये हैं वे आजके नियोगन्याची प्रदर्शन मुद्रस्य में पुरुष्य मिसका निराकरण करनी कृतियोंने कर दिया था, विद्यानग्दने क्षत्ने प्रत्योंमें विस्तारे कुमारिकंत वसने क्षत्योंमें पर दिया था, विस्तु दिव्यानग्दने क्षत्ने प्रत्योंमें विस्तारचे कुमारिकंत स्वयन क्षिय क्षा स्वयन्त क्षाने प्रत्योंमें कर दिया था, विस्तु दिव्यानग्दने क्षत्ने प्रत्योंमें विस्तारचे कुमारिकंत सामक प्रकरणमें किया है। इसी तरह में पूर्वक्त नियंवका प्रतिवादन आप्नत्योंसा वामक प्रकरणमें किया है।

पर्के सास्त्राचों में जो पत्र दिये जाते थे उनमें क्रियापद वगैरह पूज रहते थे जिमका बाहाय समझना बहुत कठिन होता है। उसीके विवेचनके लिए विद्यानग्दर में पत्रपरीशा नामक एक छोटे-से प्रकरणकी रचना को थो। जैन-परम्परामें इस पिपपकी सम्भवतथा यह प्रथम और अन्तिम स्वतंत्र्य रचना है। यद्यपि प्रभावन्द्रने प्रमेयकस्त्रमार्तण्डाके अन्त्रमें पत्रवावयकी चर्चा की है, किन्तु वह विद्यानग्दकी करणी हो सकती है। आवार्य विद्यानग्दने अपनी रचनाओं के द्वारा जहाँ जैन न्याय-विद्यक साहित्यमें नवीन चर्चाश्रीका समावेश किया वही प्रचलित मानव्योमें कुछ स्थार भी किये।

विद्यानम्बन्ने छह ग्रन्य उपलब्ध हैं—तस्वार्थरकोकवातिक, अष्टसहस्रो, प्रमाण-परोद्या, ब्रास्तपरोद्या, सत्यक्षासन-परोद्धा और पत्रपरोद्या। विद्यानन्दमहोदय अनुपत्रव्य है तीय सभी मृदित होकर प्रकासित हो चुके हैं। इनमें-छ प्रमाणपरोद्या ग्रग्नमें किसित प्रमाण विषयक प्रयम रचना हैं जिसमें प्रमाणके स्वरूप भेद, ब्रादिका प्रतिपादन है इनके सिवाय समन्तभद्रके युक्त्यनुसासन्यर टोका भी रची है। अक्टंक जैन न्यायके प्रस्थापक थे सो विद्यानन्द उसके संपोपक और संवर्धक थे।

दो अनन्तवीर्य

अवलंकदेवके मिद्धिविनिश्चपके व्याख्याकार दो अनन्तवीर्य हुए। एक

रिमान सरीराशीव और पूजरे उनके हो हारा चित्रतिष्ठ प्राचीन व्यास्तार।
प्राचीन अनस्तरीयंको सिद्धिवित्तनय व्यास्ता चवनस्य नही है, किन्तु रिक्षमान्
पारीपत्रीति अनस्तवीयंको सिद्धिवित्तनयर्थाकाम चनका चर्नात्र पापा जाता है।
उपल्या निद्धिवित्तवयर्थीकाके प्रचिता अनस्तवीयंका सम्ब ईवाको द्यारी
हो। रुग्होंने विद्धिवित्तवयपर टीका रुपक्र चनके मूल समिप्रायको
क्रम क्रमीय करनेम अस्त मुक्षमा अविद्याल उपयोग क्रिया। और उत्तरी
अक्षरेत्रके अस्य रीकाकार प्रभावको और कारियालको सम्ब रोहा हो।

अनन्तकीर्नि

ला॰ लगावधीत रचित लघुगर्यतामिद्ध और बुद्दवर्यतामिद्ध गामके से प्रकरण समीवानपादि गंग्रहमें छा है। उनके लघ्यमते प्रकट होता है कि बह् एक प्रत्यान दार्थनिक से। उन्होंने दन प्रकर्योमें पेरोके लगौरांगाइडा नाम्बन सरके लागमको प्रमाणतामें गर्यन प्रचित्तकों हो बारण शिव निमा है। इन्होंने गर्यताभिक पूर्वपासे तो स्तोध उद्धानिक है जनसे कुछ मोनागास्त्रोहकानिक है, कुछ प्रमाणकानिक कोर कुछ लश्कर्यवर्ष्ठ है। प्रमाणकान प्रमाणकुष्ट्रवाद और प्रमाणकानिक परितास है। अत्र विन्यायंत्र इस अंगरी पृद्धिये उनका सोनकान सम्पर्यत मनुकरण किया है। अत्र विन्यायंत्र इस अंगरी पृद्धिये उनका सोनकान

## श्रापायं गाणित्रयनन्दि

सामार्ग माणिवयनीय जैनामान्तरी मुद्रकामे नियम वर्षनाचे प्रमान मुद्र-वार है। यह देशको दमवी-मारहकी सामार्गी विकान में। दनका परीप्रामुण नामक एव मुद्रमान प्रकाशित हो चुका है। उपने मुनिकार अनगर-वेतिने भानी मुनिके शास्त्रमें मुद्रवारको नामकार करते हुए निर्मा है कि एएनि सर्वावदेशके वपन-मानुद्रका मादन करते न्यापंत्रमाली अनुद्रका पदार विचा मा। इन मुद्र-एक्स सह होएं है — प्रमाण, प्रसार, परीस, विचन, करा भीर महास्तर । मार्गवावद्यनिने वर्डने विकासको मारगा समार्ग वर्षार

र. विकासारम्य दिवेन्तिरास्य स्वतः सीचारावरं चौतिरात्र स्थानस्यान मुख्यान, प्रवास्तित स्वतः

४. १९४० व्यापनाप्तव्यक्तित्वाद्वाधिताम् । यदे वदे १९-व्यापिकः विक. । स्व - भारतम्बद्धः १४

द्रा भिक्र में अवने में देव होते देश बीज मह स्वार्ती सामें अने अने अनि स्वार्ती के ने

ध्यवसायो मान' किया था। इन्होंने उसमें 'अपूर्व' प्रको वृद्धि करके स्वापूर्वाई-ध्यवसायो सानको प्रमाण माना। अर्कलक्देवने भो अविसंदारी भानको प्रमाण मानते हुए उसे 'अनिध्यतार्घणाहो' कहा था। माणिक्यनिदने भी उसीको ध्यानमें स्यकर प्रमाणके स्टालमें 'अपूर्व' प्रका समावेग किया जान पडता है।

माणिक्यनियने अपने सूत्र-परवको केवल न्यायनास्त्रको दृष्टिसे संकलित किया है, बत: उसमें अन आगमिक प्रस्परांग सम्बन्ध रखनेवाले मितज्ञानके भेदोंका समावेश नहीं किया और आगमिक धातप्रमाणको आगम नाम देकर, जैना सकलंबदेवने अपने न्यायविभिद्यवयमें किया है, परोक्ष प्रमाणके भेदोंमें सम्मिलित कर दिया । इसके निर्मागमें माणिययनियने मुख्यक्त सं अवलंकदेवकृत प्राचीका, रनमें भी सवृत्ति रूपीयस्त्रवका सहयोग तो लिया ही है सम्भवतया बीटापार्य दिर्गाण और धर्मकीतिके मूप-ग्रन्थोंने भी सहायना छी है। परीक्षामुखके सूत्रोंकी कुलना दिर्नागरे स्थायप्रवेश और धर्मकीतिकी स्यायधिन्दुके साथ करनेसे गह बात स्पष्ट भी हो जाती है कि इस प्रकारके न्याय-बास्यविषयक सूत्र प्रन्यका निर्माण करनेकी प्रेरणा भी उन्होंसे प्राप्त हुई है। इस सूत्रप्रश्यके निर्माणसे न्याय-विषयक जो विविध मन्तवत्र अक्तनंक तथा विद्यानन्त्रवे प्रन्थोंमें इतस्ततः विस्तृत पे, उन सपका क्रमवार एक संकलन हो जानेसे न्यायशास्त्रके अस्यासियोंके लिए मुगमता हो गयी और जैन न्यायके आबी लेखकीके लिए मार्गदर्शन भी हुआ। परीक्षामुखके निर्माणके परचात् ही माणिस्यनस्थिके विषय ताकिक प्रभाषन्त्रने उसपर प्रमेयकमलमार्सण्ड नामका तर्कपूर्ण महान् व्यास्था ग्रन्य रचा और दवैताम्बर प्रम्पराके आचार्य वादिदेव सूरिने प्रमाणनयतस्वालीक नामक सूत्र-प्रत्य रचा, तथा हैमधन्द्रने प्रमाणमीमांत्राके सुत्रोंको रचना की । इस तरह इस शतिसे जनन्यायके विकासमें बहुत सहायता मिली।

## आचार्य प्रभाचन्द्र

काषार्य प्रभाषक्त ईताकी दसयों न्यारहवी स्तावशके विद्वान् पे। ध्रयण-वैत्योक्षिके सिकालेख संख्या ४० (६४) में इन्हें प्रवित तर्क प्रत्यकार लिखा है। इन्होंने परोसामुख सूत्रपर प्रमेयकमलमार्तण्ड नामक तथा अकलंकदेवके लगीयस्त्रपपर न्यायकुमूदचन्द्र नामक वृहत्काय टोकायन्य रचे हैं। अपने इन दोका-प्रत्योमें प्रभावन्द्रने मुल प्रत्यको व्यास्थाके साथ मूलप्रत्यसे मध्यद्व विपयों-

रे. मगायमिसंबादियानम् अन्धिगराशीधिगमतत्त्वात् ।-अष्टरा०, अष्टसदस्री, प० २७५।

२. देखो न्याय कुमुहचन्द्रके प० भागकी प्रस्तादना ५० ८० ।

रिवमद्रपादोपजीवि और दूसरे उनके ही द्वारा उल्लिखित प्राचीन व्यास्थाकार । प्राचीन वनन्तवीर्यको सिद्धिविनिश्चय व्यास्था उपलब्ध नहीं है, किन्तु रिवमद्र- पादोपजीवि अनन्तवीर्यको सिद्धिविनिश्चयटोकामें उसका उल्लेख पाया जाता है। उपलब्ध सिद्धिविनिश्चयटोकामें उसका उल्लेख पाया जाता है। उपलब्ध सिद्धिविनिश्चयटोकामें रचित्रता अनन्तवीर्यका समय ईसाको द्वावी ही। इन्होंने सिद्धिविनिश्चयपर टीका रचकर उसके मूळ अभिप्रायको स्पष्ट और पल्लिव करनेमें अपनी बहुमुखी प्रतिमाका उपयोग किया। और उससे अकल्पके अन्य टीकाकार प्रभाचन्द्र बीर वादिराजको अपनी टीकाप्रोके छिडनेमें साहाय्य मिला और इस तरह जैन न्यायके विकासमें उन्होंने पूरा योगदान किया। असनन्तकीर्ति

आ। अनन्तकीति रचित ल्युसर्वसिद्धि और वृह्स्यवैसिद्धि नामके दो
प्रकरण लघीयस्त्रपादि संग्रहमें एठे हैं । उनके अध्ययनसे प्रकट होता है कि वह
एक प्रस्थात दार्शनिक थे । उन्होंने इन प्रकरणोंचे वेशके अधीरपेयत्वका सण्डन
करके आगमकी प्रमाणतामें सर्वज्ञ प्रणीतताको ही कारण सिद्ध किया है । इन्होंने
सर्वज्ञताके पूर्वप्रममें जो क्लोक उद्धृत किये हैं उनमें कुछ मोमांसारलोकबार्तिकके,
कुछ प्रमाणवार्तिकके और कुछ सस्वयंग्रहके हैं । प्रभावग्रहने न्यायकुमुदचग्र और
प्रमेयकमक्तमार्तण्डके सर्वज्ञसायक प्रकरणोमें अनग्तकीतिका वृहस्यवैद्यसिद्धिका
शहरपरक अनुकरण किया है। अतः जैनन्यायके इस अंगनी पूर्तिमें उनका योगदान
बल्लेखनीय है।

## भाचायं माणिक्यनन्दि

आचार्य माणिवयनित्र जीनत्यायको सूत्रक्षपमें निवद करनेवाले प्रथम सूत्रकार है। यह ईक्षाको दसवीं-स्यारह्वो शताब्दोंके विद्वान् थे.! इनका
परीक्षामुख नामक एक सूत्रयम्य प्रकाशित हो चुका है। उसके वृत्तिकार अनन्तधीर्यने अपनी वृत्तिके प्रारम्भमें सूत्रकारको नमस्कार करते हुए लिखा है कि
उन्होंने अवकंकरेवके वचन-समुद्रका मायन करके न्यायिवदास्त्री अमृतका उदारकिया था। इस सूत्र-मान्यमें छह उद्देश हैं — प्रमाण, प्रत्यदा, परोक्ष, विषय, फल
और तदामास। माणिवयनिदरी पहुछ विद्यानन्दने प्रमाणका छसण 'स्वरर

र. "खन्यस्तरच विवेचित्रस्य संतर्व सोऽनन्तवीयोक्तितः।"—स्या० सु० च०, प० ६०४।

२. "व्यञ्जयस्यलभनन्तेनीयंबाग्दीपनिर्ता परे परे।"-न्याबुनि० नि०, प्र० भा०, पू० १।

२. "मनत्त्वत्रचीन्मोपेस्दपे येन भीमता। न्यायविधामृतं तस्मै नमो माधिनयनस्दिने॥"

व्यवसायी जाने किया था। इन्होंने उसमें 'अपूर्व' परकी वृद्धि करके स्वापूर्वाये-व्यवसायी जानको प्रमाण माना। अक्तर्रेश्वरेयने भी अविसंवादी जानको प्रमाण मानते हुए उसे 'अन्विपातार्यवाही' कहा था। माणिक्यनियने भी उसीको स्यानमें रसकर प्रमाणके स्टस्त्वमें 'अपूर्व' परका समायेदा किया जान पड़ता है।

माणिक्यनन्दिने अपने सूत्र-ग्रन्थको केवल न्यायशास्त्रको दृष्टिसे संकलित किया है. सत: जगमें जैन क्षामिक वरस्परावे सम्बन्ध रखनेवाले मितज्ञानके भेदीका समावेश नही किया और जागमिक श्रवप्रमाणको आगम नाम देकर, जैसा मकलंकदेवने अपने न्यायविनिश्चयमें किया है, परोक्त प्रमाणके भेटोंमें सम्मिलित कर दियो । इसके निर्माणमें माणिक्यनन्दिने मुख्यक्षामे अवलंकदेवकृत प्रत्योंका, चनमें भी सर्वृत्ति रूपोयहत्रववा सहयोग तो लिया ही है सम्भवतया बीढाचार्य दिद्नाग और पर्मकीतिके मूच-प्रत्योंसे भी सहायना को है। परीकामूनके मुत्रोंकी बुलना दिइनागके न्वायप्रयेश और धर्मकीतिकी न्यायविन्त्रके साथ करनेसे यह बात स्पष्ट भी है। जाती है कि इस प्रकारके स्वाय-सास्विवययक सूत्र ग्रन्थका निर्माण करनेकी प्रेरणा भी उन्होंसे प्राप्त हुई है। इस सूत्रग्रन्थके निर्माणसे न्याय-विषयक जो विविध मध्तवय अकलंक तथा विद्यानन्दके प्रन्योंमें इतस्ततः विस्तृत पे, उन सबका क्रमवार एक मंकलन हो जानेमे न्यायशास्त्रके अभ्यासियोंके लिए सुगमता हो गयी और जैन न्यायके भाषी केमकीके लिए मार्गदर्शन भी हुआ। परीक्षामुखके निर्माणके पदचात् ही माणिययनस्थिके शिष्य साकिक प्रभाचन्द्रने उसपर प्रमेयकमलमातिण्ड नामका तर्कपूर्ण महान् व्याख्या ग्रन्य रचा स्रोर रवेताम्यर परम्पराके आधार्य वादिदेव सूरिने प्रमाणनयतत्वालोक नामक सूत्र-भिय रचा, तथा हेमधन्द्रने प्रमाणमीमांशके सूत्रोंकी रचना की । इस तरह इस श्रीतेषे जैनन्यायके विकासमें बहुत सहायता मिली ।

## आचार्य प्रभाचन्द्र

बाबार्य प्रभावन्त्र ईसाकी दसवीं-ग्यारहवी दाताब्दीके बिद्धान् ये। ध्रवण-वैगोलाको शिलालेख संहर्षा ४० (६४) में इन्हें प्रवित्त तर्क प्रस्वकार लिखा है।' इन्होंने परीद्यामुख सूत्रपर प्रमेयकमलमातंष्ट नामक तथा अकलंकदेवके लपीयस्त्रपर न्यायकुमुदचन्द्र नामक युद्धकाय टीकाग्रन्य रचे हैं। अपने इन दोका-प्रग्योमें प्रभावन्द्रने मूल ग्रन्यको ब्यास्याके साथ मूलग्रन्यसे सम्बद्ध विपयों-

रे. प्रमाणमनिर्सन।दिशानम् अनिधगतार्थाधिगमलचणत्वास् ।—अप्टरा॰, अप्टसद्दशी, पृ॰ रे७५ ।

देखी न्याय कुमुद्दचन्द्रके प्रव भागकी प्रशाबना प्रव ८० ।

पर विस्तृत निवन्य भी खिले है जो पूर्ववदा और उत्तरपक्षके रूपमें है। उनमें विविध विकल्प-वाजोंने परपक्षका खण्डन किया पया है। जिन परपक्षोंका खण्डन प्रभाचन्द्रने किया है वे संखेलचे ये है—

- १. सांख्ययोग-इन्द्रियवृत्तिवाद, अचेतन ज्ञानवाद, प्रकृतिकर्तृत्ववाद,
- त्याय-वैशेषिक—कारकसाकस्यवाद, सिन्नकपैयाद, ज्ञानान्तरेवैद्यज्ञान-वाद, ईस्वरबाद, पाङ्चरूप्य हेतुबाद, पट्पदार्थवाद, पोडसापदार्थवाद,
- ३. बोह्य---निर्विकलपप्रस्वादत्, चित्राहैतवाद, सून्यवाद, साकारज्ञानवाद, क्रैक्टपहेतुत्राद, अपोहवाद, क्षणभंगवाद,
- ४. वैयाकरण-शब्दाईतवाद, स्फोटवाद,
- ५. पावकि-भृतचैतन्यवाद, प्रत्यक्षैकप्रमाणवाद,
- मोमांतक—अभावप्रमाणवाद, परोद्याज्ञानवाद, वेद अपीरुपेयरववाद, शब्दनित्यत्ववाद,
- ७. घ्वेताम्बर--केवलिकवलाहारवाद, स्त्रीमुक्तिवाद,
- ८. वेदान्ती--ग्रहावाद,

अक्लंक और विद्यानन्दके समकालमें और पश्चात् पह्दर्शनोंमें जो प्रत्यकार हुए ममाचन्द्रने उनकी कृतियोंका अवगादन करके अपने प्रत्योंमें उन्हींकी मैलीमें उनके मतोंकी स्थापनापूर्वक निरास किया।

कणारसूत्रपर आचार्य प्रदास्तपारका प्रशस्तपारमाध्य है। उत्तपर आचार्य ध्योमदिवकी टोका ब्योमवती है। प्रमाचन्द्रने अपने दोनों टोकाग्रन्थोंमें बैरोपिक मतके पूर्वपराके तो ब्योमवतीको अपनाया ही है, अनेक मतीके राण्डनमें भी उत्तका अनुतरण किया है। इसी तरह ब्यायमूत्रपर वास्त्यायनका ग्यायमाध्य है तथा उद्योतकरका ग्यायवातिक ग्रन्य है। प्रभावन्द्रने ग्यायदर्शनके मृष्टिक्तृंद्यपार, पोडशपदार्थवाद आदिके पूर्वपदामें न्यायवातिकका विशेष उपयोग किया है। तथा जयन्तकी न्यायमंत्ररीका भी समुचित उपयोग किया है।

मीमांवनोंके घन्दनित्यत्यवाद और वैदायीख्येयस्त्रवाद आदिव दावरमाध्य तया उत्तवर निमत कुमारिलके इस्तोकवार्तिक और प्रभाकरको बृहतीका विदोय उपयोग किया है । तया उन्होंने धन्दन्तित्वद्यवाद जादि प्रकरणोंने कुमारिल प्र युवितयोंका सम्माण उत्तर दिया है । बोद्धाभिनत वादोंके निरमनमें प्रजाकरगुटाफे प्रमाणवार्तिकालकार तथा धान्तरक्षित्रके सस्वसंग्रदका समुचिन उरगोग किया गया है । इस प्रकार प्रभाषग्रते अपनी दोनों मूर्षन्य कृतियोंके द्वारा जैनन्यायके विकास-में गम्मीर योगदान देकर दर्शनान्तरोंमें उपछन्य व्योमवती, न्यायमंत्ररो, कन्दली-जैसे व्यास्था ग्रन्योंकी कमीकी पूरा किया और जनेक दार्शनिक मन्तव्योंकी युविउपूर्ण समोद्या करके जैनन्यायको नयी शैली और नवीनवस्तु भी प्रदान की। आचार्य चादिराज

साधार्य वादिराजका मूल नाम झात नहीं है। वादिराज उनकी उपाधि जात होती है। इसी उपाधिन उनके यथाय नामका स्थान ले लिया था, ऐसा जान पहता है। मस्लिपेग प्रशस्तिम उन्हें महान् वादी, विजेश और किंव कहा है। उनके हारा रिचत एकीमार्थ स्तीवके अन्तम एक स्लीक पामा जाता है, जिसका लयं है कि सारे वैशाकरण, सार्विक, कवि और मब्द्यस्ताय वादिराजसे पीछे हैं। एक शिकालमं उन्हें सभाम अकलंक, कीर्तममं धर्मकीति, विवादमं बृहस्पति और स्थायवादमें अक्षपादके सुत्य कहा है। यह विकामकी यारहवीं शतीके उत्तराखें विताम पे, इनकी स्थायविषयक दी रचनाएँ व्यवस्वय है—स्यायविष्टिस्यविवरण और प्रमाणनिर्णय।

स्यापिविनिद्यविध्वरण झक्छ करेवके त्यापिविनिद्यक्षे वृह्तकाय टीका है जो दो मागोंम भारतीय ज्ञानपीठ काशोसे प्रयमवार प्रकाशित हुई है। त्यापिविनिद्यम्म तीन प्रस्ताय हि—प्रत्यक्ष, अनुमान और प्रवचन। इसी क्रमसे तीन परिच्छेद है। यद्यपि टीका गद्यात्मक है, किन्तु मध्यम टीकाकारने स्वरचित स्क्षेक भी दिये हैं, जिनका परिमाण सामगा दो हजार है। इसिलए इस टीकाकों गद्यचरासक कहना ही उचित्र होग्यथित क्यमें दर्शनान्तरोके विविध मन्तव्योकों समीक्षा को गयी है और उसमें प्रविध्व क्यों ति स्वर्णा प्रयोका उपयोग किया गया है। यथा—भीमोनादार्शनक मन्तव्योकों समीक्षा करते हुए कुमारिक, प्रमाकर, प्रवच्द सम्वर्णाकों आलोचन को गयी है। त्यायविशिक सतमें व्योक्त स्वर्णा समित प्रयोक्त आदिके मन्तव्योकों समीक्षा करते हुए कुमारिक, प्रमाकर, प्रवच्द सम्वर्णाकों आलोचना को गयी है। त्यायविशिक सतमें व्योक्त स्वर्णा सम्वर्णाकों आलोचना को गयी है। किन्तु सत्तर्ण व्याप्य साधिका प्रमंगीतिक प्रमाणवार्तिक और उसपर प्रमाकर पुन्त-द्वारा रिकन्तु सत्तर्ण प्रमाणवार्तिकालंकार के एत्य-द्वारा रिकन्तु सत्तर्ण प्रमाणवार्तिकालंकार है। स्वर्णा है। अतः यह

 <sup>&#</sup>x27;बादिराजमनु सास्टिकलोको बादिराजमनु तार्किन्द्रसिंहः'। बादिराजमनु कान्यकृतरते बादिराजमनु भन्यसहायः।'

२. 'सदिस यदकल इ: कीर्तने धर्मकीविवंचिस मुखुरोधा न्यायवादेऽत्तपादः ।

विवरण जैनन्यायके विकासमें अपना मधन्य स्थान रखता है।

प्रमाणिनणय एक छोटा-सा प्रकरण है जो संस्कृत रावम रचा गया है। इसमें चार परिच्छेद है— प्रमाण लक्षण निर्णय, प्रत्यक्ष निर्णय, परोक्ष प्रमाण निर्णय और जागम निर्णय। प्रत्येक परिच्छेदके अन्तिम दलीकमें स्पष्ट किया है कि देव' अकलक के मतका संक्षिप्त दिग्दर्शन इसमें कराया गया है। इसमें परोक्षक दो मेर किये हैं—एक अनुमान और दूसरा आगम। तथा अनुमानक गोण और मुख्य नेव करके स्मृति, प्रत्यिमज्ञान और तर्कको गोण अनुमान स्वीकार किया है। यह प्रेवपरम्परा नृतन प्रतीत होतों हैं। अन्य किसी प्रत्यमें ऐसा निर्देश हैं। यह प्रेवपरम्परा नृतन प्रतीत होतों हैं। अन्य किसी प्रत्यमें ऐसा निर्देश हैं। मेरी इसी नहीं आया। किन्तु ऐसा कगता है कि इसका आवार अकलक का प्रायावितित्वय हो है। वसोकि न्यायवितित्वयम तीन ही प्रताव है। और इसी अनुमान कहें का स्वप्त प्रस्तावमें ही उसके अंगरूपसे स्मृति, प्रत्यभिज्ञान और तर्कका क्षम किया है। इसीसे वादराअने भी लिखा है कि स्त्रित्तर अनुमानक निमत्त होनेसे ये तीनों अनुमान कहें जाते हैं। ती ही स्त्रीमां अनुमान कहें जाते हैं। विश्व हो किया है। वसीसे स्वर्ताव हो होनेसे ये तीनों अनुमान कहें जाते हैं। लिखा ही कि स्त्रीस्त अनुमानक होनेसे ये तीनों अनुमान कहें जाते हैं।

#### . अभयदेव

णेसे प्रमाचन्द्रमे अकलंक और माणिक्यनिह्दके यन्यांपर वृहरकाव टीका प्राय रचकर जैन न्यायविषयक साहित्य-प्रण्डारको समृद्ध किया वैसे ही अभयदेव सूर्यने (विक्रमको ग्यारहवीं दातो ) सिद्धसेनके सन्मति तर्कपर वृह्तकाय टीका प्रस्य लिखकर जैन न्यायको पल्लखित और पुण्यित किया। अभयदेव सूर्र इत्तेताच्यर परम्पराके अनुवासी थे; अतः उन्होंने अपनी टीकामें स्त्री-मुक्ति और कवलाहारका भी समर्थन किया है। अन्य प्रमाण-प्रेमयविषयक इत्तर वर्दानोंको जिन मान्यतालोंका सण्डन प्रभावन्द्रने किया है अनका सण्डन अभयदेवने भी किया है। पं असुक्षलालजी और पं वेषयदासजीने सन्मतितर्क प्रयम मागकी मुजराति प्रस्तावनामें लिखा है कि इस टीकामें सैकड़ों दार्घनिक प्रयोक्त दीहन किया गुवा है। सामान्य क्यते कुमारिलका भीमांसा बलोकवातिक, यान्यरित कृत सन्द-संग्रहपर कमलजोलको पंजिका और दिगम्बराचार्य प्रमाचन्द्रके प्रमेय-कमलमातण्ड और न्यायकुमुदबन्दका प्रतिविच्य मुख्य रूपसे इस टीकामें है।

## वादिदेव सूरि

वादिदेव सूरिने प्रमाणनयतत्वालोकालंकार नामक सूत्र-प्रत्य तथा उत्तपर स्याद्वादररनाकर नामक विरत्त व्यास्था ग्रन्म रथा था। इनके सूत्र-प्रत्यको माणिवयनन्दिकृत परीक्षामुख सूत्रका अपने ढंगमे तथार किया गया नथीन सरकरण कहा जा सकता है। परीक्षामुखके छह परिच्छेदोंका विषय प्रायः उसी क्रमचे रखते हुए उसके सूत्रोंम शान्तिक परिवर्तनपूर्वक छह परिच्छेद तैयार क्रिये गये हैं। क्रियं उछके सायमें नवपरिच्छेद और वादपरिच्छेद नये जोड़े गये हैं। क्योंकि परीशामुसमें नय और वादकी चर्चा नहीं आयी है। सूत्र-प्रत्यको स्याद्वादरत्याकर नामक व्याद्या भी प्रभावन्द्रके प्रमेयकमलमार्गण्ड और सुमुद्दवन्द्रकी ही अनुहानिवर रची गयी हैं। स्याद्वादरत्याकरको पढ़ लेनेसे प्रभावन्द्रकी ही अनुहानिवर रची गयी हैं। स्याद्वादरत्याकरको पढ़ लेनेसे प्रभावन्द्रकी हो अनुहानिवर रची गयी हैं। स्याद्वादरत्याकरको पढ़ लेनेसे प्रभावन्द्रकी हो अनुहानिवर रची गयी हैं। स्वाद्वादरत्याकरको वृद्ध करके प्रभावन्द्रकी सुम्बन्द्रकी मुम्बन्द्रकी मार्गिलेखपूर्वक पूर्ववक्षमें निर्देश करके जनका सण्डन भी किया है। जनको इन टीकामें केवल पिष्टपेपण ही नहीं है, किन्तु प्रासंगिक चर्चाजांमें कुछ ऐसे भी नवीन मन्तव्य और उद्धापीह आये हैं जो अपनी विधिष्ठता रस्तते हैं। हास्त्रान्तरोंके नामोल्लेखपूर्वक उद्धरण, इस ग्रन्यकी अपनी एक विद्याता है और उपपरनी सारतीय दर्शनहासक्रके विविध ग्रन्यों और प्रमानार्रोंकी एक विद्याता है और उपपरनी सारतीय दर्शनहासक्रके विविध ग्रन्यों और प्रमानार्रोंकी एक विद्याता है और उपपरनी सारती है।

## आचार्य हेमचन्द्र

विक्रमकी १२वीं सातास्त्रीके बाचार्य हेमचन्द्रसे जैनसाहित्यमें हेमयुगका आरम्म माना जाता है। यह महाराज जवसिंह सिद्धराज तथा राजिंदि कुमारपालको राजसमाझोंके बहुमान्य तथा बहुश्रुत विद्वान् ये। सभी विषयोंपर इनकी स्वस्त्रीका प्रमत्कार पाया जाता है। इनकी न्यायविषयक रचना प्रमाणमीभीसा-का जैनन्यायके प्रमण्डोंमें एक विशिष्ट स्थान है। उसके सुत्र और टीका यद्यपि माजिक्यनिद्धे परीक्षामुखके सुत्र सथा उनवर अनन्त्वीय-रिचल प्रमेपरत्नाला वृत्तिके बहुगी है तथापि सुत्र और टीकामें हुमचन्द्रको विशिष्ट पद-पदमर किता होता है। याणिव्यवनिद्धे प्रमाणके स्वस्त्री अपूर्व पदका समायेत किता था, हिमचन्द्रने उसको अनाव्यवक सिद्ध किया है। हेमचन्द्र अक्लंकको विद्योग प्रमावत है। उनको अमाणक्षमांसाखे जैनन्यायको सोवृद्धि हुई है, इसमें छन्देह नहीं।

## यशोविजय

विक्रमको १८वीं श्वासन्दोमें हुए वाचार्य यशोविजय न्यायशास्त्रके अस्तिम प्रकाण्ड जैन विद्वान् थे। नव्यन्यायका अध्ययन करके नव्य पद्धतिसे जैन पदार्यका निरूपण करनेवाले यह एक मात्र जैन ग्रन्थकार थे। इन्होंने बहुतन्से प्रकरणोंकी रचना को, विद्यानन्दकी अध्यहस्त्रीपर नव्यन्यायकी दौलोमें विवरण रचा। जैन तर्कभाषा रची जो जैनन्यायक प्रवेशेच्छुकींके लिए बहुत उपयोगी है। इसमें अकलंकके अनुसार प्रमाण, नय और निर्सेषकी चर्चा है।

इस तरह प्रथम पातान्दीसे छेकर अठारहवीं दाताब्दो तक जैन न्याय क्रमिक इससे विकास करते-करते आचार्य अक्टॉक देवके समयसे एक स्वतन्त्र विषयके इपमें व्यवस्थित हुआ। और अक्टॉक देवके उत्तरकालीन ग्रन्यकारीने जिनमें उनके टोकाकारोंका मुख्य भाग था, उसे पल्लवित और पुल्पित करके न केवल जैनन्यायविषयक साहित्य भण्डारको किन्तु भारतीय दर्धनको भी समुद्ध सनाया।

#### **श्रमा**ग

Ξ,

## जैन सम्मत प्रमाण लक्षण

जैन परान्दामें सर्व-प्रथम आचार्य समन्तमद्वने 'स्य-परावमासी जानको प्रमाण' यतलाया । न्यायावतारके कर्ता सिद्धसेनने इसमें 'बाधारहित' विशेषण लगाया । अर्थात् 'स्वेपरावमासी वाधारहित ज्ञानको प्रमाण', यतलाया । जैन व्यायके प्रस्थापक अकलंकदेवने 'कहीं तो 'स्वर्परावमासी व्यवसायात्मक ज्ञानको प्रमाण' वतलाया और कहीं 'अनिविग्तार्थक अविश्वादि ज्ञानको प्रमाण' वतलाया और कहीं 'अनिविग्तार्थक अविश्वादि ज्ञानको प्रमाण' वतलाया । आचार्य विद्यानस्त्रों 'संन्यसानको प्रमाण' वतलाकर 'स्वार्थ व्यवसायार्थिक ज्ञानको सम्प्रमान' वतलाया । इस तरह उन्होंने 'अनिवग्त' पदको छोड़ दिया । आचार्य माणिज्ञयनिदने 'स्वे और अपूर्व अर्थके व्यवसायात्मक ज्ञानको प्रमाण' वतलाकर आचार्य समन्तमद्रके द्वारो स्वारित तथा अकलंक देवके द्वारा विकायित प्रमाणके लहाणका संग्रह कर दिया । उत्तरकालीन प्रन्यकारोंने प्रायः प्रमाणके हरहीं लहालोंको अपनाया है ।

आचार्य समन्तमद्र धोर सिद्धसेनने स्थयं अपने छक्षणका विश्लेषण या समर्यन नहीं किया । ग्यायावतारमें प्रमाणका छक्षण कहकर यह आसंका अवश्य उठायो गयी है कि—प्रमाण तो प्रसिद्ध है और उसका कार्य भी प्रसिद्ध ही है—सब कोई प्रमाण और उसके कार्यको जानते हैं। अतः प्रमाणका छक्षण कहनेकी वयों आवश्यकता हुई? इस आसंकाका समाधान उन्होंने इस रूपमें किया है—र्यंचिंप प्रमाणको सब जानते हैं, किर भी जिनका मन प्रमाणके छक्षणके विययमें मूढ़ बना हुआ है अर्थात् जो प्रमाणको स्विकार करते हैं, किन्तु उसकी जिन्हें ठीक ठीक पहुंचान नहीं है, उन मूढ बुद्धियोंका व्यामोह दूर करनेके लिए हो यहाँ प्रसिद्ध

१. स्वपरावमासकं यथा प्रमाणं मुनि मुद्धिलचणम् ।-वृ० स्व० ६३।

२. प्रमार्खं रवपरामासिदानं बाधविवर्जितम् ।-व्याया०१ ।

र. व्यवसायारमञ् ज्ञानमारमार्थयाह्यः मतन् ।-लघी० ६० ।

४. प्रमारामविसंवादिशानमनिषगतार्थलस्यात्वार् ।-अष्टरा० अष्टस० ५० १७४ ।

५. स्वापूर्वीर्धन्वर्वसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम् ।-परी० १-१ ।

६. सम्यग्ज्ञानं प्रमाखम् , "रवार्थन्यवसायारमकं सम्यग्ज्ञानम् । प्र० प० ५३ ।

७, न्याया०, का० दे ।

ध. स्थाया**ः, सा**र्व ३'।

खनुमानसे जानकर यदि प्रत्यक्षते जाने तो प्रत्यक्ष अप्रमाण कहलायेगा वर्गोक उसने अनुमानसे जात अग्निको ही पुनः जाना । इसका समाधान करते हुए आचार्य प्रभावन्द्रने कहा है कि यदि जाने हुए अर्थको पुनः जाननेवाला दूसरा प्रमाण पहलेसे कुछ विशेष जानता है, तो वह प्रमाण ही है; वर्गोकि वह भी अपूर्व अर्थको विषय करता है। जैसे अनुमानसे अग्निका सामान्य बोध होता है और प्रत्यक्षये विशेषक्षसे बोध होता है।

अकर्लकदेवने भी प्रमाणको 'अन्विषात्राचिवाही' लिखा है। अपनी अष्टशंती में उन्होंने लिखा है कि अविसंवादी सान प्रमाण है, व्योंक् प्रमाणका कराण 'अन्विष्य कर्णका अधिगम' है, अर्वात् अपाल अर्थका निश्चय करनेवाला सान ही प्रमाण है। अतः यह निश्चित है कि परोस्तामुलके कर्ता आधार्य माणिक्यनन्तिने अकर्लक्वे इस सक्षणको दृष्टिमें रक्कर हो अपने प्रमाणके सहस्वमें 'अपूर्व' परका समावेश किया है, क्योंकि माणिक्यनिन्ने अपूर्वके परिभाषा 'अनिविध्व' की है। और 'अनियात' तथा 'अनिविध्व' हो हो अहः 'अन्विपत' तथा 'अनिविध्व' समानार्थक हैं। किर उन्होंने योज आदि होने से साताको भी 'अपूर्वाय' हो बतलाया है। उपर अकर्लकदेवने अविसंवादी जानको प्रमाण माना है। अतः जिसमें विसंवाद है—संवाद आदि समारोप है वह अपूर्वार्थ ही है और विसंवादको जो हुर करता है, वह प्रमाण है।

आगे अक्टबंदिन बौद्धीके प्रति सिवक्टरक झानको प्रमाण सिद्ध करते हुए लिखा है — यदि अनिधात अर्थका प्राहक न होनेसे आए (बौद्ध) सिक्क्टरक अप्रमाण मानते हों, तो अनुमान भी प्रमाण नहीं हो सकता; क्योंकि यह भी अनिधात अर्थका प्राहो नहीं है। यदि अनिधात स्वलंदरण कर अर्थका अप्रदेश कि सिक्टरक कर अर्थका अप्रदेश के स्वाप्त स्वलंदरण कर अर्थका अप्रदेश के स्वाप्त स्वलंदरण कर अर्थका अप्रदेश के स्वाप्त स्वलंदरण कर अर्थका अप्ति सिक्टरक अर्थका अर्थका सिक्टरक अर्थका अर्थका सिक्टरक अर्थका सिक्टरक अर्थका सिक्टरक अर्थका सिक्टरक अर्थका सिक्टरक सिक्टरक अर्थका सिक्टरक सिक्टरक अर्थका सिक्टरक सिक्टरक अर्थका सिक्टरक सि

इसपर बौद्धने यह आशंका की कि इस प्रकारसे तो पूर्व निश्चित अर्थकी स्मृति भी प्रमाण हो जायेगी। इसपर अवस्तंकदेवने दो विकस्प उठाते हुए लिला है—'यदि यह स्मृति प्रमिति-विशेषको उत्पन्न महीं कंदती, तो जैसे प्रस्वस-

<sup>·</sup> १. प्रमासमिक्टंबादि-सानमनिष्मनार्थाषिगमनसस्यानास् । अष्टसं ० ए० १७४ ।

अन्तिगतायोषिगमामानाध्यमाण्यस्य सीकिकस्यापि मा मृत विरोगामायाः।
 अन्तिगतास्यक्षाय्यस्यायस्यामितेरितयस्यस्यायां मस्त्रस्यारि न वे मनाप्यस्य मितिष्यामित्यांतित्ययास्यस्यायः प्रथमकृत्यमानयः।
 अष्टराः, अष्टराः प्रथमकृत्यमानयः।

से निहिचत अभिनेके विषयमें होनेवालो साध्य और सायनके सम्बन्धको स्मृति प्रमाण नहीं है, बैसे ही पूर्व निहिचत वर्ष मात्रको स्मृति भो जाने हुए अर्थको ही जाननेके कारण प्रमाण नहीं है। किन्तु यदि वह स्मृति पूर्व निहिचत अर्थ मात्रका स्मरण न भरके उसके विषयमें विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न कराती है तो वह प्रमाण है ( प्योंकि वह दुए वस्तुके भी अनिहिचत अंशका निश्चय कराती है तो श

इस तरह अकरूंक देवके अभित्रायके अनुसार भी जो ज्ञान अनिवात अर्थका ग्राही है या अधिगत अर्थकें भी अनिधिगत अंशका निर्णय कराता है, प्रमाण है। यही बात परोधामुख्यें माणिक्यनिष्टिने कही है। अतः 'अपूर्वार्थ' विशेषण माणिक्यनिद्का स्त्रोपक नहीं है, किन्तु यह भी अकरुंकदेवकी ही देन है।

इतना स्पष्टीकरण करनेके बाद हम पुनः परीक्षामुखके व्याख्याकार प्रमा-चन्द्राचार्यको ओर आसे हैं।

प्रमाचन्द 'दृष्टोऽपि समारोपात्तादक्' इस सूत्रको व्याख्या करते हुए कहते हैं। 'अनिधिगत अर्थको जानना ही प्रमाणको सक्षण नहीं है, बगोकि वस्तु अधिगत हो या अनिधगत हो, यदि वह उसको निर्दोपरूप से जानता है तो वह दोषी नहीं है। शायद कोई पछे कि जाने हए अर्थमें ज्ञान नया करता है जो उसे प्रमाण माना जाये ? इसका उत्तर है कि विशिष्ट ज्ञानका जनक होतेसे उसे प्रमाण माना जाता है। जहाँ यह विशिष्ट जानकारी नहीं कराता वहाँ वह अप्रमाण है। यदि सर्वेषा अमधिगत अर्थके अधिगन्ता ( ज्ञाता ) को ही प्रमाण माना जायेगा तो प्रमाणके प्रामाण्यका निश्चय करना भी शबय न होगा: नवोंकि ज्ञानने जिस रूप क्षर्यको जाना यदि उसी रूप क्षर्य होता है तो वह ज्ञान प्रमाण कहा जाता है। और इसका निर्णय संवादमानसे होता है। वह संवादमान उस अर्थके ज्ञानके परचात होता है । अब यदि अनधिगत अर्थके अधिगन्ताको ही प्रमाण माना जाता तो संवादज्ञान प्रमाण नहीं रहा, वयोकि वह तो पूर्वज्ञानसे गृहीत अर्थका ही ग्रहण करता है । और जब वह स्वयं अग्रमाण ठहरता है तो उससे प्रथम ज्ञानका प्रामाण्य कैसे स्थापित किया जा सकता है ? जब सामान्य और विशेषका तादारम्य सम्बन्ध माना गया है तो प्रमाण सर्वेषा अन्धिगत अर्थका ग्राही हो कैसे सकता हैं, बर्गोंकि वस्तमें इम समय जो अस्तित्व है ( द्रव्य दृष्टिसे ) वह पूर्व अस्तित्वसे अभिन्न है और पर्व अस्तित्वको पहले हो जान लिया है। हाँ, यदि कर्यनित अनिविगत अर्थके प्राही ज्ञानको प्रमाण मानते हैं तो कोई बापत्ति खड़ी नही होती।

मैंनेट्रके अन्तर्गत अप्ट० श० के न्याख्याकार विद्यानन्दिके रान्दीका भाव है। ले०।

२. 'तत्र अत्रिगतार्थाधिगनतुःवमेव प्रमाणस्य सचणम्'। प्रमेयक्० ५० ५६।

उत्तर—यह ठीक गर्ही, बार-बार निरुष्य करनेसे यह जान होता है कि यस्तु मुल आदिम कहीनक सहायक हो सकती है। प्रथम जानसे तो वस्तु मात्रका निरुष्य होता है। किर यह 'सुलकी सायक है' ऐमा निरुष्य होनेपर उसे शहण फरते हैं या 'पु:सकी सायक है' ऐमा निरुष्य होनेपर उसे श्री है। यहि बार-बार निरुष्य मात्रका है। ते हि। यहि बार-बार निरुष्य मात्रका है। हो, किन्ही पुरुषों को अरुपान बता बस्तुका रवाम मही किया जा सकता है। हो, किन्ही पुरुषों को अरुपान बता बस्तुका पार वेदनसे ही इस बातका निरुष्य हो जाना है कि यह यस्तु ग्रहण करने योग्य दे या श्री है। इस बातका निरुष्य हो वस्तु की विषय करनेवाले आतम प्रमाण, अनुमान प्रमाण और अरुप्य प्रमाणका प्रमाण्य की समुष्य हो है। परोंकि सीनों प्रमाणों के जानने में एक दूधरेसे विषयता रहती है। जैसे, साइने हारा अगिकका सामान्य शान होता है। अनुमानसे किसी नियत देववर्ती शनिका जान होता है। और प्रस्थक्ष सक्ता रूप रंग आकार वगरह जात हो जाता है। अतः भाट्टने जा प्रमाणका लक्षण कहा है नह ठीक नहीं है। चनने कहा है—

''तत्रापृर्वार्थविज्ञानं निदिवतं बाधवर्जितम् । अतुष्टकारणारच्यं प्रमाणं स्रोकसम्मतम् ॥''

—यदि अपूर्वायंका ज्ञान प्रमाण है तो तीमिरिक रोगीको आकृतवर्मे एकने दो चन्द्रमा दिलाई देने है जो कभी किसीको दिलाई नहीं देते । अतः वह भी प्रमाण कहा जायेगा । अतः कथंबित् अपूर्वार्यप्राही आनको ही प्रमाण मानना पाहिए ।

इन तरह आवार्य प्रमाचन्द्रने अकलं ह्देवकी सर्शका ही अनुगरण करके कर्यवित् अपूर्वार्यवाही जानके प्रामाण्यका गमर्थन किया है और सर्वया अपूर्वार्य-प्राहित्यका लग्डन दिना है। यहाँ यह बदला देना अनुवित न होगा कि 'अनिध-गत' और 'अपूर्व' यद समानार्थक है। और बीढ चया मोमासकोंने अनिधानार्थक हो। बीत चया मोमासकोंने अनिधानार्थक प्राही या अपूर्वार्थकाही विज्ञानको प्रमाण माना है। किन्तु बीढ पारावाही जानको प्रमाण नहीं मानते, जब कि सोमांने कर्या प्रमालयों बीतां परस्पराये और कुमारिकीय दोनों परस्पराये पारावाहिक जानको प्रमाण मानती है किन्तु दोगों परस्पराओंने जनका समर्थन निक्त-विज्ञ प्रकार कर्या है। एक ही पटम प्रमाण मानते हो पर-दिन्य क्रान्य हर हो जानपर क्रिया है। एक ही पटम प्रमाण मानते हो पर-दिन्य क्रान्य हर हो जानपर क्रिया है। एक ही पटम प्रमाण मानते हो पर-दिन्य क्रान्य हर हो जानपर क्रिया है। एक ही पटम प्रमाण मानते हो पर-दिन्य क्रान्य हर हो जानपर क्रिया है। यह महम्मत्रान्यायों उत्तरप्र होनेवाल उत्तर जानोंको धारावाहिक जान कहते हैं। माहम्बरान्यायों

१. प्रमा॰ मी॰ का भाषा टिप्स्लं, ५० १२।

जनोंका कहना है कि घाराथाहिक झानोंमें भी उत्तरोत्तर जो कालभेद है वह अगृहोत है, उसका ग्रहण होनेसे उनका श्रामाण्य युक्त ही है। किन्तु प्रभाकर मतानुवायी क्षणभेद माने बिना ही उन्हें प्रमाण मानते है। इस भेदका फारण यह है कि गाट्रोंने प्रमाणके लक्ष्यमें 'अपूर्व' पदको स्थान दिया है, जब कि प्रामाकर अनुभूति माप्रको ही प्रमाण मानते हैं।

जैन दार्गनिकोंमें भी धारावाहिक ज्ञानोंके प्रामाण्य और अद्रामाण्यको लेकर दो विचारघाराएँ पायो जाती है। एक विचारघाराके अनुसार चूंकि अनिधगत अयवा अपूर्व अर्थका ग्राहो ज्ञान प्रमाण है, अतः धारावाहिक ज्ञान प्रमाण नहीं है, किन्तु अनिधगत अयवा अपूर्वसे सर्वया शानिषण या सर्वया अपूर्व नहीं लेना चाहिए। अतः प्रयम ज्ञानसे जाने हुए पदार्थमें प्रमुत हुआ उत्तर ज्ञान सर्वा व उत्तर प्रमाण ही है।

दूसरी विचारपाराचे अनुसार 'स्वीर्थ व्यवसायारमञ्जान प्रमाण है' इतने लक्षणमें ही सब बात आ जाती है। अतः इसमें 'अपूर्व' विशेषण लगाना व्यर्थ है। घारा-वाहिक ज्ञान गृहीनप्राही हो अथवा अगृहीतप्राही हो यदि वह 'स्वार्थ' का निवचा-यक है सो प्रमाण है। "विव गृहीतग्राही होसे स्वृति प्रमाण नहीं है तो घारा-वाहिक ज्ञान भी प्रमाण नहीं हो सकता।

जैन दर्गनमे पहली विचारपाराके प्रवर्तक भट्ट अकलंकदेव हो प्रतीत होते हैं अरेर यह विचारपारा बौद्ध दर्गने जैंन दर्शनमें प्रविष्ट हुई जान पड़ती है अकलंकदेवकी यह सरिण रही है कि उन्होंने अन्य दर्शनीके मन्तव्योंकी ऐकान्ति कताकी समीधा करके और उसमें अनेकानतवादका पुट देकर उन्हें अपने अनुकूल सानेका प्रयस्त भी किया है। उनके तत्वाधिवातिकका अवलीकन करनेके पुर-प्रवर्पर उन्नत अर्थलीकन करने हैं। उनके तत्वाधिवातिकका अवलीकन करने एट-प्रवर्णर उन्नत अर्थलीकों है। अतः बौद्ध दर्शने 'अनुधिगतप्राण' मिमन कक्षण' से एकानतवादको होत उसमें अनेकानतवादको पटित किया है। अन्यवा अकलंकदेव भी अपूर्विजाही ज्ञानकी प्रमाण माननेके प्रवासी नहीं हैं, व्यॉक्त उन्होंने तत्वाधिवातिकमें उसका सण्डन करते हुए लिखा है — 'प्रमाण-का छला' 'अपूर्विचार' ठीक नहीं है, ""व्योक्ति जैसे अन्यकारमें रसे हुए पदाधी-

तस्त्वार्धन्यस्थायात्मद्यानं मानमिनीयता । लज्ञथेन यदार्थनाय् व्यर्थनम्यद्विरोयणम् ॥७०॥ गृरीतमगृरीतं वा स्वार्थं यदि व्यवस्यति । तज्ञ सोके न सास्त्रेषु विनदाति प्रमाखताम् ॥७६॥ – तसार्थरसी० १–६० ।

२. अपूर्वाधिगमलद्यानुपरिश्च सर्वस्य ज्ञानस्य प्रमायत्वोपपत्तेः ॥१२॥

को दीपक सरमारू ही प्रकाशित कर देता है, फिर भी बादकी भी वह प्रकाशक ही कहा जाता है। अवीत् प्रकाशित परायोंको ही प्रकाशित करते रहनेते दीपक अप्रकाशक नहीं कहा जाता, किन्तु प्रकाशक ही कहा जाता है, विशेष्क उस दीपकते ही उन परायोंकी अवस्थितिका बीध होता रहता है। इसी सरह जान भी उत्तर ही ही पटादि पदायोंका अवसामक हीकर प्रमाणपनेको प्राप्त करके बादको भा प्रमाण इस नामको छोड नहीं देता। " धायद कहा जाये कि प्रतिष्ठाण दीपक अप्य-प्रन्य होता है अतः वह अपूर्व-प्रपूर्व वर्धका ही प्रकाशक है, तो ज्ञान भी दीपक में प्रमाण इस नामको छोड नहीं देता। " धायद कहा जाये कि प्रतिष्ठाण दीपक अप्य-प्रन्य होता है अतः वह अपूर्व-प्रपूर्व वर्धका हो प्रकाशक है, तो ज्ञान भी दीपक हो तरह प्रतिश्व बहुजता है, जतः 'अपूर्वाधियम छत्रण' उसमें भी भी पूर्व है। अतः यह कहना खण्डित हो जाता है कि स्मृतिको तरह पहले जाने हुए दार्थको पुनः-पुन जाननेवाला ज्ञान अप्रगण है।'

अकलंकके अनुगामं। विद्यानम्य तथा माणिवयनिरके परीक्षामुल सुन्नप्रस्क टीकाकार आवार्य प्रभावम्द्रके टीकाग्रंग्योके देखनेसे भी उबत गताजियर पहुँचना पड़ता है। ऊपर जो दूसरो विचारधारा दो गयी है, वह आवार्य विद्यानम्दर्क स्वामंप्रलेकावार्तिकसे दो गयो है। उसमें उन्होंने स्पष्ट कपसे 'अपूर्व' पदको निर्म्यक स्वलाया है। तथा प्रभावम्द्रने परीक्षामुलके 'इष्टांडिप समारोपातारक्' इस मूत्रका ध्वावमान करते हुए खिला है कि—'अनिधान अर्थका जानना ही प्रमाणका लदाण नहीं है। यदि अष्ट अरूकं अनिधान अर्थक साता जानको ही प्रमाण मानते होते तो उनके अनुवायी विद्यानम्द तथा प्रभावम्द स्व तरहसे उनके विद्य न जाते। ये जानते ये कि अनेकान्त्यादी अकलंग देवकी दृष्टि इस विषयम मो एकान्त्यादी नहीं है। अतः विद्यानम्दने अपूर्व पदको ध्वर्य बतलाया और प्रभावन्द्रने सर्वया अनिधान अनिधान अर्थके जाननेवारी जानकी प्रमाण मानना शस्त्रीहत्त कर दिया।

वौद्ध और मीमांनफ स्मृतिको स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानते । अतः उनके मतमें सो अनिष्पत और अपूर्व पदका प्रयोजन रुपष्ट है। किन्तु जैन परस्परामें तो स्मृति-को स्वतंत्र प्रमाण माना गया है। अतः अनिष्पत या अपूर्व पदका वह प्रयोजन जैन परस्परामें नहीं है। इसोसे माणिक्यनिदके द्वारा प्रमाणके लक्षणमें जो 'अपूर्व' पद प्रविष्ट किया गया, दिगम्बर परस्परामें उसे ममर्थन प्रस्त नहीं हुआ। बोर द्वेतास्वर परस्परामें उसे ममर्थन प्रस्त नहीं हुआ। बोर द्वेतास्वर परस्परामें से प्रमाणके लक्षणमें भाननो प्रमाण माननेके ही पहामें हैं। जतः किनीने भी प्रमाणके लक्षणमें 'अन्विष्व अर्था किनीने भी प्रमाणके लक्षणमें 'अन्विष्व अर्था किनीने भी प्रमाणके लक्षणमें 'अन्विष्व अर्था की

१. प्रमाणमीमांसाके भागा टिप्पण **ए०** १२-१३ ।

'अपूर्व' जैसे पदको स्थान नही दिया । इतना ही नही, बल्कि उन्होंने स्पष्ट रूपसे यह कह दिया कि यूहीतप्राही ज्ञान भी अयूहीतप्राहीके समान ही प्रमाण है।

म्वेताम्यराचार्य हुमचन्द्र सुरिने तो अपनी प्रमाणमीमांसामें एक सूत्रके द्वारा ग्रहीव्यमाण ग्राहीको सरह ही ग्रहोतग्राहीको भी प्रमाण माना है। उनका कहना है कि 'द्रव्यकी अपेक्षासे गृहीतग्राहित्वके प्रामाण्यका निपेध करते हैं अथवा पर्यायको अपेशास ? पर्यायको अपेक्षासे सो घाराबाही ज्ञान भी गृहीतग्राही नहीं है, वयोंकि पर्याय क्षणिक होती है। अतः उसका निराकरण करनेके लिए प्रमाणके छक्षणमें 'अपूर्व' पद देना व्यर्थ है। यदि द्रव्यकी अपेक्षा गृहीतव्राहीको प्रमाण नहीं मानते तो यह पक्ष भी युक्त नही है। द्रव्य निरय होता है अत: ग्रहीव्यमाण कीर गृहीत अवस्थाओं में द्रव्यकी अपेक्षा कोई भेद नहीं हो सकता । ऐसी स्थितिमें ग्रहीप्यमाण प्राहीको श्रमाण मानना और गृहीतग्राहीको श्रमाण न मानना कैसे संगत है ? तथा जैनदर्शनमें गृहोतग्राही होनेपर भी अवग्रह, ईहा आदिको प्रमाण माना गगा है। बायद कहा जाये कि जनका विषय भिन्न-भिन्न है, किन्तु ऐसा कहना भी उचित नहीं है, बवोंकि ऐसा माननेसे अवग्रहसे गृहोत पदार्थमें ईहा ज्ञान नहीं होगा, और ईहासे गृहीत पदार्थका अवायज्ञान नहीं होगा। शायद फहा जामे कि पर्यायको अपेशासे अवसह आदि ज्ञान अनिधगतको ही जानते हैं, शतः वे अपूर्वप्राही हो है, किन्तु इस तरहसे तो कोई भी ज्ञान गृहीतप्राही नहीं है, मयोंकि पर्याय तो प्रतिसमय बदलती रहती है।

इस तरह प्रमाणके विषयमें अपूर्व पदको लेकर जैनदर्शनमें थोड़ा-सा मतभेद हैं। किन्तु प्रमाण अर्थका और 'स्व' का निश्चायक होता है इसमें कोई मतभेद नहीं है।

दर्शनान्तर सम्मत प्रमाण लक्षण श्रीर उनकी समीक्षा

#### १. सन्निकपंचाद

पूर्वपक्ष--- प्रतिकर्षवादी नैयायिकांका कहना है कि वर्षका ज्ञान करानेमें सबसे व्यक्ति साधक सिंत्रकर्ष है। सब जानते हैं कि चक्षुका घटके साथ संयोग होनेपर हो घटका ज्ञान होता है। जिल वर्षका इन्द्रियके साथ सिंत्रकर्ष नहीं होता, उसका ज्ञान भी नहीं होता । यदि इन्द्रियांसे असित्रकृष्ट वर्षका भी-ज्ञान-माना जामेगा तो सबको सब पदार्षोका ज्ञान होना चाहिए। किन्तु देखा जाता

<sup>₹. ₹-₹-</sup>४ ;

है कि जो पदार्थ दृष्टिसे ओझल होते हैं, उनका ज्ञान नहीं होता ।

दूसरी बात यह है कि इन्द्रिय कारक है, और कारक दूर रहकर अपना काम नहीं कर सकता । अतः हमारा कहना है कि इन्द्रिय जिस पदार्थसे सम्बन्ध नहीं करती उसे नहीं जानती, परोक्ति वह कारक है, जीसे बढ़देका बमूला छकड़ीसे दूर रहकर अपना बाम नहीं करता । सब जानती है कि स्पर्धन इन्द्रिय परार्थकी छूकर ही जानती है, बिना छुए नहीं जानती। यही बात अन्य इन्द्रियोंक विषयमें भी समझ लेनी चाहिए।

प्रस्यहाँ तान चार, तीन अथवा बोके प्रशिवस्थि उरवन्न होता है। बाह्य रूप आदिका प्रत्यक्ष चारके मिनक्षेत्रे होता है — आत्मा मनसे सम्बन्ध करता है, मन इन्द्रियसे और इन्द्रिय अर्थसे। सुनादिका प्रत्यक्ष तीनके सिन्धपी होता है; प्रयोक्ति उसमें चानु आदि इन्द्रियों नाम नहीं करतीं। योगियोंको को आत्माका प्रत्यक्ष होता है, बहु केवल बात्मा और मनके युन्निक्षेत्रे हो होता है। जतः

समिक्षेती ही प्रमाण मानना चाहिए।

उत्तर्थ - जैनोका कहनों है कि बस्तुका सान करानेमें सिन्निस्य साधरतम नहीं है, इसलिए यह प्रमाण भी नहीं है ! जिन्नके होनेपर जात हो और नहीं होने-पर नहीं, वह उसमें साधकतम माना जाता है; किन्तु मनिक्यमें यह बात नहीं है;

र. ग्वाय भारत, पूरु स्थ्य ।

२. स्यायमं० पूर्व ७३ तथा ४०६ । इ. स्याय बार्व पूर्व ३१ । स्यायमं व प्रव ७२ ।

४. ज्यायमं ०, ५० ७४ ।

प्, न्यां कुं, पुरु २५-३२ । प्रमेयकः मार, पर रे४-रेट ।

कहीं कहीं सिन्निपंके होनेपर भी ज्ञान नहीं होता। जैसे, घटकी तरह आकास आदिके साथ भी चयुका संग्रेण रहता है, फिर भी आकाशका ज्ञान नहीं होता। अतः जो जहीं बिना किसी व्यवधानके <u>वार्ष करता</u> है, बही बही साधकतम होता है, जैसे परमें रखे हुए पदार्थोंको प्रकाधित करनेमें दीपक। एक ज्ञान ही ऐसा है जो दिना किसी व्यवधानके अपने विषयका ज्ञान कराता है। अतः वही प्रमित्तिमें साथकतम है, और इसिलए वही प्रमाण है, सन्निक्ष नहीं।

सन्तिरुपवादियोंको आरमे इसका यह समाधान दिया जाना है कि चक्ष सन्निक्पेम घटादिका जान करानेको योग्यता है, आकारा आदिका जान करानेकी योग्यता नहीं है । इसलिए यह आकाश आदिका ज्ञान नहीं कराता । जैन कहेंगे-तो फिर योग्यताको हो साधकतम मानो । किन्तु यह सन्निकपँकी योग्यता है वया वस्तु ? विशिष्ट शविनका नाम हो योग्यता है। तो वह सन्तिकपैके सहकारियोंको निकटता कहलायो. वयोंकि उद्योतकरने 'सहकारियोंको निकटताको ही पित बतलाया है। अब प्रश्न यह होता है कि सन्निकर्यके सहकारी कारण प्रवय हैं, गुण है, अथवा कर्म है ? आत्म-द्रव्य तो सहकारी कारण हो नहीं सकता; यगोंकि आकाश और चक्षके सन्तिकर्णके समय शास्मा भौजूद रहता है फिर भी भान नहीं होता । इसी सरह काल, दिया आदि भी सन्निकर्पक सहकारी कारण नहीं हो नकते, वयोकि आकाश और चक्षके सन्निकर्षके समय वे भी मौजूद रहते है, फिर भी आकाशका ज्ञान नहीं होता। मन भी सन्तिकर्णका सहायक महीं हो सकता; वर्षोकि चक्षु और आकाशके मन्तिकर्पके समय पृथ्यका मन उस कोर हो तब भी आकाशका ज्ञान नहीं होता । अतः यह कहना ठीक नहीं है कि आरमा मन इत्द्रिय और अर्थ इन चारोंका सन्निकर्प अर्थका ज्ञान करानेमें साधक-तम है; वयांकि यह सब सामग्री आकाशके साथ सन्निकर्यके समय मीजूद रहती हैं। यदि कहा जाये कि तेम द्रव्य प्रकाश सन्निकर्पका सहायक है, पयोक्ति उसके होनेपर ही आंखांसे जान होना है तो भी ठीक नही, बयोंकि घरकी तरह वाकाशके साथ सन्तिकर्षके समय प्रकाशके रहते हुए भी आकाशका ज्ञान नहीं होता । यदि अदृष्ट गुणको सहायक माना जायेगा तो भी कभी-न-कभी आकाशका चसुमे ज्ञान होनेका प्रसंग उपस्थित होगा, क्योंकि सहकारी अदृष्ट आकाश और चक्षु सन्निकर्पके समय भी वर्तमान रहता है । इसी तरह कर्मकी सन्निकर्पका सहकारी माननेसे भी वही दोप आता है; क्योंकि आकाश और इन्द्रियके सन्निकर्पके समय भी चक्षका उन्मीलन-निमीलन कर्म जारी रहता है। अतः सहकारी कारणोंकी सहायता रूप धावित अर्थना ज्ञान करानेमें साधक नहीं है. किन्तु ज्ञाताको अर्थको ग्रहण कर सकनेकी शक्तिया योग्यताही वस्तुका ज्ञान

## करानेमें साधकतम् है।

सिलकर्पवादीका तर्क हो सकता है कि यदि अर्थका ज्ञान करानेमें सामकतम होनेसे योग्यताको हो जैन प्रमाण मानते हैं तो ज्ञानके प्रमाण होनेको बात तो छूट हो जाती है। जैन कहाँने—हव और अर्थको ग्रहण करनेकी द्याधितका नाम योग्यता है। वह योग्यता स्य और अर्थको जाननेवाले ज्ञानहण प्रमाणको सामग्री होनेसे प्रमाणको उत्पत्तिमें हो सामकतम है। अर्थात् उत्तर योग्यता स्व प्रमाण नहीं है, किन्तु प्रमाणको उत्पत्तिमें हो सामकतम है। अर्थात् उत्तर योग्यता ह्या प्रमाण नहीं है, किन्तु प्रमाणको उत्पत्ति कराने कर अर्थको ग्रहण करनेको हावित होती है। अर्थक राधितहण योग्यता ज्ञानोहात्तिमें सामकतम है और ज्ञान हो प्रमाण है।

चक्षुका अप्राप्यकारित्व

चधु अपने विषयको छूकर नहीं जानती। यदि छूकर जानती होती तो जाँसमें लगे अंजनको भी जान लेती। किन्तु दर्पणमें देखे बिना अंजनका जान नहीं होता अतः वह अग्राप्यकारो है। चधुको प्राप्यकारी सिद्ध करनेके लिए कहा जाता है कि चसु डकी हुई बस्तुको नहीं देख सकती; इसलिए प्राप्यकारो है। सस्तुतः यह कथन उधित नहीं है। कांच, अध्यक और स्कटिकसे डके हुए पदायोंको भी चसु देख लेती है। चुम्बक दूरसे हो लोहेको सींच लेता है। किर भी वह किसी चीखरे डके हुए लोहेको नहीं खोचता। इसलिए जो डकी हुई बस्तुको अश्व प्रहण ॥ कर सके यह प्राप्यकारी होता है, ऐसा नियम बनाना ठीक नहीं है।

शंका-यदि पक्षु अप्राप्यकारी है तो उसे अतिदूरवर्ती और बोटमें रसी हुई

बस्तको भी जान छेना चाहिए।

उत्तर—यह आपत्ति वो चुम्बक परमरके बृष्टानते हो खिण्डत हो जाती है। चुम्बक लोहेंचे दूर रहकर हो लोहेंको अपनी और सोंवता है, फिर भी न यह अतिदूरवर्ती लोहेंको सोंवता है और न किसी बस्तुके बीचमें आ जानेंपर ही लोहेंको सोंवता है।

दांका-मदि पशु दूरते ही वस्तुको ग्रहण कर लेतो है तो फिर किसी वस्तुमें

संदाय या विपरीत ग्रहण क्यों होता है ?

श्चार—पह आपत्ति हो चहुकी प्राप्यकारी मानतेम हो बिरोय रूपसे आती है। क्योंकि जब चहु प्रापंके पाछ जाकर उसे जानती है तब हो संतपकी या विपरीत प्रकृषको कोई स्थान हो नहीं रहता ।

१. छ०रावबाव प्रव प्रता न्यावहुव्यव, ६० ७४-८२ । प्रतेयक मान, प्रव २२०-२२६ ।

शंका— चशुसे किरणें निकलती है और वे पदार्थके पास जाती है, इसलिए चहा प्राप्यकारी है।

उत्तर—पदि हमारी बाँखरे किरणें निकलती होतों तो कमसे कम रात्रिके अध्यकारमें तो वे अवस्य दिखाई देतीं।

शंका-बिल्लोको आँखसे किरणें निकलती हुई दिखाई देती हैं ?

उत्तर—वित्लीको अधिमें किरणें होनेसे हमारी अधिमें किरणोंका होना तो सिद्ध नहीं हो सकता । सुवर्णको पीछा देखकर यह नियम नहीं बनाया जा सकता कि जो जो पीछा होता है वह सब सुवर्ण होता है। इसी तरह विल्लोको अधिमें किरणें देखकर यह नियम नहीं बनाया जा सकता कि सब आँखोंसे किरणें निकलती हैं।

घंका—चसु तैत्रस है और तैत्रस होनेसे उसमें किरणोंका होना सिद्ध हो है।

उत्तर----पदि पक्षु तैजन है तो उसे गरम होना चाहिए; बयोकि तेजका स्रशण उप्पता है। तथा चमकोस्रो भी होना चाहिए।

शंका—यद्यपि वक्षु तैजस है फिर भी उसमें उष्ण स्पर्श और चमकीला रूप प्रकट नहीं है।

उत्तर—ऐमा तैजन द्रव्य देखा जाता है जिसमें उठण स्वर्ध प्रकट नहीं रहता किन्तु धमकीछा रूप रहता है; जैसे दोपककी प्रभामें । और ऐसा मी तैजस द्रव्य देखा जाता है जिसमें उठण स्वर्ध रहता है, किन्तु धमक नहों रहती जैसे गरम पानी । किन्तु ऐसा तैजस द्रव्य नहीं देखा गया जिसमें रूप और स्पर्ध दोनों ही प्रकट न हों।

शंका-ऐसा सूवर्ण है।

उत्तर—मुदर्ण तैतन नहीं है। अतः तैतस होनेसे चक्षुमें किरणोंका होना सिद्ध नहीं किया जा सकता।

शंका-च्या तैजस है; वयोकि वह रूपका ही प्रकाशन करती है।

उत्तर—आपके इस हेतुमें चन्द्रमांके उद्योतसे व्यभिवार आता है। चन्द्रमा-का प्रकाश भी वेयल रूपका ही प्रकाशन करता है किन्तु वह तैवस नहीं माना जाता, पार्षिय माना जाता है।

शंका-चन्द्रमाका प्रकाश मी तैत्रम है।

१. स्यायवा० ए० ३८१ ।

उत्तर—जिसका मूल भी वष्ण होता है और प्रभा भी वष्ण होती है, उसे आगममें तैजस कहा है। चन्द्रमाके प्रकाशमें ये दोनों वार्ते नहीं हैं। बत: चन्द्रमा-का प्रकाश तैजस नहीं है। चदाको तैजस न माननेमें एक और कारण है—

जो तैजस होता है, यह अन्यकारको नहीं प्रकट करता ! जेते सूर्यका प्रकार । पक्षु अन्यकारको भी यतलाती है; अतः यह तैजस नहीं है । और तैजस न होनेसे उसमें किरणोंका होना भी सिद्ध नहीं है । जो-जो किरणोंवाली वस्तुएँ हैं ये अपनेसे सम्बद्ध पदार्थका प्रकारा अवश्य करती है, जैसे दीएक ! यदि चतु भी रिस्पयाली होती तो अविसं लगे अंजनको और कान-कामल आदि रोगोंको अवश्य केती क्योंकि उनका चतुके साथ सम्बन्ध है हो; किन्दु नहीं देखती, इससे सिद्ध है कि चक्षुमें रिस्पर्या नहीं है । योड़ी देखे लिए यदि चतुमें रिस्पर्या मां शी लो जायें तो उसको बड़े पर्वश्य वर्षाश्चन नहीं हो मकता; क्योंकि मनसे अधिष्ठत होकर हो चतुर्यदेश पदार्थका प्रकारत कर सकती है । सित्ववांवादी नैयायिक मनको अणु हुए मानवा है, अणुहुए मन चसुने याहर फैली हुई रिस्पर्योका अधिष्ठातुर्य कैसे कर सकता है ?

तथा यदि चसु प्राप्यकारी है तो अँधेरी रातमें दूरपर अग्नि जलती हो तो ससके पासके पदार्थ तो दिखाई देते हैं किन्तु चधु और आगके अन्तरालमें जो पदार्थ होते हैं वे दिखाई वर्गों नहीं देते ?

रांका-भीषमें प्रकाश नहीं है।

उत्तर—जय वहा अभिकी तरह रीजय है तो उसे किसी प्रकासकी आव-स्वकता ही क्या है? सवा यदि चसु प्राय्यकारी है तो क्या पदार्थ वसुके पास स्वाता है या चसु पदार्थके पास जाती है? दोनों बातें प्रत्यस्विदय हैं; क्योंकि स तो पदार्थ वसुके पास जाता देखा जाता है और न चसु पदार्थके पास जाती देशी जाती है। यदि चसु पदार्थके पास जाकर उसे जानतो हो अमुक पदार्थ दूर है और अमुक पदार्थ सभीप है, यह व्यवहार हो म होता । अतः चसु प्राय्यवादी नही है। इत्तांतिए पदार्थके साथ जसका स्विवर्य भी गहीं होता।

सनिवर्ष को प्रमाण माननेमें एक आपत्ति और मी है-सर्वज्ञका अभाव। यदि सर्वज्ञ सन्त्रिकर्षके द्वारा ही पदार्षोको जानता है तो उगका ज्ञान मा तो माननिक होगा या इन्द्रियजन्य होगा। मन और इन्द्रियोंको प्रवृत्ति अपने विषयमें क्रमसः होती है तथा इनका विषय भी नियत है, जब कि विकालप्रती शेष पदार्थोंका अन्त

स० सि० पृ० ५७; त० रा० वा० पृ० ३६; न्या० कु० म० ६० ३३;

नहीं है और उनमें भी कुछ पदार्थ सूच्म है, जैसे परमाणु । कुछ पदार्थ कतीत हो चुके हैं, जैसे राम राजण । कुछ पदार्थ सुदूरवर्ती है, जैसे सुमेर । इन सबके साथ मन और इन्द्रियोंका सिप्तकर्प नहीं होता और बिना सिप्तकर्पके हुए झान नहीं होता ।

दांका--आरमा व्यापक है अतः समस्त पदार्थोंके साथ उसका सिन्नकर्प होने-से यह सबको जानता है।

समाधान-आत्माको व्यापक मानवेगें यो अनेक आपित्तर्यां आती है जिन-पर यथावसर प्रकाश डाला जायेगा। अतः सिन्नविको प्रमाण मानना उचित नहीं है।

#### २. कारकसाकल्यवाद

पूर्वपक्ष—जो साधकतम होता है उसे करण कहते हैं। और अर्थका ध्याभचाररहित ज्ञान करानेमें जो करण हैं, उसे प्रमाण कहते हैं। अर्थका निर्दोध
ज्ञान किसी एक कारकसे नहीं होता, किन्तु कारकोंके समूहसे होता है। देखा
जाता है कि एक-दो कारकोंके होनेपर भी ज्ञान उस्थन्न नहीं होता, और समग्र
कारकोंके होनेपर नियमसे उस्थन्न होता है। इसिलए कारकसाकस्य ही ज्ञानको
उस्थित करण है। अतः वही प्रमाण है, ज्ञान प्रमाण नहीं है, वयोंकि ज्ञान दो
कल है और फलको प्रमाण सामना उदिव नहीं है; वयोंकि प्रमाण और एक भिन्न
होते हैं। यदि ज्ञानको हो प्रमाण माना जायेगा तो छोगोने जो अज्ञान स्वरूप
चाउर-लिंग आदिको प्रमाण माना है, वे अप्रमाण ठहरेंगे। ज्ञान भी पदार्थका ज्ञान
करानेमें कारण है। अंके विदेशको प्रस्थसमें विदेशण ज्ञान, अग्निके जाननेमें धूमका
ज्ञान, अर्थके जाननेमें घरद-ज्ञान, अतः सक्छ कारकोंमें ज्ञान भी छिया गया है।
इसिलए वह भी प्रमाण है। इत प्रकार ज्ञान और अज्ञान स्वरूप कारकोंका
साकरय ही प्रमाण है।

उत्तर-पक्ष--कारकवाकरव<sup>3</sup> मुख्य रूपचे प्रमाण है या उपचारसे । मुख्य रूपसे तो वह प्रमाण हो नहीं सकता क्योंकि कारकसाकत्य अज्ञानरूप है। जो अज्ञानरूप होता है वह स्व और परको प्रमितिमें मुख्यरूपसे साधकतम नहीं हो सकता । जनकी प्रमितिमें मुख्यरूपसे साधकतम तो अज्ञानका विरोधी ज्ञान ही हो सकता

१. न्यायमं०, पृ० १२ श्रादि ।

२. सारकताकत्यको विस्तृत समीचाके लिए देखो—न्या० कु० च० पृ० ३५-३६ तथा प्र० कु० मा० पु० ७-१३।

है; क्योंकि झान और प्रमितिक बीचमें किसी दूसरेका क्यवधान नहीं है। झानके होते ही पदार्थकी प्रमिति ( जानकारों ) हो जाती है। फिन्तु कारक शिरू देश में विद्यार्थ के प्रमिति ( जानकारों ) हो जाती है। फिन्तु कारक शिरू देश में विद्यार्थ के लिए के लि

## ३. इन्द्रियवृत्ति समोद्या

साहपका कहना है कि सिनिकर्ष और कारकसाकरण असे हो प्रमाण न हों, किन्तु इससे ज्ञान प्रमाण निव्व नहीं होता । अर्थको प्रमितिमें इन्द्रियतृत्ति हो सायकः सम है, अतः उसे हो प्रमाण मानना चाहिए। इन्द्रियों जब विषयके आकार परिणमन करसी है, तभी वे अपने प्रतिनियत सब्द आदिका ज्ञान कराती है। अतः पदार्थका सम्बद्धि पहले इन्द्रियोंका विषयाकार होना इन्द्रियवृत्ति है। सता पदार्थका सम्बद्धि पहले इन्द्रियोंका विषयाकार होना इन्द्रियवृत्ति है। सती प्रमाण है।

सांदरको उनन कमन ठीक नहीं है; क्योंकि इन्दिय्वृत्ति अवेनन है, और जो अधेनन होता है, वह पदार्थको जाननेमें सायकतम नहीं हो सकता। इन्द्रियवृत्ति बना है—इन्द्रियोंका पदार्थके पास जाना, पदार्थको और अभिमृत होना, अयबा
पदार्थके आकार होना ? प्रथम पदा ठीक नहीं है, क्योंकि सिन्नकर्पको समोशा करते
हुए बताया है कि इन्द्रियों पदार्थको पास नहीं जातों। दुसरा पदा भी ठीक नहीं है;
क्योंकि इन्द्रियोंका पदार्थको और अभिमृत्य होना जानको उत्पत्तिमें कारण होनेसे
उपवारसे प्रमाण हो सकता है, बास्तवमें तो प्रमाण जान हो है। तीसरा परा
भी ठीक नहीं है; क्योंकि इन्द्रियोंका पदार्थके आकार, होना प्रतीविविष्ट है।

१. सार्य का॰ १८ । साहरपु॰ पु॰ ४७। योगद० व्यक्तिमा॰, पु॰ २७। २. न्या॰ तु॰ पु॰, पु॰ ४०-४१, प्रेमेय कु॰ मा॰, पु॰ १६।

M

जैसे स्र्वण परार्थके आवारको अपनेमें धारण करता है, बेंसे श्रीत आदि हिन्दमी पदार्थके आकारको धारण करती नही देखी जातों। यदि ऐसा होता तो जैसे स्र्वणमें पदार्थके सलकनेको लेकर कोई विवाद नहीं है, बैसे ही इन्द्रियोंके विषयमें भी कोई विवाद न होता; क्योंकि जो बात प्रत्यक्ष सिद्ध होती है, उसमें विवादको स्थात नहीं रहता।

यह मान भो लिया जाये कि इन्द्रियवृत्ति कोई चीज है, तो भी यह प्रकत होता है कि वह वृत्ति इन्द्रियोंसे मिल है या अभिन्न ? यदि अभिन्न है तो वह वृत्ति इन्द्रियक्त हो कहलायो, अर्थात् इन्द्रियों और उनको वृत्ति एक हो हुई। किन्तु इन्द्रियों तो सोते समय भी भौजूद रहती है, जतः उस समय भी उनका ज्यापार चाल रहनेसे मुख और जागत अवस्थामें कोई अन्तर हो नहीं रहेगा।

यदि इन्द्रिय वृत्तिको इन्द्रियोंसे भिन्न मानें दो अरंग होता है कि वह वृत्ति इन्द्रियोंसे सम्बद्ध है या असम्बद्ध है ? यदि असम्बद्ध है तो उस वृत्तिको इन्द्रियोंने को नहीं कहा जा सकता; वयोंकि को जिबसे सम्बद्ध नहीं होता उसे उसका मही महा जा सकता। जैसे सञ्च और विष्ट्र्य पर्दत विस्कृत अलग-अलग है, अतः न सञ्चाको विष्ट्यमा वहां जा सकता। इसी तरह श्रोप्त विष्ट्यको विष्ट्यमा वहां जा सकता है और न विष्ट्यको सहाका। इसी तरह श्रोप्त वर्षेरह इन्द्रियोंसे वृत्तिका कोई सम्बन्ध न माननंपर वृत्तिकी इन्द्रियोंका नहीं कहा जा सकता।

यदि यृत्ति इन्द्रियोंसे सम्बद्ध है, तो इन दोनोंका कीन-सा सम्बन्ध है ? समवाय, संयोग अवया विशेषण-विशेष्यभाव । समवाय सम्बन्धको तो जैन सम्बन्ध हो नही मानते, इसका विचार यथावसर किया वायेगा । संयोग सम्बन्ध भी नहीं बनता; बयोकि संयोग सम्बन्ध दृश्य-दृश्यका हो होता है । अत: मदि इन्द्रिय कोर समकी वृत्तिका संयोग सम्बन्ध आयेगा सो वृत्ति भी एक द्रव्य हो जायेगी । फिर वृत्तिका इन्द्रियस धर्म नहीं माना जा सकता । इन्द्रिय और समब्द वस्तुमें ही यह सम्बन्ध होता है । अत: विचार करनेसे इन्द्रिय वृत्ति हो नहीं वनती । तब असकी प्रमाण-किस माना जा सकता है ?

#### ध. ज्ञातृच्यापार

पूर्वपक्ष-मोभासक प्रभाकरके अनुवाधियोंका कहता है कि सिप्तकर्ष, कारक-साव त्य और इन्द्रियन्ति मले ही प्रमाण न हों; वर्षोकि उनकी प्रमाण माननेमें अनेक दोप आते है, किन्तु ज्ञातृच्यापार तो अवस्य ही प्रमाण है; वर्षोकि ज्ञातृ-व्यापारक विना पदार्थका ज्ञान नहीं हो सकता। कारक तभी कारक कहा जाता है जब उसमें जिला होती हैं, इसेलिए फियासे युवत हव्यको ही कारक कहा
गया है। जिसमें फिया नहीं, यह वो वस्तु मान है, उसे कारक नहीं माना
जा सकता। फलार्थी पुरुष बेवल बस्तु मानको नहीं अपनाते, किन्तु जो इष्ट
प्रयोजनका साथक होता है उसे ही अपनाते हैं। इसिलए जैसे रसोई एकानेके
लिए चायल, पानो, आग और बटलोई इन कारकोंको, जो कि प्रहेसे तैयार
होते हैं, अपनाया जाता है और इनके सेलसे रसोई तैयार हो जातो है, बैसे हो
बारमा, इन्द्रिय, मन और पदार्थ इन चारोंका सेल होनेपर शाताका स्थापार
होता है। और वह जाताका ब्यापार पदार्थका ज्ञान करानेसे कारण होता है।
बतः साताका क्यापार ही प्रमाण है। क्योंक पदार्थका ज्ञान कराने स्थाप एकको
उत्तर करनेने यही सायकतम है। जो प्रमाण नहीं होता वह सायकतम भी
नहीं होता, जैसे सिमकर्प वंगरह । किन्तु शातुव्यापार सायकतम है। अतः
वहीं प्रमाण है।

उत्तरपक्ष-जिसकी सत्ता क्सिसी प्रमाण से सिद्ध होती है, वही प्रमाण हो सकता है। जातुब्यापारकी सत्ता प्रत्यदा, अनुमान आदि किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं है। असः वह प्रमाण नही हो सकता।

यदि जातु व्यापार प्रत्यक्षये विद्ध है, तो किस प्रत्यक्षये विद्ध है—इिन्द्रय और प्रदाधके सिन्दर्य होनेवाले प्रत्यक्षये, आत्मा और मनके सिन्दर्य होनेवाले प्रत्यक्षये, आत्मा और मनके सिन्दर्य होनेवाले प्रत्यक्षये, आत्मा और मनके सिन्दर्य होनेवाले प्रत्यक्षये निवाद होनेवाले प्रत्यक्षये ज्ञान करातो है, जो उनसे सम्बद्ध होता है तथा उनके प्रहण करनेके योग्य होता है। न हो जातुव्यापारके साथ इत्यिक्षित स्वयक्ष्य ही होता है और न अस्यत्य परीक्ष होनेके कारण वह प्रत्यक्षित ज्ञार प्रहण क्ये जानेक ही योग्य है। इत्या तो हप रस आदि अपने निवाद विषयोंको हो जान सकती है, वे ज्ञातुव्यापारको क्या जाने। इसीस इत्यत्य वदा भी ठीक गहीं ठहरता; क्योंकि जो वस्तृ प्रहण किये जानेके अयोग्य है, उसमें ज्ञातमा और सम्बे सिन्दर्य पराम होनेवाला प्रत्यक्ष के प्रवृत्ति कर सकता है। वह तो अपने योग्य गुत आदिका ही आन सकता है। तीसरा पदा भी ठीक गहीं है; क्योंकि मीमीयक स्वसंवेदन प्रत्यक्ष नहीं मानते। साथ ही अत्यन्त परीक्ष वस्तुका स्थावेदन हो भी नहीं सकता। अतः प्रत्यक्ष प्रमापसे सातृव्यापारको स्था विद्धा नहीं होतो।

१. ग्रीमांसा रहोत प्र १४१; शासदीत प्र २०२। २. व्याव प्रुव, प्रत प्रश्नेषक माव, प्रव २०-१४।

अनुमान प्रमाणसे भी जातुन्यापारकी सत्ता सिद्ध नहीं होती । सान्य और साधनका सम्बन्ध जानकर साधनसे साध्यके जानमेको जनुमान कहते हैं। जैसे, ज्ञातृत्यापार है, वर्षोकि उसके बिना अर्थका दोघ नहीं हो सकता। यहाँपर ज्ञातृत्यापार साध्य है और 'उसके बिना अर्थका दोघ नहीं हो सकता' यह साधन है। साधन और साध्यके सम्बन्धका ज्ञान अर्थातु 'जहाँ-जहाँ अर्थवीय होता है वहाँ-वहाँ ज्ञातव्यापार होता है' इस नियमका ज्ञान किस प्रमाणसे होता है प्रस्यक्षसे या अनुमानसे । प्रत्यक्षसे तो हो नही सकता, वर्षोक्ति जैसे धूम और अग्निकी देख-कर उसका सम्बन्ध जाना जाता है कि जहाँ-जहाँ घुआँ होता है वहाँ-वहाँ आग होती है। इसी तरह प्रत्यक्षते आतुव्यापार और अर्थवीधको जानकर ही जनके सम्बन्धका ज्ञान हो सकता है किन्तु प्रत्यक्षसे ज्ञातुम्यापारका बीध नहीं होता। यदि होता तो फिर उसके अस्तिस्यको सिद्ध करनेके लिए अनुमानकी ही क्यों आवश्यकता होती । और यदि साध्य-साधनके सम्बन्धका ज्ञान अनुमानसे मानते हैं तो 'हातव्यापार है, बयोकि उसके बिना अर्थका बोध नहीं हो सकता। इसी अनमानसे मानते हैं या किसी दूसरे अनुमानसे। यदि इसीसे मानते हैं तो परस्परा-श्रय नामका दोप आता है। वयोंकि साध्य-साधनके सम्बन्धका ज्ञान हो तो अनु-मान बने और अनुमान बने तो साध्य-साधनके सम्बन्धका ज्ञान हो । यदि इस बनु-मानके साध्य-साधनके सम्बन्धका ज्ञान दूसरे अनुमानसे मानते तो दूसरा अनुमान मी बिना साध्य-साधनके सम्बन्ध ज्ञानके नहीं थन सकता। अतः उसका ज्ञान तीसरे अनुमानसे करना होगा । और तीसरे अनुमानके साव्य-साधनके सम्बन्धका ज्ञान चौथे अनुमानसे करना होगा । इस तरह अनवस्था नामका दीप आता है ।

अर्थापति नामके प्रमाणि ज्ञातृज्यापारका अस्तित्व सिद्ध करनेमें भी यही दौप आता है; वर्थोंकि अर्थापत्तिके उत्थापक अर्थका अपने 'साध्यके साथ सम्बन्ध सिद्ध हो जानेपर ही अर्थापति प्रभाण गणक हो सकता है, अन्यया नहीं। अत: ज्ञातृज्यापारका अस्तित्व किसी भी प्रमाणि सिद्ध नहीं होता।

किसी भी प्रमाणसे सिद्ध न होनेपर भी यदि जालुव्यापारका अस्तिस्य मानते हैं तो प्रदन होता है कि वह कारकोंसे जन्य है अथवा अबन्य । अबन्य तो हो नहीं सकता; वर्मोंकि वह एक व्यापार है। व्यापार तो कारकोंसे जन्य ही हुआ करता है। अथवा यदि वह अबन्य है तो भावरूप है या अभावरूप ? अमावरूप माननेपर वह अर्थ प्रकाशन रूप फलका जनक नहीं हो सकता। यदि अमावरूप लालुव्यापारसे भी पदार्थोंका बोध हो जाता है तो फिर उसके लिए कारकोंकी सोज करना ही व्यर्थ है। फिर तो अभावसे ही सबकी इप्रसिद्ध हो जाया

करेगी। यदि जातृञ्यापार मायरूप है तो तित्य है या अनित्य । अनित्य तो हो नहीं सकता वर्षोकि को अबन्य है और भायरूप है उसके अनित्य होनेमें विरोध है। यदि वह नित्य है तो सबको सब पदार्थों का जान होनेका प्रतंग आयेगा और हातृज्यापारकी उत्पत्तिके लिए प्रदोप आदि कारकों से सोजना कार्य होगा। यदि जातृज्यापार कारकों से जन्य है तो क्रियारूप है या अक्रियारूप है? यदि क्रियारूप है तो क्यापक आत्रय नहीं हो सहता; पर्योकि मोमांमक आत्रमाको व्यापक मानता है। यदि यह अक्रियारूप है तो ज्यापक परोक्षा नहीं हो जानका है। जेता विरायन्त परोक्षा नहीं हो जानका, क्यापक है तो अत्याप्त परोक्षा नहीं हो सहता, जैसा कि मोमांसक मानता है। और अज्ञानक्य है तो क्यापक परोक्षा नहीं हो सहता, वैसा कि मोमांसक मानता है। और अज्ञानक्य है तो क्यापक नहीं हो एकता। इस तरह प्रमाण नहीं हो मकता; व्योक्ति को अज्ञानक्य है वह प्रमाण नहीं हो एकता। इस तरह प्रमाण नहीं हो मकता; व्योक्ति को अज्ञानक्य है तक्यापन नहीं हो सकता। हम तरह विषार करने से आनुक्यापारको प्रमाण मानना समुवित प्रतीत नहीं होता।

## 🌙 ४. निर्विकलपक द्यान

पूर्वपश-योद भी जैनोंकी तरह जानकी ही प्रमाण मानते हैं; किन्तु शानके दो सेद है--- निविश्ताक और सविश्तानक। बीक मतमें प्रत्यसम्ब शान निविक्तनक होता है और जनमानकप जान सविकत्पक में ये दी ही प्रमाण बौद दर्शनमें माने गये हैं। मयोकि बौद्ध मतानुसार विषय दो प्रकारका होता है-एक स्यलक्ष्य रूप और दूसरा सामान्य लडाण रूप । स्यलक्षणका अर्थ है यस्तुका स्य-ए पु, जो शब्द अहिक विना ही बहुण किया जाता है। सामान्य लहाणका अर्थ है-अनेक बस्तुओंके साथ गृहीत बस्तुका सामींग हुत । इसमें घटरका प्रयोग होता है। स्वलक्षण प्रत्यक्षका विषय है और गामान्य लक्षण अनमानका विषय है। जो करानांचे रहित निर्भाग्त ज्ञान होता है उसे बीच दर्शनमें प्रत्या कहते हैं । और अमिलाय अर्थात् यहर विशिष्ट प्रतीतिको करपेना बहते हैं। (मोद्धका कहना है कि प्रत्यक्षमें यहरसंमुष्ट अर्थका ग्रहण सम्मव नहीं है, क्योंकि प्रश्यक्षका दियय स्वलद्याय है और यह शाणिक है। जब हम उसे कोई नाम देते हें तबसक यह हमारे सामनेसे विकान हो जाता है। और उसके विकान हो जानेपर जब हम उसे अमुक नामने पुकारते है ती उम समय वर अर्थ बर्नमान नहीं होता । अतः प्रत्यस शुरू विशिष्ट सर्वकी प्रहण नहीं करता । तब वह सदिकस्पक कैमे हो सकता है।

१. म्या कु मा पुर ४६। २: न्यादिक ए० ११। १. न्यादिक पुर ११।

अर्थमें गब्दोंका रहना सम्मव नहीं है और न अर्थ और सब्दक्त तादास्य सम्बाध ही है। ऐसी दशामें अर्थने उत्तम्य होनेवाले ज्ञानमें ज्ञानको उत्तम्य करनेवाले सब्दक्त आकारका संसर्ग कैसे रह सकता है ? वर्थांकि जो जिसका जनक नहीं होता, वह उसके आकारको धारण नहीं करता। जैसे रससे उत्तम्य होनेवाला रसज्ञान अर्थने अजनक रूप आदिके आकारको धारण नहीं करता। और इन्द्रिय ज्ञान केसल मील आदि अर्थसे हो उत्तम्य होता है, शब्दसे उत्तमन नहीं होता। सब वह राव्यके आकारको धारण नहीं कर सकता। और जब वह शब्द आकारको धारण नहीं कर सकता। और जब वह शब्द आकारको धारण नहीं कर सकता। और जब वह शब्द आकारको धारण नहीं होता। सब वह राव्यके आकारको छोता है सकता है यथोंकि थोड मतने अनुसार जो ज्ञान अर्थसे संसुष्ट राव्यको वाचककपसे ग्रहण करता। है, बहे सविकल्पक है, अन्य नहीं। सब वाच प्रत्यव ज्ञानमें सम्मव नहीं है, वहा सविकल्पक प्रत्यक्ष हो प्रमाण है।

द्रांका—पदि प्रत्यक्ष निविक्त्वक हैं, तो उससे लोक-व्यवहार कैसे चल सकता है ? विचारक पुरुष प्रत्यक्षसे यह निश्चय करता है कि अमुक बस्तु सुखका कारण है और अमुक दु:खका कारण है, तभी वह उनमें-से एकको छोड़ता है और दूसरी-को ग्रहण करता है।

उत्तर—<u>निविकल्पक जानमें सिवकल्पक जानको जरपम करनेको शिवत है</u> अतः <u>यह उत्तके द्वारा समस्त व्यवहारों में कारण होता है</u>। आशाम यह है कि स्वार्ष प्रस्का कल्पना रहित है किर भी वह सजातीम और विजातीम पदार्थों प्रेमित अनि जादिको विषय करता हुआ ही उत्त्वन होता है। और चूँकि वह निमत रूप पत्तुको शहण करता हुआ ही उत्त्वन होता है। और चूँकि वह निमत रूप पत्तुको शहण करता है और विजातीम वस्तुओं मिन्न वस्तुकों आकारका अनुगामी होता है; अतः वह उती वस्तुमें विश्वि और विपेषका प्रशिव निकल्प है निवकल्पक प्रस्थान अनिक्ता है— यह अगि है, कृष्ण वर्षारह नहीं है। विविकल्पक प्रस्थान अनिक्ता होने के कारण यहाप अधिक से विविकल्प वस्तु कोई विकल्प परम्पराध वस्तु है से कि भी ये प्रमाण नहीं है, वर्षाके विवकल्प वस्तु और विकल्प वस्तु के जात से वस्तु के जाते हुए क्षणको ही जानते हैं। आशाम यह है— निविकल्पक प्रत्यसक्ते जाते हुए रूपको ही जानते हैं। आशाम यह है— निविकल्पक प्रत्यसक्ते विवयन उत्त्व के स्वार्ण के कर हो पोछसे विकल्प उत्तम होते हैं। अतः विकल्पका विपय कि स्वान नहीं होता तथा आता अभवस निवकल्प प्रत्यक्षके विषय दृश्यको और

१. तस्त्रमं०, पृ० ३६० ।

विकल्पके विषय विकल्पकी एक मान बैठता है। अतः विकल्पको प्रमाण नहीं माना जाता ।

शंका---यदि उपर्युक्त कारणंमे सविकत्यक ज्ञानको अप्रमाण माना जाता है -तो अनुमानको भी प्रमाण नहीं मानना चाहिए; क्योंकि प्रत्यसंसे गृहीत विषयमें ही अनुमानको प्रवृत्ति होती है ।

उत्तर—प्रध्यसि उत्पन्न होनेपर भी जिस अंग्रमें यह सविकल्पक शामको उत्पन्न करता है वही अंग्र गृहीत कहा जाता है। और जिस अंग्रमें भाग्ति होनेसे सविकल्पक शामको उत्पन्न नहीं करता यह अंग्र पृहीत होनेपर भी अगृहीतके तुत्य होता है। उस अंग्रमें वर्तमान समारोपको दूर करनेके लिए अनुमानको प्रवृत्ति होती है। उस अंग्रमें वर्तमान समारोपको दूर करनेके लिए अनुमानको प्रवृत्ति होती है। अतः अनुमान प्रमाण है, किन्तु प्रस्थाके अनग्तर होनेवाका सिष्कल्पक शाम प्रमाण नहीं है; क्योंकि यह प्रतमान समारोपको दूर करनेमें समर्थ है।

र्वाका—स्वलक्षण रूप वस्तुका अनुभव होनेपर भी उसका निश्चय वर्षों नहीं होता ?

उत्तर--निदयस्की उत्पत्तिके लिए अन्य कारणोंकी अपेका होती है। अपीत्, फैबल अनुभवके होनिते ही निदयस नहीं होता, उसके लिए अन्यासकी, अचित्रको और पाटय लादि कारणोंकी अपेका आवश्यक होती है। अतः सविकल्पक ज्ञान प्रमाण गहीं है, किन्तु निविकल्पक ज्ञान ही प्रमाण है।

उत्तर पक्ष-वीद्धावार्य कमलद्योलने तरवसंत्रहको होका (पू० ३९४)में निता है कि-"कुछ अपने ही पहांक लोगोंको प्रत्यदाके लशामाँ 'अप्तान्य' पद इष्ट नहीं है, क्योंकि पीत उद्यक्त प्रान्त प्रान्त होनेपर भी प्रत्यदा है। ""इसीसे प्राचार्य दिश्नामने प्रत्यदाके लशाममें अप्रान्त प्रत्यदा के साम पह है कि विकास पंत्रत्या प्रत्यदा के प्रत्यदा के साम पह है कि विकास 'क्यान्य' पर बड़ाकर 'क्यान्य' प्रत्य प्रदान प्रदान प्रत्य प्रत्य माना है और प्राप्त में अप्तान्य क्यान्य क्यान्य क्यान्य क्यान्य प्रदान प्रत्य क्यान्य क्यान्य प्रत्य क्यान्य क्या

रे. तररायंगा०, ए० हर ।

िक 'प्रमाण प्रान कथंचित् कल्पनारहित' है तो बौद्ध तो एकान्तवादो है, और ऐसा माननेसे एकान्तवादको छोड़कर अनेकान्तवाद स्वीकार करना होता है। अत: ऐसा माननेमें भी बौद्धोंनर आपत्ति हो आती है।

आसार्य विलासन्दने अपने दलोक्षवातिकमें तथा आचार्य प्रमाचन्द्रने न्याये-कमदसम्द और प्रमेयकमञ्जेमार्तण्डमें कल्पनाके लक्षण 'वाभलापवती प्रतीति' की लेकर आलोचना की है। प्रभावेंन्टाचार्यका कहना है कि बीट निविकल्पक दर्शन-को निरुव्यात्मक नहीं भानते: बयोंकि निरुव्य भी कल्पना ही है। ऐसी स्थितिमें यह प्रमाण नहीं हो सकता: वयोंकि जो ज्ञान स्वयं अतिश्चयस्वरूप है और अर्थका भी निश्चय महीं करता वह प्रमाण नहीं हो सकता । संशय आदिको दूर करके अधैके स्वरूपका निर्णय करना हो निरुचय है। यह निरुषय प्रमाणका स्वरूप है; क्योंकि 'प्रकर्षण' अर्थात संशय बादिको दर करके 'मीयत' अर्थात जिससे अर्थको जाना जाता है, उसे प्रमाण कहते है, यह प्रमाण शब्दकी निरुवित है। यह बात निर्धि-करुपक ज्ञानमें सम्भव नहीं है. तब उसे प्रमाण कैसे कहा जा सकता है। दसरे निविकस्पक ज्ञान व्यवहारमें उपयोगी नहीं है। इससे भी वह प्रमाण नहीं हो सकता; क्योंकि जो ज्ञान व्यवहारमें उपयोगी नहीं है वह प्रमाण नहीं है। असे चलते हए मनव्यको तण आदिके स्पर्शसे होनेवाला ज्ञान । बौद्धोंका निर्दिकस्पक ज्ञान भी इसीके तत्य है। अतः वह प्रमाण नहीं हो सकता। बौद्धोंने यह स्वयं स्वीकार किया है कि व्यवदारके लिए ही प्रमाणकी आवश्यकता है. किन्त बौद्धोंका निवि-कल्पक ज्ञान व्यवहारका साधक नहीं है: क्योंकि वह न तो अपना निश्चय कर पाता है और न अर्थका निरुचय कर पाता है। अतः ऐसे निविकल्पक ज्ञानसे अनुस्य-वसाय खादि मिथ्याञ्चानोंकी तरह व्यवहारी मनुष्यकी किसी विषयमें प्रवित्त नहीं हो सकती।

यौद्ध-यद्यपि प्रत्यक्ष निविकल्पक है फिर भी यह अपनेसे भिग्न एक सिब-कल्पक ज्ञानको उत्पन्न करता है, अतः यह प्रवर्तक है और प्रवर्तक होनेसे प्रमाण है।

१. प्०१८४। र. प्०४७। ३. प्०४६। ४. त्या० कु० च०, प्०४८।

स्वयं अपने स्वरूपका उपदर्शक होता है, उसे बेतन कहा जाता है। किन्तु निर्विक्तिया स्वरूपके प्रत्यद्वा स्वरूपके प्रदेशित करूपके प्रत्यद्वा स्वरूपके प्रदेशित करूपके प्रत्यद्वा स्वरूपके प्रदेशित करूपके अपने स्वरूपका प्रदर्शन नहीं करता। अतः वह चेतन किंग्रे हो सकता है? श्रीर चेतन न होनेग्रे अतमें और सिप्तकर्षमें कोई अन्तर नहीं रहता। अतः यदि आप सिप्तकर्षये अपने निविकत्यक शानमें कुछ भेद रखना चाहते हैं तो उसे निरुच्यात्मक प्रान्ता पाहिए। ऐशा माने बिना उसके स्वरूपका अनुभव नहीं हो सकता और स्वरूपका अनुभव हुए बिना सिप्तकर्परी निविकत्यक झान प्रिष्ट नहीं हो सकता और स्वरूपका।

थोदः—'मै देखता हैं' इस प्रकारके विकल्पको उत्पन्न करना ही निर्विकल्पक प्रत्यक्षका ब्यापार है तब वह निर्व्यापार कैसे हैं ?

जैन---यह भी ठीक नहीं है; ऐसा माननेसे सो निविकत्पक प्रत्यक्षकी निरक्षयात्मक मानना होगा। बयोंकि जाप (बीट ) ब्यापारको ब्यापारवान्से निग्न नहीं मानते; क्योंकि ब्यापार ब्यापारवान्का स्वरूप है।

र्थोद्ध-व्यापार व्यापारवान्का कार्य है अतः वह उससे भिन्त है।

जैस—पदि वह कार्य है, तो उसे व्यापारवान्का व्यापार महीं कहा जा सकता; वर्मोकि पिताका व्यापार पृत्र नहीं होता। यदि योड़ी देरके लिए यह मान भी लिया जाये कि व्यापार व्यापारवान्का कार्य है किर भी यदि निर्देश करपक प्रत्यक्ष स्थयं निश्चयारमक नहीं है तो उससे बरपन होनेवाले विज्ञल मानकर है सता वार्य कि विकल्प मानकर है सता वार्य कि विकल्प मानकर है सता वार्य कि विकल्प मानकर है सता वह विश्वयारमक होता है, तो निविकरनक प्रत्यक्ष भी मानकर है सता वह विश्वयारमक होता है, तो निविकरनक प्रत्यक्ष भी मानकर है सता वह विश्वयारमक होना चाहिए। दोनोंक मानकर होनेवर भी जो निविकरपक प्रत्यक्ष महान होनेवर भी जो निविकरपक प्रत्यक्ष महान होनेवर भी जो निवकरपक मानक होनेवर करता है, यह तो वस्त्र कि वह के वह कर्यका नहीं करता है। यह तो वस्त्र कहावत हुई कि सत्त्रकार तीक्ष्य नहीं करता है। यह तो वहीं कहावत हुई कि सत्त्रकार तीक्ष्य नहीं है किन्त वसना न्यान बहत वीक्ष है।

निविन हरते विवहर जानकी तत्पादक सामग्री विरुद्धण है अतः विकरणक निद्यपारमक है, यह बहुना भी ठीक नहीं; वर्षोंकि यह तो समी सिद्ध हो सकता है जब निविकरणक और सविवरणक माने सिद्ध हो जाये। किन्तु विकरणक भानते सिंध निविद्य हो जाये। किन्तु विकरणक माने सिंध निविद्य सानि निविवरणको प्रतीति से स्वयम माने मही होते। हमें से प्रदिय सादि सामग्रीस तत्प्य होनेवाले वेयल एक ही जानकी प्रतीति होती है जो अपना और सर्वका निद्यम कराता है। किर भी यदि निविद्यक और सविवरणको भेदर की माना जाता है, कब ती बीढोंको सुद्धि और स्वित्यको निवरणका माननेवाले

सांख्योंका सण्डन नहीं करना चाहिए। वयोंकि जैसे निविकल्पक और सविकल्पक-की मिग्न-भिन्न प्रतोति नहीं होनेपर भी बौद्ध दोनोंकी दो जुदा ज्ञान मानता है, वैसे ही बुद्धि और पैतन्यमें भेदभतीति नहीं होनेपर सी सांख्य उन्हें भिन्न मानता है। सायद बौद्ध कहें कि निविकल्पक और सविकल्पक ज्ञानमें एकताका अध्यय-साय होनेसे भेदकी प्रतीति नहीं होती, तो यह बात तो सांख्य भी कह सकता है।

जैसे जागको और बच्चेको अलग-अलग जानकर बच्चेमें आगकी-सी तेज-स्विता देशकर दोनोंका एकत्वाब्यवसाय कर दिया जाता है कि यह बच्चा तो भाग है। वैसे ही यदि निविकल्पक और सविकल्पक ज्ञानका स्वरूप अलग-अलग अनुभवमें काये तो एकमें इसरेका अध्यारीप करके एकरवाध्यवसाय करना चित्रत है, किन्तु सथिकत्पक कोर निविकत्पकका बोच कहीपर कभी किसोकी नहीं होता। फिर इन दोनोंका एकत्याध्ययसाय करेगा कौन ? इन्हीं दोनोमें-से कोई एक अथवा कोई तीसरा ? यदि इन्हीं दोनोमें-से कोई एक ज्ञान दोनोंका एकत्वाध्यव-साय फरता है तो वह सविकल्यक अथवा निविकल्पक है ? निविकल्पकसे तो यह काम हो नहीं सकता: वयोंकि वह विचारक नहीं है। और न सविकल्पक ही इस फामको कर सकता है: वयोंकि निविकल्पक ज्ञान उसका विषय नहीं है। और जो जिसको बिपय नहीं करता वह किसीके साथ उसका एकरवाध्यवसाय नहीं कर सकता। जैसे घटका ज्ञान परमाणुको नहीं जानता, बतः यह परमाणुके साथ घटका एक:वाध्यवसाम नहीं कर सकता । उसी तरह निविकल्पकज्ञान सविकल्पकका विषय महीं है। यदि निविकल्पकश्चान सविकल्पकशानका विषय ही जायेगा तो सविकल्पक-ज्ञान भी 'स्वलक्षण'को विषय कर सकेगा। यदि इन दोनोंको छोडकर किसी तीसरे ज्ञानसे दोनोंका एक त्वाध्यवसाय माना जायेगा, तो वह ज्ञान भी या तो सविकरूपक होगा या निविकरपक । अतः वह भी दोनोंका एकत्वाध्यवसाय नहीं कर सकता। इसलिए यदि प्रतीतिके अनुसार ही वस्तुकी व्यवस्था करना चाहते हो तो अनुभव सिद्ध और 'स्व' तथा बर्यका निश्चय करनेवाला एक ही प्रत्यक्ष भान मानना चाहिए। वही अपना और परका निश्चय करानेवाला होनेसे सब व्यवहारोंका मूल है। हो, उसीका एक नाम निविकत्पक रखना चाही तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है; बर्योंकि नामभेद होनेसे अर्थभेद नहीं हो जाता।

ें ने स्वयं निविकत्पक है, वह विकरपको कैसे उत्पन्न कर सकता है वयोंकि निविकरपकपनेका और विकरपको उत्पन्न करनेकी सामर्थ्यका परस्पर्से विरोध है। यदि कहा जाये कि विकरपुवासनाको अपेसा लेकर निविकरपक प्रत्यक्ष भी विकरप

१. न्यायकु०, पृ० ४८-५० । २. प्रमेयकु० मा०, पृ० ३३ ।

को उत्पन्न कर सम्वा है तो विकल्पवासनासापेक अर्थ हो विकल्पको उत्पन्न कर देगा, दोनोंके बीचर्ष एक अन्वर्गदु निविकल्पक प्रत्यक्षकी आवश्यकता ही बचा है?

घाँद-अज्ञात अर्थ विकल्पको कैसे उत्पन्न कर सकता है ?

जैन-तो अनिरचयात्मक निविकत्यक विकल्पको कसे सरपन्न कर सकता है ? बौद-अनुभृति मात्रसे ही निविकल्पक सविकल्पकको सरपन्न कर सकता है ।

जैन—की जैसे बह नील आदि पदार्थों विकल्पको उत्पन्न करता है, बैसे ही उसमें रहनेवाले शाणकरवर्षे भी विकल्पको उत्पन्न कर्या गृहीं करता? यदि भरे तो जैसे मह नील है ऐसा विकल्प होता है वैरो ही 'यह शाणक है' ऐसा भी विकल्प होना चाहिए। और ऐसा होनेसे उत्तरकालमें शाणकरवकी सिद्धिके लिए जो अनुमान प्रमाणका आध्य लिया जाता है, वह व्यर्थ पहेगा। तथा गृहीतशाही होनेसे जैसे यदि दर्शनमें सिवक्रकारों प्रमाण नहीं माना जाता वैसे ही अनुमान भी गृहीतप्राही होनेसे अप्रमाण ठहरेगा।

यौद्ध-जिस विषयमें निविकल्पक प्रत्यस्य विकल्पवासनाको प्रबुद्ध करता है, उसी विषयमें बहु सविकल्पकलानको उत्पन्न करता है। चूँकि दाणिक्टरफे विषयमें यह विकल्पवासनाको प्रमुद्ध नहीं करता, अतः उसमें वह सविकल्पक लानको उत्पन्न नहीं करता।

जैन—जब निविकरपक अनुभव मात्रसे ही विवरपवासनाका प्रयोगक होता है सो जैसे यह नोल लाहिमें विकरपवासनाको प्रमुद्ध करता है बैसे ही उसे सांग-करव वर्षरहमें भी विवरपवासनाको प्रमुद्ध करना हो चाहिए; ब्योंकि अनुभूति मात्र योगोंमें समान है।

बीय — जिस विषयमें अध्याम, प्रकाण, बुद्धियाटन और अधिरत होता है, सभी विषयमें निश्चिकत्पक विकत्यवासमाना प्रकीषक होता है। श्रीणकावमें विषयमें ये बातें नहीं पायी जातीं। अतः वह उत्तमें विकत्यवासनामा प्रकीषक महीं होता।

जैन—पदि ऐसा है तो कृतवा यह बतलाइए कि यह अभ्यास क्या बस्तु है— बार-बार दर्धन होना अववा बहुत बार विकल्पको उदयन करना ? यदि अभ्याग्रेषे मतलब बार-बार दर्धन होनेते है तो इस प्रकारका अभ्याम तो जैसे नील बादिके विषयमें हैं, वैसे हो द्राणिकरत आदिके विषयमें भी है: क्योंकि क्षेत्र दर्धनमें करा है कि 'बहु मानव क्षांजक्टकको हो देगता है।' यदि अभ्याग्ये मजाद बहुत बार विकल्पनो उरसन करनेसे हैं सो द्राणिकरव आदिके दर्धनमें उत्तरा अभाव मयों है ? यदि कहा जायेगा कि उस विषयमें निविकत्यक विकल्यवासनाका प्रश्रीयक नहीं है तो अन्योग्याध्य नामका दोप आयेगाः वर्षेकि 'श्रणिकस्य वर्णरहके विषयमें निविकत्पक दर्शन विकत्य वासनाका प्रवोधक नहीं है यह सिद्ध होनेपर 'बहत-बार विकल्पको उत्पन्न करने रूप' अभ्यासके अभावको सिद्धि होगी और इस प्रकारके सम्मामका समान मिळ होनेपर 'साणिकत्यके विषयमें निविज्ञत्यक दर्शन विकल्प वासनाका प्रवोधक नहीं हैं यह वात सिट होगी। अतः अस्पासके न होनेसे निविकत्यक प्रत्यक्षा क्षणिकत्वके विषयमें विकल्य वासनाका उदबोधक नहीं है, यह बात बनती नहीं। प्रकरणकी बात भी ठीक नहीं वर्षोंकि शणिक और क्षक्षणिकका विचार करते समय द्यणिकका प्रकरण भी है हो । बद्धि पाटवसे सापका क्या मतलब है-नील आदिमें दर्शनका विकल्प उत्पन्त करना, सम्बा स्पष्टतर अनभवना होना ? प्रयम पक्ष में तो अन्योग्याध्यय दोप आता है, नयोंकि 'दाणिक सादिके विषयमें निविकत्यक दर्शन विकल्प्यासनाका प्रबोधक नहीं है' इस बातके शिद्ध हो जानेपर विकल्पको उत्पन्न करने रूप पाटवके अभावको सिद्धि होगी। और पाटबके अभावकी सिद्धि हो जानेपर 'खणिक आदिके विपयमें दर्शन विकल्पवासनाका प्रवोधक नहीं हैं यह बात सिद्ध होगी। दसरे पक्षमें तो शंणिकत्व आदिमें भी निविकल्पको विकल्प वासनाका प्रबोधक होना ही चाहिए क्योंकि जैसे मीलादिका स्पष्टतर अनुमन होता है, वैसे ही क्षणिकरवका भी स्पष्टतर अनुभव बौद्ध मानते ही है। इसी तरह अधित्वसे आपका वया सारपर्य है? बिमलापाका होना अथवा जिल्लासाका होना ? पहला पक्ष ठीक नहीं है: क्योंकि कभी-कभी अम्मिलपित बस्तमें भी विकल्पवासनाका प्रबोध देखा जाता है। जैसे सौंप और कांटा वगैरहमे सब बचते हैं, फिर भी पैरमें कौटा लगनेपर विकल्प उत्पन्न होता ही है। दूसरे पक्षमें तो क्षणिकत्वमें भी विकल्पवासनाके प्रबोधका प्रसंग उपस्थित होता है: क्योंकि जैसे बील आदि पदार्थोंको जानतेकी हच्छा ( जिज्ञासा ) रहती है वैसे ही शणक्षयको भी जाननेकी इच्छा रहती ही है । अतः 'अम्यास आदिके न होनेसे निविकल्पक दर्शन क्षणिकत्वके विषयमें विकल्पवासनाको प्रवृद्ध नहीं करता' ऐसा मानना समुचित नहीं कहा जा सकता।

१. प्रमेयक्, प्र ३५।

सन्तानसे मिछ है। अतः विजातीय निर्विकल्पक दर्शनसे विजातीय विकल्पकी दरपत्ति होना हमें इष्ट नहीं है।

जैन-पह कथन भी संगत नहीं है। यदि निर्विकलक दर्शन विकल्पको सरपन्न नहीं करता तो बौद्ध दर्शनमें ऐवा क्यों कहा है---

"यथैव जनयेदेनां सश्चेवास्य श्रमाणता।"

व्यपीत्-जिस निययमें निवित्तत्त्वक प्रत्यदा सर्वित्तत्त्वक युद्धिको उत्पान करता है उसी विषयमें वह प्रमाण है ।

आपमे उपन कपनेत इस मान्यताम बिरोध आता है। अतः जब सिकल्पक बुद्धिको उत्पन्न करनेवर हो निविकल्पकका प्रामाण्य अभीए है तो सविकल्पकको ही प्रमाण मगों नहीं मान छेते। वर्षोकि वह संवादक है, अर्थको परिचिश्चतिर्में सायकतम है, अनिश्चित अर्थका निर्मायक है और ज्ञाता उसीको अपेशा करता है। निविकल्पमें ये यात नहीं है जतः वह सिक्रकर्पकी तरह प्रमाण नहीं हो सकता।

हाँ. यदि गुरोतग्राही होनेसे खविकत्रकको अग्रमाण मानसे हैं सो अनुमान भी अप्रमाण ठहरता है; वयोंकि व्याप्तिज्ञान और योगिप्रस्वशासे गृहीत अर्थको धनमान ग्रहण करता है तथा दाणिकत्वको सिद्ध करनेवाला अनमान भी ऐनी स्यितिमें बैसे प्रमाण हो सकता है; वयोंकि शिस समय यह बहा जाता है-'मव क्षणिकं सरवान्- सब पदार्थ धाणिक है नवींकि सत् हैं; उसी समय ये पारद धीनेन्द्रियज्ञय प्रत्यक्षके विषय हो जाते है और उसी प्रत्यक्षके द्वारा जाने गये द्याणकरवनी अनुमान प्रभाण निषय करता है। अतः यह भी मृहीतप्राही है। यदि महा जाये कि वह प्रत्यक्ष तो सेवल शब्दको ही यहण करता है उनके क्षणिकता धर्मको ग्रहण नहीं करता हो एक ही बस्तुका ग्रहण और अग्रहण होनेने बार रूप धर्मींसे तसका समिहत्व धर्म भिन्न ही जायेगा । और ऐमा होनेसे सम्द असमिक इहरेगा । अतः गविकश्यक ज्ञान ही प्रमाण है । विसे संसय ज्ञान, विपरीतज्ञान शादि निध्याताल भी बचरि शान है. फिर भी जान होने भावते ही उन्हें प्रमाण मही माना जा सरता: बर्गाक वे मधीयीन बाबहारमें अनुपयीगी है, जनके डारा बिसीको भी यस्तुका सम्यासान नहीं होता । इसी सरह बोडोंका निविक्त्यक प्रत्यक्ष भी मद्यवि ज्ञानस्य हैं, किन्तु ज्ञानका होनेपायमे ही उसे प्रमान नहीं माना जा सवसा, बचीक सन्य विश्वातानींकी सरह बहु भी संब्दिहारमें अनुष्यीमी है।

१. परी०, पू॰ २०।

२, स्वाय्ट्रक, पृक्ष ५२ ।

मिष्याभागके सीन भेद हैं —संशवज्ञान, विष्यंयज्ञान और अन्ध्यवसाय । किसी पदार्थके देसनेपर यह पदार्थ स्थाणु ( ठूँठ ) है अयवा प्रनुष्य है, इस प्रकार अनेक अर्थोका आलम्बन लेनेवाले अनिदियत ज्ञानको संग्रप्तार्थ कहते हैं । स्थाणु-को पुरुप समक्ष लेना अयवा सीपको चाँदी मा चाँदीको सीप समझ लेना विष्यंय-भाग है । दस विषयंपन्नानको लेकर भारतीय दार्शनिकाँमें वहुत मतभेद हैं । कोई इसे विद्येकास्याति फहता है तो दूसरे अव्याति, अवत्वव्याति, प्रसिद्धार्थक्याति, आस्तर्थाति, आस्तर्याध्याति, अस्तर्याति, अस्तर्याति, अस्तर्याति, अस्तर्याति, अस्तर्याति, अस्तर्याति, अस्तर्याति, अस्तर्यातिक स्परीतिक स्पर्यातिक स्परीतिक स्परीत्याव्याति हैं । जैन दार्शनिक प्रभावन्द्राचार्य आदिने इनकी आलोधना की हैं । दत्यका सार्य ग्रह है —

#### विपर्ययज्ञान

#### १. विवेकाख्याति

पूर्व पहा—भीमांतक प्रभाकरके अनुवायी विषयंवज्ञानमें विवेकाश्यातिको स्वीकार करते हैं। उनका कहना है—सीवर्ष 'यह खाँदी हैं' यह एक ज्ञान नहीं हैं, किन्तु से दो जान हैं। इनमें एक प्रत्यक्षज्ञान हैं, दूनरा स्मरणक्षान है। वर्षोकि स्वोक्तों ज्ञान हैं। इनमें एक प्रत्यक्षज्ञान हैं, दूनरा स्मरणक्षान है। 'यहें' प्रत्यक्षज्ञान है, उत्तका कारण इत्तिय हैं। और 'वांदी' स्मरणज्ञान है, उत्तका कारण संस्कार है। तथा 'यहें' इव ज्ञानका आवस्यन सामने पड़ी हुई सीप है और 'वांदी' इस ज्ञानका आवस्यन रामने पड़ी हुई सीप है और 'वांदी' इस ज्ञानका आवस्यन पहले देखी हुई चांदी है। अदा जिस विषय और मिम कारण होनेसे 'यह चांदी हैं यहां दो ज्ञान ही मानना चाहिए। विद्येष इस क्षार है—'यह' सामने पड़े हुए अयंको प्रहण करनेवाला प्रत्यक्षज्ञान हैं और 'वांदी' यह पहले देसो हुई चांदीका स्मरण है, व्योक्ति चांदीके ज्ञानका विषय वांदी हो हो सकती है, तीप चांदी । व्याकार प्रत्यक्ति विषय क्ष्य नहीं हो सकता । यदि ऐसा हो तो तब ज्ञानोंका विषय यत्त पदार्थ हो जांदी'। व्यत् 'वांदी' इस ज्ञानका विषय वांदी ही है; किन्तु चांदी सामने मोजूद नहीं है। 'वांदी' इस ज्ञानका विषय वांदी ही है; किन्तु चांदी सामने मोजूद नहीं है। अतः ; धीपको देखकर पहले देखी हुई चांदीका ही स्मरण हो आता है।

पंका—यदि पहले देखी हुई वाँदीका स्मरण हुआ मानते हैं तो असीत वस्तु-का स्मरण सो असीत रूपसे ही होना चाहिए, सामने चाँदी पड़ी है इस तरह वर्तमान रूपसे सो नहीं होना चाहिए।

٤0

१. मिथ्याज्ञानरनेऽपि संशयविषर्ययानध्यवसायात्मकः श्यात्—तत्त्वार्थवा०, ५० ४४।

२. अनेकार्थानिरिचतापुर्दासात्मकः संशयः । तत्त्वा० वा०, प्र० ४३ ।

३. बुइ० टी०, ४० ५१ । प्रकरण मं०, ५० ४३ ।

दत्तर—यह गंका उचित नहीं है। अतीत चौदीका भी दोपसी वजहते स्रतीत रूपसे प्रतिमास नहीं होता। कारण यह है कि सामने वर्तमान सीपमें और पहले देती हुई घौदीमें समानता होनेसे उस समानताका अवलम्बन पाकर जो सान उत्तम होता है, वह आन सीप और चौदीमें भेद प्रहण न होनेसे चौदीके स्मरणमें कारण होता है, किन्तु 'में चौदीका स्मरण करता हूँ' उस कालमें यह योग नहीं होता इसीलिए हों 'स्मृतित्रभोग अथवा विवेद स्थाति कहते हैं। जो दार्गनिक सीपमें होनेसाल अधिक आनको स्मृतिप्रभोग न मानकर विपरीतद्याति मानते हैं, उनके मतमें बाह्य अपकी सिद्धि नहीं हो सकती। क्योंकि जी चौदीके न होने-पर भी चौदीका जान बोदोकी अतीति करा देता है थेसे हो सुमाजान बाह्य स्थान करा हमें स्थान विद्याल भी उनका जान करा देंगे। अबद हमें स्मृतिप्रभोग ही मानना चौदिल।

बक्तर पक्ष-सीपमें 'यह वैदों हैं' यह ज्ञान दो नहीं है, हिन्तू एक ही सान है, इसका कारण भी एक ही है--चक्ष आदि सामग्री। और विषय भी एक ही है, सीपका टुकड़ा । सामने पड़े हुए सीपके टुकड़ेकी काच कामल आदि दीयंकि मारण चशु परिके रूपमें दिगला देती है। दोगोंका काम ही यह है कि मे अविद्यमान बस्तुका भी ज्ञान करा देते हैं। यदि ऐसा नहीं माना जाता हो मह प्रदन होता है कि 'यह चाँदी है' इस ज्ञानमें सीप किस रासी नाम करती है, मारण रुपसे अवदा विवय रूपमे । पहला परा ठीक नहीं है: वर्गेहि 'यह पदि हैं इस शामका बारण यदि सीपको याना जायेगा हो जहाँ बास्तवमें चौदी है बहाँ जैसे चक्ष आदिके न होनेपर चाँदीका जान नहीं होता मैंसे ही गीपने म होने-पर भी चौदीबा शान नहीं हो सकेगा: बर्धेकि बाप चौदीके शानमें सीपकी कारण मानते हैं। यदि दुसरा पदा स्वीकार करते हैं तो यह सिद्ध हो जाता है कि इस शानका विषय सीप ही है, अतीत चौदी नहीं । अतः 'यह चौदी है' यह एक ही शान है और इसका विषय भी एक है। 'यह' बाब्द केवल पुरोवर्शी पर्नेको बडलाडा है और 'बाँदी शब्द 'बाँदी'की ही बदलाता है, स कि विकी विपनान्तरको । अत: इस ज्ञानमें मेंद्रकी आर्थाना नैने ही सकती है । अन्यया बारविक पारिके ज्ञानमें भी जनका अनंग बायेगा । क्योंकि खाँडीके स्वकरमावका प्रतिमान डोनों जानींमें यमान है।

र. प्रती, १० वर-५५ ।

उदावमुक् एक ४४-६० ३ मनेवह- सान, पुरु ५१-४८ १

यदि सापम 'यह चौदी है' इस मानका विषय पहले देखी हुई चौदी है तो वहीं चौदीका प्रतिमास अतीत रूपसे ही होना चाहिए। बोर उस अवस्थामें भाताको प्रवृत्ति उस चौदीमें नहीं होनी चाहिए; वर्षोकि अतीत वस्तुको प्राप्त फरना सापर नहीं है। अतः इस मानका विषय सामने वर्तमान सीपको ही मानना चाहिए; वर्षोकि यह मान उसीमें प्रवृत्ति कराता है। जो जिसमें प्रवृत्ति कराता है, उसका विषय यही वस्तु होती है। जैसे वास्तविक चौदीका मान वास्तविक चौदीम प्रवृत्ति कराता है, अतः उसका विषय वही है। उसी तरह सीपमें होनेवाला 'यह चौदी हैं यह मान सामने विद्यान सीपमें ही प्रवृत्ति कराता है अतः उसका विषय वही है। प्रवृत्ति कराता है अतः उसका विषय वही है। उसी तरह सीपमें होनेवाला 'यह चौदी हैं यह मान सामने विद्यान सीपमें ही प्रवृत्ति कराता है अतः उसका विषय वही है। प्रवृत्ति कराता है

पूर्ववादी---प्रधिष इस ज्ञानका विषय पहले देखो हुई चौदी ही है किन्तु दोपके कारण अतीत पोदीका और धोपका भेद प्रतीत न हीनेसे वह ज्ञान सामने वर्तमान सोपमें ही प्रवृत्ति कराता है।

जैन-पद समाधान समुखित नहीं है, भेदका प्रसोत न होना मात्र प्रवृत्तिमें कारण नहीं हो सकता । जाताको प्रवृत्तिका कारण समने वांदीका दिखाई देना है न कि भेदको प्रतीति न होना ।

पूर्ववादी--प्रयपि इस जानका विषय अतीय चौदी है, फिर मी चौदीका यह ज्ञान सामने वर्तमान वास्तविक चौदीके ज्ञानके समान ही होता है, इसीसे उसमें पुरुपको प्रवृत्ति होती है।

जैन—त्व तो चूँ कि यह जान वर्तमान बस्तुका ज्ञान नहीं कराता, इसलिए अतीत चौदीका प्रतिमाध करानेवाल ज्ञानके ही तुत्य हुआ, अत: उसके तुत्य होनेसे पुरोवर्ती वस्तुम उसे प्रवृत्ति नहीं करानी चाहिए; व्यॉकि अतीत चौदीक ज्ञानमें ऐसा नहीं देखा जाता। ऐसी स्थितम सीपम चौदीको जाननेवाला मनुष्य सामने पड़े हुए सीपके टुकड़ेमें प्रवृत्ति करें या न करें। ज्ञायद कहा जाये कि सामने वर्तमान सत्य चौदीके ज्ञान और अतीत चौदीको जाननेवाल मिथ्या ज्ञान-दोनों ज्ञानोमें समानता होनेपर भी एक प्रवृत्तिमें हेतु है, दूसरा नहीं, किन्तु यह कथन संपत नहीं है। जतः सीपम 'यह चौदी है' इस ज्ञानका विषय सीप ही है। इसलिए 'यह चौदी है' इस ज्ञानका विषय सीप ही है। इसलिए 'यह चौदी है' इस ज्ञानका विषय सोप ही सानों जा सकता।

१. न्या० कु०, ए, ५६।

कायवा, यदि ये दो जान है तो इनको उत्पत्ति एक साथ होती है या कमसे ? एक साथ दो जान नहीं उत्पन्त हो सकते, अन्यवा जानोंके योगपतका प्रसंप चारिसत हो जायेगा। तथा मोमोसकोको मान्यता—इन्द्रियोम कमसे हो जानको चत्यप्र करनेको सामर्थ्य है—उसको भी शांति पहुँचेगो। यदि दोनों जान कमसे उत्पप्त होते हैं तो 'यह' इन प्रस्पन जानसे पहुँछ चौदोका स्मरण होता है, अवका बादमें ? प्रयम्प पा ठोक नहीं है; क्योंकि 'यह' इन प्रस्पन जानके होनेते पहुछ स्मरणका सेंज जो संस्कार है, चस मंदकारका प्रकोषक कोई कारण हो नहीं है, जिससे पहुँछ देनी चौदोका स्मरण हो आये। स्वीर पूर्व संस्कारके प्रमुख होनेपर ही स्मर्ति होती है, उनके बिना नहीं होती।

यादी--'यह' इछ खेबिकरपक ज्ञानसे पहले होनेवाले निर्विरत्पक ज्ञानसे संस्कारका प्रयोग होता है।

ीन-सब तो निविक्त्यको बाद ही 'यह' सविव्हरक ज्ञान उत्पन्न होगा और उसी समय चौदीको स्मृति होनेसे आनीके योगपखडा प्रसंग उपस्पित हो जावेगा।

दूसरा पदा भी ठीक नहीं है; बयोकि 'यह' इस प्रस्त्वा जानके परवार् सरमन होनेवाला चौदीका जान पक्षुण्यापारके रक जानेपर भी उत्पन्न हुआ कहलाया । ऐसी स्थितिम आंरों बग्द कर रोनेपर भी 'यह चौदी है' जानका लनुभव होना चाहिए । तथा यह लग प्रतीतिविष्य भी है; बयोक पहने सामने पड़ी हुई घोपको प्रतण करके पीटे 'में चौदोका स्मरण करता हूँ 'सा तरह स्वप्नमें भी बोनों जानोंक क्रमकी प्रतीति नहीं होती । सबको यही प्रतीति है। लग्यम इस का प्रति प्रति होती है। लग्यम उत्तर वामने वहा जानके बायक कारणोंके उपस्थित होतेपर 'यह चौदी नहीं हैं 'हम सरहार को लादास्य क्यते वीदीवा प्रतिचेच क्या जात है दि सामने होता होते हैं 'हम हमें हम हम हम जाता है कि सामने पा तो वह अजीत चौदोका स्मरण है। कि हम हम जाता है कि सामने पा तो वह अजीत चौदोक सरके यह बहा जाता है कि सामने पा हो हैं सामने मही हम तो जाता है कि सामने पा हो हैं सोमने निर्मा करते वह बहा जाता है कि सामने पा हो हैं सोमने ने स्तरा करते यह बहा जाता है कि सामने पा हो हैं सोमने में निर्मा करते के स्वापन अवस्थित वसनु-स्वक्त के बहा होने के कारण विचारित होती है। स्मृत्यामण मही है।

संवर्षी रमृतिप्रमीय मी ही, वर यर रमृतिका प्रमीप है क्या ? रमृतिक

१, स्पान मुच्, पुरु ५७३ २. मही, ५० ५०१

प्रमाण ७७

विनाजको स्मृतिप्रमोप कहते हैं या स्मृतिका प्रत्यक्षके साथ एकत्वाध्यवसाय होना स्मृतिप्रमोप है, अथवा स्मृतिका प्रत्यक्ष रूप होना स्मृतिप्रमोप है, अयवा 'वह' इस अंशका अनुभय नहीं होना स्मृतिप्रमोप है, अथवा स्मृतिके तिरोमायका नाम स्मृतिप्रमोप हैं ?

यदि स्मृतिके विनाशका नाम स्मृतिप्रमीप है सी जब धूमकी देखकर अधिन-को जान छेते हैं तब घूम और अग्निके सम्बन्धका स्मरण विनष्ट हो जाता है, यह भी स्मृतिप्रमोप कहा जायेगा । यदि प्रत्यक्षके साथ स्मृतिके एकत्वाव्यवसायको 'स्मृतिप्रमीप कहते हैं तो प्रश्न होता है कि दोनोंका एकत्वाध्यवसाय हुआ कैसे--विषयका एकत्वाध्यवसाय होनेसे अथवा स्वरूपका एकत्वाध्यवसाय होनेसे ? प्रयम पदामें यह विषयीकत्वाध्यवसाय क्या है-यदि एकके विषयका दूसरेमें आरोप फरनेका नाम एकस्वाध्यवसाय है तो प्रत्यक्षके विषयका स्मृतिके विषयमें आरोप होता है या स्मृतिके विषयका प्रत्यक्षके विषयमें आरोप होता है ? यदि प्रत्यक्षके विषयका स्मृतिके विषयमें आरोप होता है तो स्मृतिका विषय तो पहले देखी हुई पाँदी है। यत: जिस देशमें उस चाँदीको देखा या वहीपर सीपका स्पष्ट प्रतिभास होना चाहिए, न कि 'यह' इस उल्लेखके साथ सामने; क्योंकि जहाँपर जिसका आरोप होता है उसका प्रतिभास उसी देशमें होता है, जैसे मरीविकामें कारोपित जलका प्रतिभास मरोचिका देशमें हो होता है। इसी तरह आप स्मृतिके विषय-भूत चौदीमें प्रत्यक्षके विषयभृत सीवका आरोपण करते हैं। अतः उसका प्रतिभास वहीं होना चाहिए । दूसरे पक्षमें अर्थात् यदि स्मृतिके विषयका प्रत्यक्षके विषयमें आरोप होता है तो 'यह' इस रूपसे सीपका रूपए प्रतिभास नहीं होना चाहिए, बर्गोंकि सीपमें आरोपित जो स्मृतिका विषय है, वह अस्पष्ट है। अतः विपयका एकत्वाध्यवसाय होनेसे तो स्मृतिका प्रत्यक्षके साथ एकत्वाध्यवसाय नहीं वनता ।

स्वरूपका एकरवाध्यवसाय होनेसे भी नहीं बनता; वयोंकि उसमें यह प्रश्न पैदा होता है कि वह स्वरूपकरवाध्यवसाय कोई दूसरा करता है अथवा स्मृति और प्रत्यक्ष हो करते हैं ? स्मृति और प्रत्यक्ष हो कर नहीं सकते; वयोंकि जो स्मृति और प्रत्यक्ष अन्वसंविदित स्वभाव होनेके कारण अपने स्वरूपका भी अध्यवसाय करनेमें असमर्थ है वे अन्यके साथ एकत्वाध्यवसाय कैसे कर सकते हैं ? इसी तरह कोई दूसरा ज्ञान भी उनका एकत्वाध्यवसाय नहीं कर सकता; वयोंकि वह भी अन्वसंविदित स्वभाव (अपनेको न जान सकनेवाला; वयोंकि मीमांसक ज्ञानको स्वसंविदी नहीं मानते ) होनेके कारण जब अपने स्वस्वपावको भी नहीं

जान सकता तो वह अन्यके माथ एकत्वाच्यवसायको बातको कैसे जान सकता है ? अत: प्रत्यशके साथ एकत्वाच्यवसायका नाम भी स्मृतिप्रमोध नहीं हो सकता ।

रमृतिका प्रत्यक्षस्य होना भी म्मूनिप्रमोप नहीं हो सकता ववांकि ऐसा होने-पर जब स्मृति स्मृतिक्षको छोडकर प्रत्यक्षस्य हो जायेगी, स्मृतिक्य नहीं रहेगी, तब उसे पैने स्मृतिका प्रमोप कहा जा सकता है? यदि पहा जाये ि 'यह चीदी' इस प्रकारकी प्रतीविका नाम स्मृति है। यहाँ जो 'यह' तकद है वह पहले जागे गये व्यवको कहता है जो इस समय परोध है। जहांचर इस 'यह' राज्यका अनुभव नहीं होता वहीं स्मृतिका प्रमोप कहा जाता है। किन्तु यह गी समृचित नहीं है, वयोंकि स्मृतिक्षेपयादी मीमांगक 'यह चौदी' इसकी एट ही स्मरण मानता है। उसमें में 'यह' कृष्टका प्रमोप होनेपर 'चौदी' कृष्टका भी प्रमोप होना चाहिए; वयोंकि निरंग जानका एक देवसे प्रमोप नहीं हो सकता। अतः 'यह' की तरह चौदीका भी अनुभव नहीं हो सकेगा।

अय रहा तिरोभाव, अर्थात स्मृतिके तिरोभावको स्मृतिप्रमोप कहते है । यह तिरोजाय भी ज्ञानका यौगपछ मिद्ध होनेपर ही सिद्ध हो गवसा है। किन्तु मीमा-सक ऐसा मानते नहीं है कि एक साथ दो शान हो सबते हैं। तब दिरोभावनी दात भी नहीं बनतो । यदि तिरोभावको मान भी लिया अपि हो प्रस्त होता है कि स्मृतिके तिरोभावने आपका नवा अभिन्नाव है-अवना काम न करना, स्मृति-का आयुत्त होना सथवा जमके स्वल्पका अभिभन होना ? प्रथम पहा ठीक नहीं है; वयोंकि स्मृतिका कार्य है जानना, सी 'यह चौदी' इस शानके होते हुए घौशेका ज्ञान हो हो रहा है। दूनरा पटा भी ठीक नहीं है, बचोकि विरस्यापी पशाम ही बावन देला जाता है, जान तो चिरस्थायी देशा नहीं वाता और न यह मापनी इष्ट ही है। सीमरा पदा भी ठीक नहीं है। बलवानुके द्वारा दुवलके रक्ष्यका भभिभव देगा जाता है, जैने सूर्वत सारायणीका। बद प्रस्त पह होता है कि स्मृति दुईल है ती पयो है ? उनका विषय अभीत होता है इनलिए, अपना कह माध्य-मान होती हैं इमलिए । प्रथम पश्चमें वमृतिका ही अच्छेद हो अधिमा; क्योंकि सभी रमृतियोंका विषय अतीत ही होता है अतः सभी रमृतियाँ दुवँछ बहुलायेंगी । भौर सन अदरवामें प्रश्वक शानके द्वारा अनुके स्वरूपका अनिभार होनेका प्रमंग सर-हिमत होगा । दूसरे पतामें रमृतिको बाध्यमानता विपरीत स्पातिको माने विसा बन गहीं नवती । भन: हमृतिप्रशेषके आधारको छोड़कर विष्धीनस्थानि ही गानना षातित्। दमनित् विषयेत ज्ञानके विषयमें प्रमावर मनानुयादियोंका निरेक्षा-इयाति सदया रमृतिवसीय यश समुख्य गहीं प्रवीत होता ।

#### २. श्रख्यातिवाद

चार्याक मतानुषायो विषयंग्यातको अख्याविक रूपमें मानते है। उनका कहना है—सोपमें 'यह चाँदो हैं' इस झानका विषय चाँदो तो नहीं हैं, अय्यया फिर इस झानको आगत कैसे कहा जा सकता है? तथा 'चाँदोका अभाव' मो इस झानका आलम्बन नहीं है; बयोंकि चाँदोका अस्तिक सानकर ही वह झान प्रवृत्त होता है। इसीलिए सोप भी इस झानका आलम्बन नहीं है। खायद कहा जाये कि चाँदोके उपमें सोप ही इस झानका आलम्बन हैं, किन्तु यह भी ठीक नहीं है; पर्मोकि अय्यक्त अय्यक्षेत्र प्रहण होता नहीं देखा जाता; बया कहीं प्रटरूपसे पट-का प्रहण होता देखा गया है? इसलिए इस झानमें कुल भी प्रतिभाग्यमान नहीं होता। इसीलिए इस अस्याति कहते हैं।

यह अरुरातिवादियोंका कथन यो अविचारित हो है, क्योंकि यदि इस झानमें कुछ भी अतिमात्मान नहीं होता तो 'यह चाँदो हे' इस रूपमें उसका कथन कैसे किया जा सकता है ? दूसरे फिर यह अस्याति है वया वस्तु—स्यातिके अमावका नाम अरुराति है अयया ईपत् स्थातिको अरुराति कहते है ? प्रथम पक्षमें आत्तिमें और सुरतावस्थामें कोई भेद नहीं रहेगा—प्योकि आत्तिमें सुरतावस्थामें वहीं भेद नहीं रहेगा—प्योकि आत्तिमें सुरतावस्थामें यह बात होता है कि आत्ति एक ज्ञानिविधेष्य होती है कि अपित्व स्थाति से सा नहीं होती। यदि आत्तिकों भी ज्ञानिविधेष्य नहीं माना जायेया दो दोनों समा ही जायेंगे। दूसरे पक्षमें स्थातिक ईपरपनेसे स्था अभिग्राय है ? यदि जो वर्ष किस रूपमें अदिश्वत होते है सा वर्ष स्थाति अपवा अस्त्रात है त्यार जो वर्ष कि स्थाति स्थाति होते हैं तर कि अरुराति होते होते होते हो यह से विपरोत्त स्थाति हुई, न कि अरुराति । बतः अरुराति स्थाति स्थाति ही से सह सी विपरोत्तार्थस्थाति हुई, न कि अरुराति । बतः अरुराति पश्च भी समुचित नहीं है।

#### ३. श्रसख्यातिवाद

2 वीद्धदर्शनकी सीमान्तिक और माध्यिमक धासांके अनुमायी विपर्ययज्ञानकी असरख्यांतिबाद मानते हैं। उनका कहना है—सीपमें 'यह बांदी हैं' इस प्रकार जो वस्तुस्वस्य प्रतिमासित होता है वह ज्ञानका धर्म है अधवा अर्थका ? ज्ञानका धर्म तो वह हो नहीं सकता; वर्धोंकि उसकी प्रतीति अहंकारके रूपमे न होकर बाद्रमें 'यह' इस रूपसे होती है तथा अर्थका भी धर्म नहीं हैं; वर्धोंकि उसके दार्र में 'यह' इस रूपसे होती है तथा अर्थका भी धर्म नहीं हैं; वर्धोंकि उसके दारा जो काम होना चाहिए वह नहीं होता । इसके सिवा उसर कालमें होनेवाले

१. न्याव कुठ चढ, पृठ ६०। प्रमेयक्वव माव, पृठ ४०।

२, न्या० कु०, पृ० ६०।

बायक ज्ञानने उस बस्तु रूपका अर्थका घर्म होना बाधित हो जाता है। अठः उमत 'यह चौदो है' इस ज्ञानमें असत्का हो प्रतिमाछ होता है। इसस्प्रि उसे अमरह्माति कहते हैं।

व्ययस्मातिवादियोंका जन्त कपन भी विचारपूर्ण नहीं है। बयोंकि आकारकृमुमकी तरह व्यवन्धा प्रतिभास होना हो सम्भव नहीं है। स्वयं व्यवन्धी हो
और उनका प्रतिभास हो, ये दोनों बातें विक्द हैं। वदायोंका प्रतिभासमान होना
ही जनका व्यक्तिस्व है। बना सर्वया व्यवन्धिक सीन-वैनो वस्तुवीका ह्वन्मों
भी प्रतिभास होता है ? तथा यदि आन्त गानोंका विषय असत् माना जायेगा सी
आरित्योमें थी व्यनेकरचता देशी जातो है, उसका अभाव हो जायेगा, वर्षोंकि
उस गानाक्ष्यताका कोई कारण हो नहीं रहता। आसाय यह है कि प्रसादवादिवादी न सो जानमें वैविष्य मानते हैं और न व्यवमें वैविष्य बातते हैं सब उस
वैविष्यक निमित्तसे जो व्यवक प्रकारको आस्तियाँ होती है, वे कैनी हो सक्षां।?

ऐसे ज्ञानोंने अपीक्षयाकारित्व नहीं देशा जाता, इन आपत्तिपर जैनोंडा महें परा है कि कीन-ता अपीक्षयाकारित्व ऐसे ज्ञानोंने नहीं पाया जाता—ज्ञानसप्य अपीक्ष्याकारित्व नहीं पाया जाता अपवा जेयसक्य अपीक्ष्याकारित्व नहीं पाया जाता ? प्रयम पश्में तो 'यह चीदी हैं इस करते अधिज्ञासित होनेवाले पायु- इसक्यका मर्वेदा अपन्य मिद्र नहीं होता, हो वह ज्ञानका पर्म नहीं है, इमल्लिए आप दो अतत् कह सकते हैं, न कि प्रवेषा अमत् । व्योक्षि यदि एक वस्तु दूगरी परन्ता काम कर मने तो, इसते उम वस्तु का असर सिद्ध कहीं होता, अन्यवा पर परन्ता काम न कर मने तो, इसते उम वस्तु का असर सिद्ध कहीं होता, अन्यवा पर परन्ता काम नहीं पर शकता, इसलिए परके भी अधस्यका अमंग उपस्थित होता। अत् अपन पर होता होता अपनि परन्ति व

दूसरा पदा भी ठीक नहीं है; वर्जीक मरीचिकाम असका सान होनेवर अनके निवित्त होमैंवाओं अपिकाम—अरू पीनेवी इच्छा, उसमें प्रवृत्ति आदि होती ही है। इसार आप यह पूछ गयते है कि फिर उस धानको आगत वर्जी बहा जाता है? इसवा उत्तर पह है कि उसमें स्तान जादि नहीं किया जा सवता। वास्त्रमें सर्पीका दें। प्रकारकी होती है—एक तो अर्थमानको होनेवाणी और एक मण्ये समित होतेयाली। बहुइतो देशकर उत्तर्वा अस्मित्रको होतेयाली। बहुइतो देशकर उत्तर्वा अस्मित्रको होतेयाली कर सम्बन्ध होतेयाली अर्थिका है कीर स्तान, पान आदि कर प्रवृत्ता होतेयाली अर्थिका है और स्तान, पान आदि कर प्रवृत्ता होतेयाली कर सक्तेये सम्बन्ध समित्रको है। अतः अतः भी जात क्षान को अर्थीक प्रविद्या है। अतः भी ता है। अतः भी ता क्षान का आत्र को काल होता है, इत्या नहीं। अतः सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध पर भी ता वित्रा है। सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध पर भी ता वित्रा है। इत्या नहीं स्वर्ण सम्बन्ध सम्

## थ्र. प्रसिद्धार्थचं**या**तिपाद

मारवरंतन विवर्धवागानी प्रविद्यापेरमाविष्याचा वामता है। जेवदा बहता है— निष्यं कहाने प्रभीत निद्ध अर्थन हो प्रविद्याप होना है। द्यापट बहा जाये हि— निष्यं कहाने प्रभीत निद्ध अर्थन हो प्रविद्याप होना है। द्यापट बहा जाये हि 'विषाद करने र या अर्थन जाये हि 'विषाद करने र या अर्थन जाये है कहा है। को विषयं प्रभीति प्रभीति है का अर्थ कर्य प्रभीति निद्ध ही उपाय करने विवाद करने हैं। इसे प्रविद्याप है। इसे प्रभीति र ही क्याप के प्रभीति निद्ध ही। इसे प्रभीति विवाद ही अपाय करने क्याप के प्रभीति है। इसे प्रभीति विवाद क्याप कर क्याप करने हैं। देही प्रभीति विवाद क्याप कर क्याप कर क्याप कर क्याप करने क्याप करने क्याप करने हैं। इसे क्याप क्याप करने क्याप कर क्याप क्याप कर क्याप कर क्याप क्याप कर कर कर क्याप कर क्याप

संद्राका दरह पत व्यविपारित हैं। व्यॉक्ति पेता माननेते प्राप्त भीर अधान वितित्तिका व्यवहार ही नष्ट हो जावेगा; क्रिक वह अस्पेक अशिक प्रमान वितित्तिका व्यवहार ही नष्ट हो जावेगा; क्रिक वह अस्पेक अशिक प्रमान वित्त विदेश विद्या क्रिक प्रमान वित्त विदेश क्रिकार वित्त विदेश विद्या क्रिक प्रमान वित्त विदेश क्रिकार वित्त विदेश विद्या क्रिकार क्रिकार क्रिकार क्रिकार क्रिकार विद्या क्रिकार क्रिकार

### ४. बात्मस्यातिवाद

बोर्ट वर्गनको योगाचार बालाके अनुवायो विषरीत आनको बारमण्याति मानते हैं। उनका बहुना है—सीपमें 'यह यात्री हैं' इय प्रकार बोरोका प्रतिमाग्र होता है। किन्तु वाहरमें हिमत चौदीका यह प्रतिसास वापर प्रस्वपक्ते कारशे

रै. स्वार इत पुर ६१ । प्रमित्रक्षर मोर्ट्स इत ४६-४० । र. स्वार इत, १० ६२ (प्रमित्रक मान् पुर ५०-५१ । ११

ठीक नहीं है, 'जिस रूपसे प्रतिमास होता है वैसा हो अर्थ है' ऐसा मानता समु-वित नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेसे भ्रान्तताका समाव हो जायेगा। अतः 'यह चौदो है' यह ज्ञानका हो आकार है जो अनादिकालोन अविद्या वासनाके बजसे बाहरमें प्रतिमासित होता है। इसलिए इसे आत्मस्वाति कहना हो समुचित है।

योगाचारका यह कथन भी समृचित नहीं है; यतः जब यह विद्ध हो जामें कि ज्ञान अपने स्वरूपमें ही निष्ठ होता है और अयंका आकार धारण करता है तमी आत्मक्याति विद्ध हो सकती है। किन्तु यह विद्ध नहीं है। इसका विचार ययास्यान किया जोयेग। तथा यदि सभी ज्ञान अपने आकार मात्रको ग्रहण करते है तो तममें भान्त और अभान्तका भेद तथा वावर-वाधकपना नहीं बनता यथोंकि सैसी स्थितिमें कोई भी ज्ञान व्यभिक्षारों हो नहीं सकता। तथा यदि 'यह चौदी हैं' यह ज्ञानाकार हो है तो इसका सेवेदन 'मैं चौदी' इस क्पर्में स्वारमिष्ठ ही होना चाहिए ग कि 'यह चौदी' इस प्रकार बहिनिष्ठ । क्योंकि जिसका स्वारम्करते सेवेदन नहीं होता, जैसे ज्ञानके स्वरूपने होता है, उसका बहिनिष्ठ क्यसे सेवेदन नहीं होता, जैसे ज्ञानके स्वरूपने जाता है अदः उसका बहिनिष्ठ क्यसे यांवेद नहीं होता, जैसे ज्ञानके स्वरूपने जाता है अदः उसका बहिनिष्ठ क्यसे चौदी वैरहका आकार स्वारम्कर्यसे लाता वाता है अदः उसका बहिनिष्य करते बोदा नहीं होना चाहिए। यदि जनादि अविद्या वासभके कारण स्वारमिष्ठ ज्ञानावर्षका प्रतिभास विद्वित करसे हुआ मानते हैं तथ तो यह विपरीतक्याति ही हुई; वर्णीक ज्ञानवे अभिन्न चौदी वैरहके आकारका विपरीत कपसे अर्थात् बहिन्दिय रूपसे अर्थात् विद्वित हिन्दी वैरहके आकारका विपरीत रूपसे अर्थात् विद्वित्व रूपसे अर्थात्व ही वैरहके आकारका विपरीत रूपसे अर्थात्व ही हिन्दा रूपसे अर्थात्व ही विराह्म ही तथा होता है।

तथा यदि योगाचार बाह्य अयोंको जानका विषय नहीं मानता हो जैसे सोपर्म 'यह चांदी है' इस प्रकार चांदीके उत्लेखपूर्वक ज्ञान होता है वेरे 'यह नोल है' इस प्रकार नोलके उत्लेखपूर्वक ज्ञान क्यों नहीं होता ? कोई नियामक तो है नहीं ? यदि अविद्या वासना नियामक है तो अमुक देश वगैरहमें हो ऐसा ज्ञान चां होता है ? सायद कहें कि अविद्याका यही माहात्म्य है कि देश आदिके नियमक असस् होने पर भी वह ज्ञानमें उसकी प्रतीति कि नहीं है, क्योंकि ऐसा मानमेंथे तो अहार कि हो हो हिंद होना अविद्याका माने के साम होने पर भी वह ज्ञानमें उसकी हो अहार हो है हिंद होना

है। अतः आत्महराति पदा भी समुचित नही है। 🖁 🕉

६. अनिर्वचनीयार्थस्यातिवा

ग्रह्मार्यतवादो विवर्षेपशानमें है—सीप आदिमें जो जौरी जा।

्ष हुन। है या वसत् है अपना उभय रूप है ? सत् तो हो नहीं सकता, नयों कि यदि वहीं चोदी होती तो उत्तरफाअमें वायक झान उद्यक्त न होता और चौदीका झान अञ्चाल कहा जाता। असत् भी नहीं हो सकता; नयों कि आकाशकुमुमकी तरह असत्का प्रतिभाग नहीं होता। उभय रूप भी नहीं है, यथों कि उभय रूप मानने में उभय प्रतिभाग नहीं होता। उभय रूप भी नहीं है, यथों कि उभय रूप मानने में उभय प्रतिभाग नहीं होता। उस्ति और असत् ये दोनों एक रूप नहीं हो सकते। अतः तानके द्वारा दित्त अर्थको सत् असत् ये दोनों एक रूप नहीं हो सकते। अतः तानके द्वारा दित्त अर्थको सत् असत् ये दोनों एक रूप नहीं हो सकते। अतः

यह भी ठीक नही है, पर्योक्ति जो प्रतिभासमान है उसे अनिर्ववनीय नहीं कहा जा सकता। जो सत् है उसका सत् रासे प्रहण और कपन होता ही है और जो असत् है उसका असत् रूप अरे कपन होता है। यदि ऐसा नहीं तो पट-पट आदि और उनका अभाव भी अनिवर्चनीय हो जायेगा। तथा यदि उसके विपरीत ज्ञानको आप अनिव्वनीय मानते हैं तो 'यह वादी हैं इस प्रकार-मा साल और राव्य-व्यवहार हो नहीं सकता। पहले सत् रूपसे देशों हुई वादी देस आदिना अपवधान होने पर भी समानताके कारण सीपम प्रतिभासित होती है। अतः उसका 'यह वह हैं इस करसे उस्लेख होना ही बचनोयता है और उसका उसका उसके होना हो अववस्तीयता है, अतः अनिर्वचनीयार्यवयाित पक्ष भी ठीक नहीं है।

# ७. अलीकिकार्थख्यातिवाद

कुछ दार्शनिक इसे अलीफिकार्थ स्थातिक रूपमें मानते हैं। उनका कहना है कि पूँकि उत्तर प्रकारते विचार करनेश्वर अन्य द्यातियाँ ठीक नहीं बैठतीं, अदा इसे बलीफिकार्थ स्थाति मानना चाहिए। अलीफिक वर्धात जनतः अयवा बाह्यस्व कि से क्लीफिकार्थ स्थाति मानना चाहिए। अलीफिक वर्धात् अन्यः अयवा बाह्यस्व कि से स्थातिका नाम खलीफिकार्थव्याति है। यह पक्ष भी विचारतह नहीं है; वर्धोकि अर्थके व्यक्तिकार्थव्याति है। यह पक्ष भी विचारतह नहीं है; वर्धोकि अर्थके व्यक्तिकार्थव्याति है। यह पक्ष भी विचारतह नहीं है; वर्धोकि अर्थके अलीफिकवनेति आपका करना, अन्य कारणते उत्पन्न होना अथवा बिना कारणके उत्पन्न हीनेक नाम अलीफिकवना है? प्रथम पदा ठीक नहीं है। योकि अन्य प्रतिमाधित होता है वैद्या ही स्व अत्यक्तिकार्थस्थाति है तो विवारतिकारिका हो नाम अलीफिकार्यस्थाति हुमा। दूसरा पदा भी ठीक नहीं है। यदि अन्य अर्थ अन्य अर्थका काम करने लगेगा तो उत्तके लिए अय्य कारणोंको परिकटनन करना हो वर्ध हो जायेगा, फिर तो एक ही कारणते सब कार्य

चरप्रस्त होने लगेगें इसीसे तीसरा पद्य भी असंगत ठहरता है। अनुवं प्रामं यदि विना कारणने अर्थ जरपन्न होता है तो वह सत् रूप है अपना असत् रूप है? यदि सत् रूप है तो वह निरम कहलाया; नयोंकि जो सत् है और कारणोंसे जरपन्न नहीं होता वह अनित्य नहीं हो सकता । यदि वह असत् रूप है तो 'यह चर्ति है' इस प्रकार विचि रूपसे जसकी प्रतीति क्यों होती है? नयोंकि परका अभाव होनेपर 'यह पद है' इस प्रकार विचि रूपसे जसकी प्रतीति क्यों होती है क्योंकि परका अभाव होनेपर 'यह पद है' इस प्रकार विचि रूपसे असकी प्रतीति स्वयं में नहीं होती । जायद कहा जाये कि असत् रूप अर्थकी भी किसी भात्तिक कारण सत् रूपसे प्रकीति होती है। तब तो यह विपरीतश्वाति दुई म कि अलेकिकार्य-रूपति ? अतः अलोकिकार्यन्यति एसा भी प्रेमस्कर नहीं है।

इस तरह सीपमें चौदीका ज्ञान होनेके विषयमें शन्य दार्शनिकोंके द्वारा क्यित इयातियाँ विचार करनेपर नहीं ठहरती। अतः इसे विपरीतस्त्राति हो मानना चाहिए।

## विपरीतार्थं व्यातिवाद पत्तका समर्थन

विपरीतस्थाति न मानमेवाले वार्शनिकोंका कहना है कि इस करहुसे विचार करनेपर तो विपरीतस्थाति जी नहीं टिक्सी । वर्धोंकि उसमें भी यह प्रश्न उठता है कि विपरीतस्थातिका आरूबन क्या है—चौदी अयवा सीप ? यदि चौदी है तो यह असरस्याति हुई, न कि विगरीतस्थाति; व्योंकि उसमें असनु चौदीका प्रतिभास होता है। घायद कहा जाये कि अन्य देश और अन्य काममें जो चौदी सत् है वही सीपमें प्रतिभासित होती है, अतः उक्त चौप नहीं आता । तो 'यह चौदी हैं ऐसा जान नहीं होना चाहिए, व्योंकि जो चौदी उस देश और उस जालमें चौदी हैं ऐसा जान नहीं होना चाहिए, व्योंकि जो चौदी उस देश और उस जालमें वर्तमान नहीं है और जिनका चहींके ताथ सान्तवर्ध मी नहीं है, उसका वाह्म जान नहीं हो। सकता । यदि ऐसे पदार्थका भी चाह्म जान होने करें सो सब पदार्थोंका चाह्मए जान होने करेंगा और इस तरह चाह्मप जान नहीं है। कीर जनका अतः कोर के सोच हो है। है। कीर जान सकता है है। कीर जान कार के साम हो है। है। कीर न सोम हो है; व्योंकि वह जान चौदोंके आवार के स्वयं उदरम होता है। जो जान सम्बन्ध कार हो उसका सास्वयन कार नहीं हो सकता। तथा पदि सीप हो है; व्योंकि वह जान चौदोंके आवार के से वह हा जा सकता है?

विवरीतस्वातिमें उठायो गयी उन्त विश्वतिविवीका गृगीयान इस प्रकार है—उन्त ज्ञानका बालस्वन चौदी ही है, किन्तु इतने मानते इसे बसस्वाति नहीं कहा जा सकता। असस्वातिमें तो सर्वया बसत् बयेका प्रविभास माना जावा है किन्तु वहाँ हो देशान्तरमें विद्यवान वर्षका प्रतिभाध होता है। बत: विपरोत-स्पाति और असरस्वातिमें बहत भेद है।

शङ्का---जो चौदी वहीं नहीं है और न जिसका चक्षुके साथ सिन्नवर्ष ही है चसका 'यह चौदी' इस रूपमें प्रतिमास कैसे होता है ?

उत्तर—दोषके कारण देशांतर और कालान्तरमें विच्यान वस्तु भी निकट स्पेस जानका विचय हो सकती है। इसोसे तो इसे विपरीतश्याति कहते हैं। किन्तु ऐसा होनेसे विदयको भी जान छेनेका प्रसंग उपस्थित नहीं होता; पर्वोकि सद्य परापेके दर्शनसे उद्यून हुई स्मृतिके हारा उपस्थापित प्राणे ही विपरीत ज्ञानका विचय होता है। और उपस्थापनका अर्थ है विक्त संस्कृतायमान अर्थ की बाहर्स प्रतीत होना। किन्तु इतने मात्रसे इसे आत्मश्याति अपवा असल्याति नहीं कहा जा सकता; व्योकि ज्ञानसे क्रिया अर्थका यहाँ प्रतिभास होता है इसिलए इसे आत्मश्याति नहीं कहा जा सकता; व्योकि ज्ञानसे क्रिया अर्थका अर्थका प्रतिभास नहीं होता, इसिलए इसे असल्याति नहीं कहा जा सकता।

शाहा—'यह पांदी है' यह जान तो प्रत्यश रूप है। उसमें, स्मृतिकी कोई अपेसा नहीं है, अतः स्मृतिके द्वारा उपस्थापित अर्थका प्रतिभास इसमें कैसे हो सकता है ?

उत्तर—घह ज्ञान प्रत्यक्ष रूप नहीं है, किन्तु प्रत्यिज्ञान रूप है। इसमें पहले देखी हुई और बर्तमानमें दृश्य बरतुका जोड़ रूप ज्ञान होता है। जैगे 'यह बही देवदत्त है।' और प्रत्यिज्ञानमें दर्धन और स्मरण थोगों कारण होते है। इस-लिए इसमें स्मृतिको अवेजा होना उचित ही है। बायद कहा जाये कि सीपमें 'यह बौदी है' इस प्रकारके ज्ञानको प्रत्यिज्ञान कहना सिद्धान्तिक्छ है; किन्तु ऐसी वात नहीं है। आगे वतलाया जायेगा कि 'यह वृक्ष है' इस्यादि ज्ञान भी प्रत्यिज्ञान ही है। आगे वतलाया जायेगा कि 'यह वृक्ष है' इस्यादि ज्ञान भी प्रत्यमिज्ञान ही है।

बत: स्मृतिके द्वारा उपस्थापित चाँदी इस झानका आरुम्बन है अपना अपने आकारको छिराकर चाँदीका आकार धारण करनेवालो सीप ही इनका आरुम्बन हैं; वर्षोंकि उस समय सीपका त्रिकोण आदि विशिष्ट आकार तो दृष्टियोचर नहीं होता और धमक आदि जो धर्म चाँदी और सीपमें समान है, उनपर दृष्टि पड़ते हो पहले देखी हुई चाँदीका स्नरण हो आता है। अतः अपने आकारको छिपाकर चाँदीका आकार धारण करनेवालो सीप इम झानका आरुम्बन है।

शक्का-चाँदोको ग्रहण करनेवाले ज्ञानका आलम्बन सीव कैसे हो सकती है ? समाधान-अंगुलि वगैरहसे जिस वस्तुकी ओर निर्देश किया जाता है, वही ज्ञानका आलम्बन होता है। सोपको चांदोक रूपमें जाननेवालोंका संकेत 'यह चांदो' इस तरह सामने पड़ो हुई सीपको बोर हो होता है। बिना सीप-जैसी वस्तुके इस प्रवारका ज्ञान हो नहीं सकता। अतः इस झानमें विषय रूपसे सीपको बपेसा होता है। सीप ओर चांदोमें समान रूपसे पाये जानेवाले चमकते हुए सफेद आबरारको लेकर हो यह विपरीत झान होता है। अतः इसे विपरीत- स्पाति हो कहना उचित है। इसीसे ऐसे शानको अप्रमाण माना है। अतः जो झान संवय, विपरीय आदिसे रहित होता है वही प्रमाण है।

इस सरह जैनदर्शनमें अज्ञानरूप सिनकर्प बादि और उसीके समक्ध निवि-कल्पक ज्ञान भी प्रमाण नहीं है। उन्हें यदि प्रमाण माना जा सकता है तो उप-चारते ही प्रमाण माना जा सकता है; क्योंकि परम्परासे ये सब सिकल्पक ज्ञान-की उत्पत्तिमें कारण होते हैं। अतः मुख्यरूपसे तो ज्ञान ही प्रमाण है।

## साकार झानवादकी समीचा

पूर्वपक्ष—सीमानिक मतावलम्बा बोद्धका कहना है कि यह तो ठोक है कि हाग अर्थका प्राहक होता है, विम्तु विचारणीय यह है कि वह सम्बद्ध अर्थका प्राहक हे अपवा असम्बद्ध अर्थका प्राहक है अपवा असम्बद्ध अर्थका श्राहक है अपवा असम्बद्ध अर्थका श्राहक है अपवा असम्बद्ध अर्थका प्राहक हो जायेगा। यदि सम्बद्ध अर्थका प्राहक है तो यह प्रध्न होता है कि ज्ञान और अर्थका कौन सम्बन्ध है - तादास्य सम्बन्ध है अर्थका तहुत्पत्ति सम्बन्ध है ? तादास्य सम्बन्ध मानवें ते विज्ञाना है तरमा सम्बन्ध है अर वाह्य प्रदाप सम्बन्ध मानवें है वो विज्ञान है तरमा स्वाह है और वाह्य प्रदाप सम्बन्ध साम है। तथा ज्ञान और अर्थ मूर्विक सम्बन्ध मानवें है तरमा स्वाह है अर वाह्य प्रदाप स्वन्ध साम है। तथा ज्ञान और अर्थ मूर्विक सम्बन्ध में की क्यायेकारण मानवें होता वैसे हो समा समयवर्ती हो प्रदानीं संगोप की क्यायेकारण मानविह होता वैसे हो समा समयवर्ती हो प्रदानीं संगोप को अर्थका मही होता विसे हो समा अर्थको मिन्न समयवर्ती माना जायेगा तो अर्थक नष्ट हो जानेपर दिना आवारके अर्थका प्रहण कैसे हो समसा है ? यहो बात पर्मशोतिन स्वपने प्रमाणवानिकम मही है —

"मिन्नकार्ल क्यं प्राह्ममिति चेद् प्राह्मतो विदुः। इंतुरवमेव युक्तिःहाः सदाकारार्पणक्षमम्॥"

१. त्या ० सु० च०, ५० १६५। प्रमेयक मान, ५० १०३-११०।

२. प्रमाधना०, ३।२४७।

यौद्ध दर्शनमें प्रस्पेक अर्थ धाणिक है । अतः प्रथम धाणमें तो अर्थ उत्पन्न ही होता है। दूसरे क्षणमें यह ज्ञानको उत्पन्न करता है। किन्तु ऐसा होनेसे कारण-भूत अर्थका कार्यभूत ज्ञानके होनेपर सभाव हो जाता है, वर्षोकि वह क्षण स्पायी है ऐसी स्थितिमें यह आशस्ता होती है कि वह वर्थ ज्ञानके द्वारा कैसे प्राप्त हो सकता है ? उसोका समाधान करते हुए बतलाया है कि जिस क्षणमें किसी वस्तुके साथ हमारी इन्द्रियोंका सम्पर्क होता है उस क्षणमें वह वस्तु अतीतके गर्भमें चली जाती है। वेवल तज्जन्य ज्ञान शेप रहता है। प्रत्यक्ष होते ही यस्तुके नील पीत आदि आकार वित्तपर अंक्ति हो जाते हैं। इन आकारोंको ही जान जानता है। अतः बौद्धोंका कहना है कि चूँकि ज्ञान अर्थसे उत्पन्न होता है, इसलिए उसे अर्थके काकार ही मानना चाहिए। तथा यह नियम है कि जो जिसका ग्राहक होता है यह उसके आकार होता है। जैसे स्वरूपका ग्राहक ज्ञान स्वरूपके आकार होता है वैसे हो नील आदि अर्थका ग्राहक ज्ञान नील आदि अपोंके आकार होता है। और जो जिसके आकार नहीं होता वह उसका ग्राहक भी नहीं होता। जैसे बानलझान नीलका बाहक नहीं होता, वयोंकि यह उसके मानार नहीं है। किन्तु ज्ञान मर्थका ग्राहक होता है, इसलिए उसे अर्थाकार मानना चःहिए।

यदि शामको निराकार माना जायेगा तो तसके स्वरूपका भी प्रस्था नहीं हो सकेगा; पयोकि जब ज्ञान उरपन्न होता है तो 'यह नील हैं, 'यह पीत है' इरयादि लाकार रूपसे उसकी प्रतीति होती है। इन आकारोक अभावमें ज्ञानका प्रस्थक फैसे हो सकता है? तथा निराकार माननेपर ज्ञानोंका परस्पर में से भी दुर्लभ हो जायेगा। वर्षोंकि नोल आदि आकार हो एक ज्ञानको दूसरे ज्ञानसे भिन्न करते हैं, उनके अभावमें किससे किसे भिन्न किया जायेगा? अतः जिसके कारण 'यह नीलको ज्ञान हैं, 'यह पीतका ज्ञान हैं, इस प्रकार प्रत्येक ज्ञानको विषय निपय होता है, यही अर्थाकारता इस क्रियामें सायकता राज्येग होते प्रमाण हैं, और वही अर्थाकारता इस क्रियामें सायकतार कार्य सम्बन्ध पिटत नहीं हो ती 'नीलका यह ज्ञान हैं 'इस प्रकार ज्ञानका अर्थक साथ सम्बन्ध पटित नहीं हो सकता और उसके न होनेसे सब पदार्थिक प्रति समान होनेके कारण निराकार ज्ञानमें वह व्यवस्था कैसे बनेगों कि अपूक ज्ञानका अपूक हो विषय हैं? और इस ध्यवस्था कैसे वनेगों कि अपूक ज्ञानका अपूक हो विषय हैं? और इस ध्यवस्था कैसे वनेगों कि अपूक ज्ञानका अपूक हो विषय हैं? और इस ध्यवस्था कैसे वनेगों कि अपूक ज्ञानका अपूक हो विषय हैं? और इस ध्यवस्था केसे अप्रावध अप्

१. प्रमाणवा० ऋलं०, पृ० २।

२. प्रमाणस॰, का० १०। प्रमाणना० अलं०, ५० ११६।

संवेगी, क्योंकि निराकार होनेसे उसका ज्ञान सभी पदार्थोंके प्रति समान है। इसीसे धर्मकीतिने प्रमाणवातिकमें कहा है---

> "अर्थेन घटयत्येनो न हि सुक्त्वार्थेरूपताम् । तस्मात् प्रमेयाधिगतः प्रमाणं मेयरूर्वता ॥"

अर्थात् अर्थाकारताको छोड़कर अन्य कोई जानको अर्थक साथ सम्बद्ध नहीं करता। अतः जानको अर्थाकारता हो प्रमाण है। घायद कहा जाय कि जैसे अर्थ जानका कारण है वैसे हो चसु आदि इत्त्रियों की कारण है, अतः अर्थको तरह खसु आदिके आकारका अनुकरण जानमें क्यों नही होता? इसका उत्तर यह है कि जैसे पुत्रको उत्पत्तिमें भोजन आदि भी कारण है, किन्तु पुत्र मोजनके आकारका अनुकरण करते हैं। अकारका अनुकरण करते हैं, वैसे ही जान भी अर्थके आकारका हों अनुकरण करता है, चसु आदिका नहीं। अतः जानको साकार भानना चाहिए।

उत्तर पक्ष-जैनोंका कहना है कि यद्यपि ज्ञान सम्बद्ध अर्थका ही ग्राहक है, किन्तु ज्ञान और अर्थमें तदुत्पत्ति सम्बन्ध नहीं है, बर्टिक यीग्यता लक्षणं सम्बन्ध है। उस सम्बन्धके ही कारण ज्ञान समकाकीन अधवा मिन्नकाकीन अर्थकी ग्रहणं करता है। अतः 'भिन्नकालमें ग्राह्य-ग्राहक मात्र कैसे बनता है' यह कथन असे-गत है। यहाँ इतना और भी स्पष्ट कर देना आवंश्यक है कि जैन दर्शन बीखों-के निविकत्पक शानको तो स्वीकार ही नहीं करता । अतः प्रवृत्ति और निवृत्तिमें कारण जिस सविवत्यक ज्ञानका अनुभव बालकसे लेकर वृद्ध तककी होता है, स्सीको जैन दर्शन निराकार छिद्ध करता है। किसी भी मनुष्यको यह अनुभव ' नहीं होता कि सब शान अपने आकारको ही जीनते हैं बरिक अपनेसे मिम पदार्थके अभिमुख होकर ही वे पदार्थीको जानते हैं। यही सीकिकी प्रतीति हैं; श्रीर लोकव्यवहारका उल्लंघन करनेसे पदार्थकी व्यवस्था हो नहीं सकता । अन्यया धर्मकीतिका 'प्रामाण्यं व्यवहारेण' कथन असंगत ठहरेगां । संघा प्रश्वक शादि प्रमाणीसे भी विरोध लायेगा; वर्गीक प्रत्यंक्षसे सी प्रत्येक पुरुषकी आकारिरहितं ज्ञानका ही अनुभव होता है न कि दर्पणकी तरह साँकार ज्ञानका । अतः जी जिसके द्वारा अपनेसे भिन्न जाना जाता है वह उसके द्वारा अवदाकार रूपेसे ही काना जाता है। जैसे स्तम्भकी जडतांकी ज्ञान जड़रूप होंकर नहीं जानतां। झान अपगेसे मिन्न मील बादि पदायीको जानता है। अतः झानं निरांकार है।

१. प्रमाध्यवाक, श्रहक्ष ।

२. न्याव झुरु घव, पृरु १६७। प्रमेयम् ० माव, पृरु १०३-११०।

यदि जानको साकार माना जाता है तो जानको साकारतामे बया आदाय है।—जानका स्वसंविद् रूप होना, अयवा जसका वैशव आदि स्वमाव, अयवा 'यह भील है' इस प्रकार अर्थकारका उटलेख, अयवा अर्थके आकारको घारण करना। प्रयम सीन विकल्पोमें तो कोई आपत्ति हमें नहीं है; वसोंकि जानमें ये तीनों बातें होती है, हममें-से एकका भी अभाव होनेपर जान जान हो नहीं रह सकता। हा, जानका अर्थके आकारको पारण करना अर्थनत है; वयोंकि मील आदि आकार जानमें में कानक अर्थके आकारको पारण करना अर्थनत है; वयोंकि मील आदि आकार जानमें में कानक नहीं होता, वयोंकि वह जडका हो धर्म है। जो जड़का हो धर्म है। जो जड़का हो धर्म होता है बह जानमें संकान्त नहीं होता, जैसे जड़ता। उसी तरह भील आदि आकार भी जड़का हो धर्म है। द्वायद कहा जाये कि सरवसे व्यक्ति वार अर्थना हो हमें नहीं है अर्थन वहना हो धर्म नहीं है

हती तरह यदि ज्ञान साकार है तो अर्घके साथ ज्ञानका पूरी तरहते सारूप्य है, अपवा एकदेशसे ? पूरी तरहते सारूप्य माननेपर चूँकि अर्घ अड़ है, अतः ज्ञान भी जड़ ही हो जावेगा । और किर ज्ञान प्रमाणक्य न रहकर प्रमेप रूप हो जायेगा; वर्षोकि अर्घ प्रमेय होता है, प्रमाण नहीं होता । किन्तु ऐसा होना पुनत नहीं है; वर्षोकि प्रमाणका अन्तमुंद रूपसे और अर्थका याद्या रूपसे अरुग-अरुग प्रतिभास होता है। इस दोपके भयसे यदि अर्थके साथ ज्ञानका एकदेशसे सारूप्य मानते है तो अज्ञाकार ज्ञानके द्वारा अर्थकी ज्ञानका एकदेशसे सहप्प मानते है तो अज्ञाकार ज्ञानके प्रता अर्थकी ज्ञानका रहीं होता वह सक्ते प्रहण नहीं कर सक्ता । त्या ज्ञाकार असीति न होनेसे 'अर्घ जड़ सह योघ पैसे हो सक्ता ? और ज्ञाका प्रतीति न होनेसे नीरुता में प्रतीति न होनेसे

तथा, यथि बुद्ध दूसरोंके रागादिको जानते समय तदाकार हो जाते है तो दूसरे मनुष्योंके समस्त करपनासमृहका अनुकरण करमेसे वह बीतराग और करपनायालसे रहित की हो सकेंगे? गायद कहा बाये कि परकीय रागादिके आकारका अनुकरण करमेपर भी 'यह मेरे रागादि हैं 'यह बुद्धि नहीं होती, अतः कोई दोप नहीं है? तो प्रवन होता है कि 'वे रागादि दूसरोंके केंसे हैं 'शायद कहा जाये कि दूसरोंको उस प्रकारकी बुद्धि होती है कि वे रागादि हमारे हैं? तो यदि युद्ध हमेरोंको उस प्रकारकी बुद्धि होती है कि वे रागादि हमारे हैं? तो यदि युद्ध दूसरोंको इस बुद्धिके आकारका अनुकरण करते हैं तो बही दोप पुन: आता है। अत: इस दोपके अयसे यदि यह मानते हैं कि ज्ञान अतदाकार होकर

भी जड़ताको जानता है तो अतदाकार ज्ञान हो नीछ आदि आकारको भी जान छेगा, फिर ज्ञानको साकार माननेका आग्रह वर्षो किया जाता है?

तथा, जैसे एक देशसे सारूप्य होनेके कारण ज्ञान नीस पदार्थको जानता है।
विसे हो वह समस्त अवॉको भी जान सेगा; वर्थोंकि सन्त आदि रूपसे सभी
पदार्थोंके साथ ज्ञानका सारूप्य है। ज्ञायद कहा जाये कि सभी पदार्थोंके साथ
एकदेशसे सारूप्य होनेपर भी वे पदार्थ नोस्न आदि आकारसे विलक्षण होते हैं,
अत: उनका ग्रहण नहीं होता तो समान आकारबाले सब पदार्थोंके ग्रहणका प्रसंग
पपितत होगा। ज्ञायद कहा जाये कि ज्ञान जिससे उत्पन्न होता है, चलीके
आकारका अमुकरण करनेपर उसका ग्राहक होता है, वेवल सारूप्य मात्रसे ग्रहण नहीं होता, तो प्रथम सणर्भ 'नीस्त्र' यह ज्ञान उत्पन्न हुआ। यह ज्ञान दिवीप
ज्ञानका जनक है किन्तु द्वितीय ज्ञान पुत्र सणवर्ती ज्ञानके उत्पन्न होता। अत: उक्त क्यन
भी संत्रत नहीं होता। अत: उक्त क्यन

तथा, आकार ज्ञानते भिन्न है अपवा अभिन्न है? यदि भिन्न है तो ज्ञान निराकार ही रहा। यदि अभिन्न है तो ज्ञान और अकारमें-से कोई एक ही रहा। कर्षिवद् भेद माननेपर जैनमतानुवाबी होनेका असंग उरिक्त होगा। तथा यदि ज्ञान अपनेसे अभिन्न आकारको ही यहण करता है तो 'पर्वत दूर है', 'मकान समीप है' इस प्रकारका व्यवहार नहीं होना वाहिए। तायद कहा जाये कि ज्ञानमें अपना आकार देनेवाले पदार्थके हूर या सभीप होनेके कारण ऐसा व्यवहार होता है, किन्तु दर्पण वगैरहमें ऐसा व्यवहार नहीं पाया जाता। अतः विचार करनेपर ज्ञानका अर्थाकार होना बटिल नहीं होता। इसलिए 'जो जिसके आकार नहीं होता यह उसका ब्राहक भी नहीं होता' इस्यादि कपन अपूपत है।

सथा जो यह आपित की गयी है कि 'आनको निराकार माननेपर स्वरूपका भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा, यह भी उचित नहीं है। सानका आकार उसका स्वपर प्रकाशकरय है न कि मीलादियना । नोलादियना तो अपेका यम है। अतः स्वपर प्रकाशकरय रूप आकारके साथ जानका प्रत्यक्ष होता हो है; वयोंकि 'में नीलको जानता हूँ' यह प्रतीति सभीको होती है। रह जाता है यह प्रदाकि निराकार होनेपर आनोम भेद कैशे किया जायगा ? सो प्रत्येक सान प्रतिनियत सर्थका पाहन होता है। उसका यह स्वरूप हो एक आनते दूतरे सानको मिन्न करता है। स्वयन प्रमुखी क्षेपेसाले हो परायोगि परस्पर प्रदे करना युव्ध है, न न कि अव्यक्ष प्रमुखी अपेसाले। यदि अन्यके प्रमुखी अपेसाले में निर्मा लायेगा हो पहुंची उपस्थित होगी।

. यह भी आपित्त की गयी है कि यदि जानको निराकार माना जायेगा तो सब ज्ञान सब पदार्थीके ग्राहक हो जायेंगे; मयोंकि उनमें परस्परमें कोई अन्तर नहीं रहेगा । किन्तु यह आपित भी समीचीन नहीं है; दीपकको तरह ज्ञान स्वकारणोंसे सामने विद्यमान अपेंगें हो नियमित रहता है । जैसे दीपक घटादिके आकारको घारण करके उनका प्रकाशक नहीं होता । फिर भी वह घरके अन्दर रहनेवाले प्रतिनियत पदार्थोंका हो प्रकाशन करता है, मयोंकि उसको शक्ति नियत है । उसी तरह ज्ञान अयोंकार न होनेपर भी प्रतिनियत सामयोंके निमित्त-से उत्यत्न होनेके कारण वाचा प्रतिनियत सामय्ये रखनेके कारण प्रतिनियत अपेंकी ही जानता है, सबको नही जानता । अतः ज्ञानकी साकारताका पक्ष अनेक दोयोंसे दुष्ट होनेके कारण समुचित नहीं है ।

## हान स्वसंवेदी होता है

जैनदर्शन झालको स्वसंबेदी झानता है। दूसरे जानकी सहायताके विना अपने स्वरूपके जाननेका नाम स्वसंवेदन है। जैनदर्शनका कहना है कि ज्ञान स्वको जानता है; व्योधिः वह अर्थको जानता है। जो 'स्व' को नहीं जानता वह अर्थको भी नहीं जानता। जैसे, घट-पट आदि। विन्तु ज्ञान अर्थका प्राहक है अदः वह 'स्व' का भी ग्राहक है।

#### परोक्तशानवाद

प्रवेषस्-मीमांनक ज्ञानको स्वसंबेशी नही मानते। उनका कहना है—
ज्ञानका स्वसंबेरन प्रमाणविष्ठ है, ज्ञान तो परीक्ष ही है; व्योक्ति उसकी कर्मरूपसे प्रतीति नहीं होती। जिसका प्रत्यक्ष होता है, उसकी प्रतीति कर्मरूपसे
होती है, जैसे अर्थकी। चूँकि ज्ञानकी प्रतीति कर्मरूपसे नहीं होतो, अतः वह
परीक्ष है।

तायद कहा जाये कि यदि ज्ञान समैदा परीक्ष है तो उसके प्राह्मक प्रमाणका अभाव होनेसे ज्ञानका हो अभाव हो जायेगा ? किन्तु ऐसा कहना उचित नहीं है। प्रस्थक्षक्पी ज्ञानकी प्रतीति नहीं होतो, इमलिए हम उसे नित्य परीक्ष मानते है, <sup>3</sup> ब्योपित नामका प्रमाण उसका ग्राह्म है। यह बतलाता है कि कोई भी क्रिया निष्कत नहीं होती, इसलिए ज्ञानक्रिया अर्थमें प्रकटनरूप फलको

१. स्या० कु०, ५० १७५ ।

२. शावर भार. शश्या, बहती शश्या, पश्चिका, पर ६४-६७।

३. मी० श्लो० टी०, सूत्र शशाधा

चरपन करती है, अर्थात् ज्ञानसे अर्थ प्रकट हो जाता है। और प्रत्येक प्राणीसे सुपरिचित यह अर्थ प्रकटनरूप फल बिना ज्ञानके हो नहीं सकता। अंतः इस फलसे खारमामें नित्य परोक्षज्ञानका अस्तित्व माना जाता है: कहां भी है—

अप्रत्यक्षा नी दुद्धिः, प्रत्यक्षोऽर्यः, सः हि बहिर्देशसंगदः प्रत्यक्षमनुसूचेते हाते स्वनुमानाद्वमण्डेति दुद्धिम् ।" [ सावरं मां॰ शाशः५ ] हमारा ज्ञान अप्रत्यक्ष है और अर्थ प्रत्यक्षं हैं. बर्योकि बहिर्देशवर्ती वर्षका प्रत्यक्ष अनुभव होता है। अर्थका ज्ञान होनेपर अनुमानते दुद्धिका ज्ञान होता है।

जैसे जलका ज्ञान होनेवर उसमें प्रवृत्ति होती है। यदि प्रवृत्तिका विषय जल लजात हो तो उसमें प्रवृत्ति हो नहीं सकती। बता प्रवृत्तिको देसकर हो ज्ञानका अनुमान किया जाता है। प्रयोजनायों मनुष्य कभी प्रवृत्ति करता है, और कभी प्रवृत्ति नहीं करता। इसमें ज्ञानके सिवा उसकी प्रवृत्तिका अग्य कोई कारण नहीं है। जो अर्थ इष्ट्रसायक है, वह भी स्वभावते ही प्रवृत्तिको होत नहीं है, अग्यया सर्वत्र उसमें प्रवृत्ति हुआ करे। असः बूंकि प्रयोजन होनेपर भी मनुष्यको अर्थमें प्रवृत्ति कशायति हो होती है, इसलिए अर्थके सिवा अग्य भी कोई इसका कारण है, जिसके होनेपर अर्थमें प्रवृत्ति करनेकी योग्यता आती है, वह कारण ज्ञान है। अतः ज्ञान परीक्ष है।

उत्तर—सीमांसकका उत्तर मत जैनदर्शनको समीब्द नहीं है। उसका कहना है—जैसे भीमांसक झारमा और प्रस्तानको कर्म रूपसे प्रतीति नहीं होने पर भी जनका प्रत्यक्ष होना मानता है, वैसे ही उसे प्रेमाण रूपसे अभिमंत करण-ज्ञानको भी प्रत्यक्ष मानता चाहिए; वर्षोकि जैसे आस्माको कर्तारूपसे और कर्म मानते क्षिति होती है, अतः वे प्रत्यक्ष है, उसी प्रकार मानको कर्म स्पंत स्वतित नहीं होनेपर भी करणस्पसे प्रतीति होती है, अतः उसे प्रत्यक्ष होती हता है, अत्यक्ष कर्म स्वतित नहीं होनेपर भी करणस्पसे प्रतीति होती है, अत्यक्ष उसे भी प्रत्यक्ष मानो । यदि करण करसे प्रतीयमान ज्ञानको करण हो मानते हो, प्रत्यक्ष नहीं मोनते हो, प्रत्यक्ष नहीं मोनते हो, प्रत्यक्ष नहीं क्षारण कोर प्रत्यक्षानको भी कर्का करण हो मानना होता, न कि प्रत्यक्ष । दोनों प्रशीप आरोप और समानकों से क्षा और कल हो मानना होता, न कि प्रत्यक्ष । दोनों प्रशीप आरोप और समानकों से स्वर्ध हो ।

मोमांसकोंका कहना है कि भागकी कर्मक्पने प्रतीति नहीं होतो, इसिल् वह परीक्ष हैं। सो देखना यह है कि ममस्त प्रमाणोंकी अपेक्षा जानकी कर्मक्पने प्रतीति नहीं होतो अपना स्वरूपको अपेक्षा कर्मक्पने प्रतीति नहीं होती ? प्रपम-पहाने तो जानका अस्तिस्व ही दुर्लग हो जायेगा; क्योंकि जो समस्त प्रमाणोंको

१. म्या हु क १७६-१८०। प्रतेय क भाव, प्र १२१-१२८।

अपेदाा कम नहीं है, अपीत् जो किसी भी प्रमाणका विषय नहीं है, वह सत् भी नहीं है, जैसे पपेके सींग । अतः ज्ञानको प्रत्यक्ष नं होनेषर भी प्रमाणात्तरसे ज्ञानको प्रतीत मानने चाहिए । और उसके माननेषर 'ज्ञानको कर्मरूपसे प्रतीति नहीं होती' यह बात असिद्ध हो जाती है । बायद कहा जाये कि प्रमाणात्त्ररसे ज्ञानको प्रतीति तो होती है, किन्तु वह कर्म नहीं है । किन्तु ऐसा कहना भी युक्त नहीं है; वर्धोक जिसको प्रतीति होती है वह 'कर्म न हो' यह सम्भव नहीं है । प्रतीयमानताका नाम ही पास्ता है, और किसीके द्वारा प्रास्त होना हो कर्म है । इसी तरह दूसरा पदा भी अनुभवविषद होनेके कारण अयुक्त है । वर्धोक 'पटादिको प्रहण करनेवाले ज्ञानसे विधिष्ट आस्माका में स्वयं अनुभव करता है' यह अनुभव प्रत्येक स्वित्त होता है । और इस अनुभवसे ज्ञानमें कर्मताकी विधिद्ध होती है । अतः ज्ञानमें कर्मताकी विधिद्ध होती है । अतः ही प्रतीक करनेवाले करनेवाले ज्ञानसे विधिद्ध होती है । अतः ज्ञानमें कर्मताकी विधिद्ध होती है । अतः ही प्रतीक होता है । और इस अनुभवसे ज्ञानमें कर्मताकी

तमा, यदि युद्ध स्थसंबेदन प्रत्यक्षका खिवपय है तो मीमांसक उसकी सत्ता भैंसे सिद्ध करते हैं—प्रत्यक्षके खयबा अनुमानसे । प्रत्यक्षते बृद्धिको सत्ता सिद्ध करते हैं—प्रत्यक्षते छाना सिद्ध करनेपर तो उन्होंके मतको हानि होसी है, ध्यांकि मीमांसक यदि ऐसा मानते तो यह चर्ची हो बयां उठायी जातो । यदि अनुमान प्रमाणसे वृद्धिका अस्तित्व सिद्ध करते हैं तो अनुमानकी उत्पत्ति किंगते होती है । किन्तु आनका अविनामायो कोई किंग (चिह्न) नहीं है। यदि है तो वह विवय है, इत्त्रिय है, मन है अयवा विज्ञान है ? विवय, हिइय को पन मते लिंग हो नहीं सकते; क्योंकि ये ज्ञानके हेतु है दनके होनेपर ज्ञान हो ही, ऐसा कोई नियामक नहीं है। अतर ये हेतु है दनके होनेपर ज्ञान हो ही, ऐसा कोई किंग्यामक नहीं है। अतर ये हेतु क्योंकि प्रकृत है । वायव यहा ज्योंकि अप्रतिवद्ध विस्तवाले हेतुकों ही लिंगा मानते हैं, इसलिए ध्योनचार सम्भव नहीं है। किन्तु यह कपन भी ठीक नहीं है; व्योंकि जब इन हेतुओंसे होनेवाले ज्ञानक्षी क्यायको हम देख नहीं सकते वब चन हेतुओंसे अप्रतिवद्ध व्यवित्वा ज्ञान हमें कैसे हो सकता है ?

भीमांसक—आकार्यमें चमकनेवाकी विकाशिक अन्तिम शाणका कोई कार्य देखनेमें महीं आता। फिर भी यह हम जानते है कि वह कार्यका उत्पादक अवस्य है ?

जैन—आपका कथन ठीक है, जहाँ सजातीय कार्यको उत्पन्न करनेकी बात है, वहाँ ऐसा ज्ञान होना सम्मव है, वयोकि पूर्व क्षणसे उत्तर क्षणको उत्पत्ति स्वरप होतो है, अन्यथा उनकी सन्तान अवस्तु हो जायेगी। किन्तु जहाँ विजातीय कार्यको उत्पन्न करनेको बात है, वहाँ इस प्रकारका ज्ञान होना सम्भव नहीं.है;

रे. म्या० वि० वि०, पृं० २०८।

क्योंकि ऐसे स्थानपर प्रायः विज्ञातीय कार्यके बमावमें भी उसके उत्पादक हेतु रह सकते हैं। विषय, इन्द्रिय और मनका ज्ञानको उत्पाद्य करना एक विज्ञातीय कार्य है, अदाः ज्ञानके विषयमें ये अप्रतिहत चित्र करेंगे हो सकते हैं? अतः व्यभिवार-की सम्प्रावना होनेसे ज्ञानके विषयमें विषयादि लिंग नहीं हो सकते । इसके विज्ञा जो ज्ञानको परोक्ष मानता है, उसको कभी विषयविका प्रत्यक्ष हो नहीं सकता । मयोकि ज्ञानका वोध म होनेपर उसके विषयका बोध नहीं हो सकता । सकलक-देवने कहा भी है—

"परोक्षकानविषयपरिच्छेतः परोक्षवत् ॥" ११ ॥ —[न्या० वि०] ऐसी स्पितिमें वे लिंग कैसे हो सकते हैं ?

ज्ञान भी लिए नहीं हो सकता; वर्षोंकि परोग्रज्ञानवादों भीगीसकोंके लिए विज्ञान स्वयं हो अधिद्व है। और अधिद्व लिए नहीं हो सकता। इसी वातको अक्तर्जक देवने कहा है---

> "विषयेन्द्रिय-विज्ञान-मनस्कारादिलक्षणः ॥१६॥ अहेतुरारमसंवित्तेरिक्षद्धेरयेभिचारतः ॥" – िग्या० वि० ]

अर्थात् आत्मज्ञानके लिए विषय, इन्द्रिय, ज्ञान, मन वर्धरह हेतु नही हो सकते. क्योंकि ये असिख है तथा व्यक्तिचारी हैं।

अथवा ज्ञानका अनुमान करनेके लिए यदि कोई लिंग मान भी लिया जाये तो विज्ञान और उस्त लियके अविनामान सम्बन्धका ज्ञान होना आवश्यक है। ससके यिमा उस लियके परोक्ष युद्धिका अनुमान नहीं हो सकता। किन्तु ज्ञानके परोदा होते हुए उसका लियके साथ अविनामान सम्बन्ध कानका प्रवस महीं है। अत: अनुमानसे ज्ञानका परिज्ञान माननेवाले भोमांसककी ज्ञानका प्रवस्त मानना पाहिए। जैता कि अकल्लेक देवने कहा है—

"तायस्वरम्म शक्तोऽयमनुमातुं कथं वियम् ॥१५॥ यावदारमनि सच्चेष्टानम्बन्धं न प्रपद्यते ।" -- [ न्या० वि० ]

क्ष्यांत् सबतक यह परोक्षज्ञानवादां मोकांबक मेरी आरमामें व्यवहार आदि चेट्टाएँ प्रानपूर्वक होती हैं, ऐसा प्रत्यक्षसे नहीं जानेना तस्तक वह दूधरोमें स्ववहार आदि चेट्टाब्रोंको देखकर उनके द्वारा दूनरॉमें बुद्धिका अनुमान कैसे कर सकता हैं ?

इमके अतिरियन जब मोमांगक आत्माका प्रत्यक्ष मानता है, तब उतकी क्रियाको सदा परोक्ष कैसे मान सकता है; बधोकि जैवे स्वयं प्रकारामान दोपकरी प्रभारत क्रिया परोक्ष नहीं होती, वसे ही स्वयं प्रकारामान आत्माको सानव्य क्रिया भी परोक्ष नहीं हो सकतो। तथा, झाल जब उत्पन्न होता है तो स्थानुभय विशिष्ट हो उत्पन्न होता है और अर्थ उसका विषयभूत होता है। तभी तो 'मैं अर्थको जानता हूँ' ऐसी प्रतीति होती है। यदि जानको सर्वदा अनुमेय माना जायेगा तो यह प्रतीति नहीं हो सकती। अतः जानको परोक्ष न मानकर स्वसं-विद्वत हो मानना उचित है।

#### द्यानान्तरवेद्य ज्ञानवाद

पूर्यपक्ष — नैराधिक का मन्तरण है कि ज्ञानको स्वसंविदित मानना श्रमुवत है; ज्ञानको तो दूसरा ज्ञान हो जानता है; जैसे घट वर्गरह प्रमेय होनेसे ज्ञानके हारा है। जामा जाता है। ज्ञानद यह आपत्ति वी जाये कि ईरवरका ज्ञान में प्रमेय है, किम्तु बहु ज्ञानान्तरवेद नहीं है, वदाः उससे उबत कपनमें दोप आयेगा। किन्तु ऐसा कहना समुचित नहीं है, वयोकि यह चर्ची हम लोगोंके ज्ञानके विपयम है, ईरवरज्ञानके विपयम महीं है। इंश्वरका ज्ञान हम लोगोंके ज्ञानके विपयम हमें है, वर्श्वर का ज्ञान हम लोगोंके ज्ञानके विपयम हमें है। इंश्वरका ज्ञान हम लोगोंके ज्ञानके विपयम महीं है। इंश्वरका ज्ञान हम लोगोंके ज्ञानके विपयम हमें प्रमाण जाता है, उसे साधारण ज्ञानके भी मानना प्रदिमानी महीं है। अतः इंश्वरका ज्ञान तो अपनेको स्वयं ही जान लेता है। बायद प्रमाण ज्ञान हमारे ज्ञानको उसके अनन्तर होनेवाला दूसरा ज्ञान ज्ञान हो। बायद यह आपत्ति को ज्ञाये कि यदि अर्थज्ञान और उसका ज्ञान क्रमके उरवस्र होते है हो। सो क्रमके चन्त्र पर योगों ज्ञान क्रमके हो होते हैं फिर भी ये दोगों सो कमकके पर्योक्ष प्रमाण विपय ये योगों ज्ञान क्रमके हो होते हैं कि उपरामी वे राजकर एक साथ येथनेकी तरह इतनी जल्शे होते हैं कि पर्योग हो। वहीं हो पाती।

घायद कहा जाये कि यदि अर्थज्ञानका प्रत्यक्ष दूसरे ज्ञानसे होता है तो जस दूसरे ज्ञानका प्रत्यक्ष तीसरेसे होगा और तीसरेका प्रत्यक्ष चीयेसे होगा। इस तरह अनवस्या हो जायेगी। किन्तु-यह कथन भी ठाँक नहीं हैं; क्योंकि अर्थज्ञानका दूसरे ज्ञानसे और दूसरेका तीसरे ज्ञानसे प्रत्यक्ष हो जानसे काम हो जाता है, फिर चीये आदि ज्ञानोंको करपना निर्यंक होनेसे अनवस्या सम्मव नहीं होती। अर्थकी जिज्ञासा होनेपर अर्थका ज्ञान उत्पन्न हो जाता है और ज्ञानको श्रिज्ञासा होनेपर ज्ञानको श्रिज्ञासा होनेपर ज्ञानको श्रिज्ञासा होनेपर ज्ञानको ज्ञासा क्षानेपर ज्ञानको हम वस्ते विद्य हो। इसके विषद्ध जो छोग ज्ञानको इससेविदित मानते हैं उनसे हम पूछते हैं कि स्वसंवेदनसे पद्मा मतलब हैं—-'स्व'के, हारा संवेदनका नाम स्वसंवेदन

रै न्या० कु०, ए० १८२। विभिन्नि० न्यायकृष्णि०, ए० २६७। प्रशस्तक स्पोम० ए० ५२६।

है अथवा स्वकीयके द्वारा संवेदनका नाम स्वसंबंदन है ? यदि स्वकीयके द्वारा संवेदनका स्वसंवेदन कहते हो तब तो हमें उवमें कोई आपति नहीं है, क्योंकि स्वकीय उत्तर सानके द्वारा पूर्वज्ञानका संवेदन होता है, यह हम मानते ही है। है, यदि 'आन स्वयं हो अपनेको जानता है' यह स्वसंवेदनसे मतलब है, तब तो वह ठोक नहीं है, व्योंकि स्वयं अपनेको जी कियोक होनेमें विरोध है। कैसी ही तीदण तलवार हो, व्यां वह स्वयं अपनेको ही काट सकती है ? कैसा ही स्विधालित नट हो, क्या वह स्वयं अपने कायेपर चढ़ सकता है ? अतः 'सान स्वप्रकाशक है, वयोंकि वह अर्थका प्रकाशक है, जैसे दीपक' जैनोंका यह क्या अपने अपने ही ही स्वप्रकाशक है, वयोंकि वह अर्थका प्रकाशक है, जैसे दीपक' जैनोंका यह क्या अपने अपने ही ही स्वप्रकाशक है।

उत्तर पक्ष- नैवायिकश कहना है कि हम लोगोंके ज्ञानको हो ज्ञानान्तरेस मानते हैं, ईश्वरजानको नहीं। वो इयपर प्रश्न यह है कि ईश्वरका ज्ञान स्वसंविदित है, यह आप किसी युव्तिके लाधारपर मानते हैं लयदा यों हो मानते हैं? यदि यों ही मानते हैं ते वा तो सभी दार्शनिकोंके लियात यों ही सिद्ध हो। जायेंगे किर उनमें विवाद उठाना ही व्यर्थ है। यदि युव्तिके लाधारपर ईश्वरके ज्ञानकों स्वसंविदित मानते हैं तो वह युव्ति कथा है—ईश्वरका ज्ञान कर्मको ग्रहण करता है इसीलिए वह स्वसंविदित है अथवा ज्ञान होने वह स्वसंविदित है ? ये दोनों बातें हम लोगोंके ज्ञानमें भी नायों जाती हैं, लतः या तो दोनोंको हो स्वसंविदित मानना चाहिए या फिर किसीको भी स्वसंविदित नहीं मानना चाहिए ।

मैया - र्हार रका ज्ञान हमारे ज्ञानसे विशिष्ट है। बतः वही स्वसंविध्य है, हमारा ज्ञान नहीं। विशिष्ट वस्तुके धर्मको साधारण वस्तुमें मानना युद्धिमानी नहीं है?

जैन-सब ती जानपना और अर्थग्रहणपना मी ईस्वरज्ञानमें पाया जाता है जतः हमारे जानमें जनका भी निषेष करना पड़ेगा ।

नैया • — इन दोनों धर्मोंक अभावमें तो कोई ज्ञान ज्ञान ही नहीं रहेगा; क्योंकि ज्ञानपना और अर्थग्राहकपना तो ज्ञानके स्वभाव है ?

चैन — जैसे इन दोनों घमोंके अभावमें बान जान नहीं रह सकता वैने ही स्वर्धायिदित स्वभावके अभावमें भी जान जान नहीं रह मकता, यह भी जानका स्वभाव ही है। जैसे इंटबरशानमें जानत्य और अर्थबाहकरन यमोंकी तरह स्वर्धाविदितक्षक मी बिना जानपना नहीं है वैने ही हम कोगोंके जानोंमें मी स्वर्ग-

६. न्या० कु०, ६० १८३ । प्रमेदक् मा०, १० १३२-१४६ ।

समाज

विदित माने बिना भानपना नहीं वन सकता । कोई भी स्वभाव एकदेशवर्ती नहीं होता । जैसे प्रकाशका स्वभाव स्व और परका प्रकाशन करना है, उसमें यह भेद नहीं है कि सूर्यके प्रकाशमें तो यह स्वभाव हो और दीपकके प्रकाशमें न हो । दोंनोंमें हो स्यपरप्रकाशकपना समान रूपसे पाया जाता है ।

मैया॰—यदि ईवनसानको सरह हम छोगोंका ज्ञान भी स्वपरव्यवसामी है सी तसी सरह यह समस्त पदार्थीका जाता भी हो जायेगा ?

जैन-यह आपति सन्धित है। जैसे दीपक सर्यकी तरह स्वपरप्रवाशक होते हुए भी समस्त पदार्थींका प्रकाशन नहीं करता: किन्तु अपने योग्य नियत देशवर्ती पदार्थोंका ही प्रकाशन करता है, वैसे ही हम लोगोका ज्ञान ईश्वरज्ञानकी तरह स्वप्रव्यवसायो होते हुए भी अपने योग्य पदार्थको ही जानता है। सब जानोंकी मोग्यता अपने-अपने ज्ञान।वरण कमंके क्षयोपनमके अनुमार होती है। उसके विना ज्ञानोंमें विषयप्रहणमें जो तारतस्य पाया जाता है. यह नहीं बनता । अतः स्वमं-.विदिस्तको लेकर ईरवरज्ञान और हम लोगोके ज्ञानमें भेद नही माना जा नकता। जैसे 'यह नील है' इस उल्लेखसे अर्थना बहुण होता है थैरी ही 'मैं' इस उल्लेखसे आत्माका ग्रहण होता है। नीलज्ञानसे आत्मज्ञान भिन्न कालमें नहीं होता। जिस समय मीलका ज्ञान होता है जमी क्षणमें राष्ट्र क्यसे आरमभंगेंदर भी होता है। अत: अर्थसंबेदन आस्मसंबेदनसे भिन्न नही है इमलिए अर्थना संवेदन होनेपर **आ**रममंदेदन भी तत्काल हो जाता है। अतः 'अर्थज्ञानको उत्तरज्ञान जानता है' यह मान्यता गुलत है। प्योंकि 'यहले अर्थज्ञान होता है और पीछे उस ज्ञानका शान होता है, इस प्रकारकी प्रतीतिका अनुभव नहीं होता। कहा गया है कि जैसे कमलके सी पत्तोंकी ऊपर नीचे रराकर सुईस छेदनेपर कालका अन्तर प्रतीत नहीं होता वैसे ही यहाँ भी अन्तर प्रतीत नहीं होता । किन्त यह कथन संगत नहीं है। कमलके पत्ते तो मृतिक है। अवः एक पुरुष-द्वारा मृतिक सुईसे मृतिक पत्तोंका छैद तो क्रमसे ही हो सकता है। किन्तु आत्मा तो अमृतिक है, स्वपःप्रकाशन स्वभाववाला है, अप्राप्त अर्थका भी प्रकाशक है। वह यदि एक साथ, अपना और विषयका प्रकाशन करता है तो उसमें क्या विरोध है ?

नैया - स्वात्मामें क्रियाका विरोध है।

जैन—स्वारमामॅ ज्ञानको किस क्रियाका विरोध है—उरपत्तिरुप क्रियाका विरोध है, अयवा हलन-चलन रूप क्रियाका अथवा घात्वर्थरूप क्रियाका अथवा जानने रूप क्रियाका ? यदि उरपत्ति रूप क्रियाका विरोध है तो हो, क्योंकि हम यह नहीं मानते कि ज्ञान स्वयं अपनेको उरपन्त करताहै? उसकी उरपत्ति तो अपनी सामग्रीसे होती है। है अपवा स्वकायके द्वारा चेंबेदनका नाम स्वसंबंदन है ? यदि स्वकायके द्वारा संवेदनका स्वसंबंदन करने एक स्वतंबदन करने हो तब तो हमें उवमें कोई आपत्ति नहीं है; क्योंकि स्वकीय उत्तर ज्ञानके द्वारा पूर्वज्ञानका संवेदन होता है, यह हम मानते ही हैं। हों, यदि 'ज्ञान स्वयं ही अपनेको जानता है' यह स्वसंवदनसे मतलब है, तब तो वह ठोफ नहीं है, क्योंकि स्वयं अपनेको ही क्रियोके होनेमें विरोध है। कैसी ही तीक्ष्ण तज्वार हो, क्या वह स्वयं अपनेको हो काट सकती है? कैसा ही सिधात तट हो, क्या वह स्वयं अपने कृष्वेपर चढ़ सकता है? अत: 'ज्ञान ही सुविधित नट हो, क्या वह स्वयं अपने कृष्वेपर चढ़ सकता है? अत: 'ज्ञान ही सुविधित नट हो, क्या वह स्वयं अपने कृष्वेपर चढ़ सकता है? अत: 'ज्ञान हो सुविधित नट हो, क्या वह स्वयं अपने कृष्वेपर चढ़ सकता है? अत: 'ज्ञान वह स्वयं अपने कृष्वेपर चढ़ सकता है? अत: 'ज्ञान वह स्वयं अपने कृष्वेपर चढ़ सकता है? अत: 'ज्ञान वह स्वयं अपने कृष्वेपर चढ़ सकता है? अत: 'ज्ञान वह स्वयं अपने कृष्वेपर चढ़ सकता है हैं की स्वयं अपने कृष्वेपर चढ़ सकता है हैं स्वयं स्वयं अपने कृष्वेपर चढ़ सकता है हैं स्वयं स्वयं अपने कृष्वेपर चढ़ सकता है है अपने स्वयं अपने कृष्यं स्वयं स्वयं

उत्तर पक्ष — नैयायिक । कहना है कि हम छोगों के जानको हो जानागत देव प्रानते हैं, ईश्वर जानको नहीं। वो इसपर प्रश्न यह है कि ईश्वर का जान स्वर्गिषिद है, यह आप किसी युक्ति के आधारपर मानते हैं अपवा यों ही मानते हैं ? यदि यों ही मानते हैं तब तो सभी दार्योनकों के अभिमत यों ही सिख हो आयेंगे किर उनमें विवाद उठाना ही व्यर्ष है। यदि युक्ति आधारपर रिवर के गानकों स्वर्मोपित मानते हैं तो यह युक्ति क्या है—ईश्वरका ज्ञान अपकी प्रहण करता है इसीलिए वह स्वर्गिषिद है अयवा ज्ञान होने दे वह स्वर्गिषिद है ? ये योगों बातें हम छोगोंक ज्ञानमें यो जायो जाती हैं, अतः या तो दोनोंको ही स्वर्गिष्ट मानना चाहिए या फिर किसीकों भी स्वर्शिष्टित नहीं मानना चाहिए।

सैयाः — ईर रका ज्ञान हमारे ज्ञानसे विशिष्ट है। स्वरः वही स्वरंविरित है, हमारा ज्ञान नहीं। विशिष्ट वस्तुके धर्मको साधारण वस्तुमें मानना बुढिमानी गहीं है?

रीन—सत्र तो आनपना और अर्थग्रहणपना भी ईश्वरतानमें पाया बाता है सतः हमारे ज्ञानमें उनका भी निषेध करना पहेगा।

नैया • - इन दोनों घमीके श्रमावर्ष हो कोई ज्ञान ज्ञान ही नहीं रहेगा; क्योंकि ज्ञानचना और अर्थग्राहरूपना तो ज्ञानके स्वभाव है ?

त्रैन — जैसे इन दोनों ममीके अभावमं ज्ञान जहीं वह सकता वैसे ही स्वर्धाविदित स्वमायके अभावमं भी ज्ञान ज्ञान नहीं वह सबता, वह भी जानका स्वमाय ही है। जैसे ईश्वरज्ञानमें ज्ञानत्व और अर्थवाहकरव यमीकी साह स्वर्धाविदितत्वके भी बिना ज्ञानपना नहीं है वैने हो हम क्षोगोंके ज्ञानोंमें मी स्वर्ग-

१. न्या व कु , पृत १८३ । प्रमेयक मान, प्र १३र-१४६ ।

विदित माने बिना ज्ञानपना नहीं वन सकता। फोई भी स्वभाव एकदेशवर्ती नहीं होता। जैसे प्रकाशका स्वभाव स्व और परका प्रकाशन करना है, उसमें यह भेद नहीं है कि सूर्यके प्रकाशमें सो यह स्वभाव हो और दीपकके प्रकाशमें न हो। दोंनोंमें ही स्यपरप्रकाशकपना समान रूपसे पाया आता है।

मैया - यदि ईश्वरज्ञानको सरह हम लोगोंका ज्ञान भी स्वपरव्यवसायी है

सो उसी तरह वह समस्त पदार्थीका जाता भी ही जायेगा ?

जैन-यह सापत्ति अनुधित है। जैसे दोपक सूर्यकी तरह स्वपरप्रवाशक होते हए भी समस्त गदायाँका प्रकाशन नहीं करता; किन्तु अपने योग्य नियत देशयतीं पदार्थीका ही प्रकाशन करता है, बैसे ही हम लोगोका ज्ञान ईश्वरशानकी तरह स्वपरव्यवसायी होते हुए भी अपने योग्य पदार्थको ही जानता है। सब ज्ञानोंकी मोग्यता अपने-अपने ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमके अनुगार होती है। उसके विना ज्ञानीम विषयग्रहणमें जो तारतम्य पाया जाता है, वह नहीं बनता । अतः स्वसं-,विदित्तत्वको लेकर ईदवरज्ञान और हम लोगोके ज्ञानमें भेद नही माना जा सकता। जैसे 'यह गील है' इम उल्लेखसे अर्धना बहुण होता है बैरो ही 'मैं' इस उल्लेखसे भारमाका प्रहण होता है। भीरुज्ञानसे आत्मज्ञान भिन्न कारुमें नहीं होता। जिस समय नीलका ज्ञान होता है उसी क्षणमें स्पष्ट रूपसे आस्मसंबेदन भी होता है। अतः अर्थसंबेदन आत्मसंबेदनसे भिन्न नहीं है इनलिए अर्थना संदेदन होनेपर बारममंदेदन भी तत्काल हो जाता है। अतः 'अर्थज्ञानको उत्तरज्ञान जानता है' यह मान्यता गलत है। क्योंकि 'पहले अर्थज्ञान होता है और पीछे उस भानका भान होता है, इस प्रकारको प्रतीतिका अनुभव नहीं होता। कहा गया है कि जैसे कमलके सी पत्तोंकी ऊपर नीचे रखकर सुईसे छेदनेपर कालका अन्तर प्रतीत नहीं होता वैसे ही यहाँ भी अन्तर प्रतीत नही होता । किन्तु यह कपन संगत नही है । कमलके पत्ते तो मूर्तिक है। अतः एक पुरुष-द्वारा मृतिक सूईसे मूर्तिक पत्तोका छैद तो क्रमसे ही हो सकता है। किन्तु आत्मा तो अमूर्तिक है, स्वप्रप्रकाशन स्वभाववाला है, अप्राप्त अर्थका भी प्रकाशक है। वह यदि एक साय अपना और विषयका प्रकाशन करता है तो उसमें क्या विरोध है ?

नैया०-स्वात्मामें क्रियाका विरोध है।

जैन —स्वारमामें ज्ञानको किस क्रियाका विरोध है—उत्पत्तिरूप क्रियाका विरोध है, अयवा हुलन-चलन रूप क्रियाका अथवा घातवर्धरूप क्रियाका अथवा जानने रूप क्रियाका का ? यदि उत्पत्ति रूप क्रियाका विरोध है तो हो, वर्योकि हम यह नहीं मानते कि ज्ञान स्वयं अपनेको उत्पन्न करता है? उसकी उत्पत्ति तो अपनी सामग्रीसे होती हैं। है अयमा स्वकीयके द्वारा संवेदनका नाम स्वसंवेदन है ? यदि स्वकीयके द्वारा संवेदनको स्वसंवेदन कहते हो तब तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है; क्योंकि स्वकीय उत्तर ज्ञानके द्वारा पूर्वज्ञानका संवेदन होता है, यह हम मानते ही हैं। हो, यदि 'ज्ञान क्यों हो अपनेको ज्ञानता है' यह स्वसंवेदनसे मतस्य है, सब तो वह ठोफ नहीं है, क्योंकि स्वयं आपनेमें ही क्रियाके हीनेमें विरोध है। कैसी ही तीक्ष्ण तलवार हो, क्या वह स्वयं अपने कन्येपर चढ़ सकता है ? कता: 'ज्ञान स्वयं ही सुशिक्षित नट हो, क्या वह स्वयं अपने कन्येपर चढ़ सकता है ? कता: 'ज्ञान स्वयं स्वयं है, जैसे दीपक' जैनोंका यह स्वयं अपने क्यापत है, जैसे दीपक' जैनोंका यह क्या अपने क्यापत है, जैसे दीपक' जैनोंका यह क्या अपने अपने अपने अपने अपने वह है।

उत्तर पक्ष— नैवायिकश कहना है कि हम छोगोंके ज्ञानको हो ज्ञानान्तरयेष मानते हैं, ईश्वरज्ञानको नहीं। तो इयपर प्रथन यह है कि ईश्वरज्ञा ज्ञान स्वसंविधित है, यह आप किसी युवितके आधारपर मानते हैं अवदा यों हो मानते हैं? यदि यों ही मानते हैं तब तो सभी द्यांनिकोंक अभिमत यों ही सिद्ध हो जायेंगे फिर उनमें विधाद उठाना ही व्यर्थ है। यदि युवितके आधारपर इश्वरके ज्ञानको स्वसंविधित सानते हैं तो वह युवित वया है—ईश्वरका ज्ञान अर्थको यहण करने हि होलिए यह स्वांविधित है अथवा ज्ञान होनेचे वह स्वांविधित है? ये दोनों वातें हमानिक प्रांचिक अपवा ज्ञान होनेचे वह स्वांविधित है? ये दोनों वातें हमानिक प्रांचिक कार्यों प्रांचिक स्वांविधित है। स्वांविधित मानना चाहिए या फिर किसीको भी स्वसंविधित कहीं भानना चाहिए।

र्मयाः — दि . रका जान हमारे जानसे विशिष्ट है। बतः वही स्वयंविदित है, हमारा जान नहीं। विशिष्ट वस्तुके वर्मकी सावारण वस्तुमें मानना बुढिनानी नहीं है ?

जैन-स्व सो झानपना और अर्थग्रहणपना भी ईश्वरशाममें पाया बाता है सतः हमारे जानमें जनका भी निर्णेष करना पड़ेगा।

निया - इन दोनों वर्मीके अभावमें तो कोई ज्ञान ज्ञान ही नहीं रहेगा; वर्मीक ज्ञानपना और अर्थब्राहरूपना तो ज्ञानके स्वभाव है ?

जैन---जैसे इन दोनों घमों है अभावमें ज्ञान जहीं वह सकता बेसे ही स्वर्धाविदेत स्वनायके अमावमें भी ज्ञान जान नहीं वह सकता, बढ़ भी जानका स्वमाय ही है। जैसे ईव्यरज्ञानमें ज्ञानत्व और अर्थबादकार पर्मोकी काह स्वर्धाविदेवस्के भी बिना ज्ञानपना नहीं है विमे ही हम कोबोके जानोंमें भी स्वर्ग-

मा० कु०, ६० १८३। प्रनेदक्० मा०, ६० १३२-१४६।

#### शानका अचेतनत्व

पूर्वपक्ष- सांख्यका मत है कि घट-पटकी सरह ज्ञान भी अचेतन हैं: व्योंकि यह भी प्रधानका ही परिणाम है। जो चेतन होता है वह प्रधानका परिणाम नहीं होता, जैसे बात्मा । किन्तु ज्ञान प्रधानका परिणाम है । सांख्य दर्शनमें कहा है कि जब प्रधान नामका तस्य जगतुकी रचनामें लगता है तो सबसे प्रथम उससे एक ध्यापक 'महान्' तत्त्वका जन्म होता है । यह महान् नामका तत्त्व विषयोंका मध्यवसाय कराता है। यह प्रलयकाल पर्यन्त स्वायी होता है। इस तरवकी हम नहीं जान सकते । इस तत्वसे प्रत्येक प्राणीको बुद्धि निःसृत होती है । ये बुद्धियाँ दूसरे प्रमाणोंके द्वारा जानी जाती है। चूँकि बुद्धि जड़ है, अतः उसमें ज्ञानका उदय नहीं हो सकता। इसलिए अकेले न तो पुरुषमें और न बृद्धिमें अनुभवकी उपलब्धि होती है; किन्तु दोनोके मेलसे होती है । जब इन्द्रियाँ पदार्थीको बुद्धिके सामने उपस्थित करती हैं तो बुढि उस पदार्थके बाकारको धारण कर लेती है। इतनेपर भी तबतक अनुभवका खदय नहीं होता जबतक बुढिमें चेतन पुरुपका प्रतिबिग्व नहीं पड़ता । बुद्धिमें प्रतिबिग्बत पुरुपका पदार्थीसे सम्पर्क होनेका नाम ही ज्ञान<sup>े</sup> है। जबतक दर्पणके तुल्य बुद्धिमें पदार्थका आकार संक्राग्त नहीं होता तवतक पुरुपको उसका भान नहीं होता। कहा भी ई—'बुद्धघध्यवसितमधै पुरुपरचेतयते ।'--अर्थात् बृद्धिमें प्रतिविभ्वित अर्थका अनुभव पुरुप करता है। यह अनुभव बुद्धि तथा पुरुपके संयोगका परिणाम है। जैसे लोहेका गोला भीर आग पृथक् पृथक् है किन्तु जब लोहेका गोला अग्निरूप हो जाता है तो मूढ़ पुरुप उन्हें (अग्नि और गोलेको) एक समझ लेता है। बैसे ही बुद्धि और चैतन्य पृथक्-पृथक् हैं, किन्तु अचेतन भी बृद्धि चेतनके संसर्गसे चेतनकी तरह प्रतीत होती है। बृद्धिके अचेतन होनेसे उसमें पदार्थकी उपस्थिति होनेपर जो ज्ञान सूख सादि उत्पन्न होते हैं वे भी अचेतन ही है । अतः अचेतन ज्ञान स्वसंविदित नहीं हो सकता ।

उत्तर पक्ष-जिनोंकों कहना है कि जान जड़का घम नहीं है, यह तो आत्मा-का पर्म है। आत्मा ज्ञान परिणामनाका है, चूँकि वह द्रष्टा है। जो ज्ञान परिणाम-याला नहीं होता वह द्रष्टा भो नहीं होता, जैसे घर वगैरह। चूँकि आत्मा द्रष्टा है, अतः वह ज्ञानपरिणामवाला है।

१. न्या० कु०, ५० १८६ । सांस्यका० २२ । सांस्य प्र० मा० १ । ७१ ।

२. संस्थिता । ३६-३७ । संस्थि प्रव भाव १ । ५७ ।

इ. न्या० कु.०, प्र० १६१ । प्रमेयकु० मा० ६६≔-१०३ ।

इसी तरह हतन-चलन रूप किया थी हम ज्ञानमें नहीं मानते; क्योंकि ऐसी किया तो क्रव्यमें होती हैं। धारवर्ष रूप क्रिया दो प्रकारकी होती हैं—अकर्मक ब्रोर सक्मेंक । इनमें-से अकर्मक क्रिया तो स्वारमामें होती ही हैं—जैसे 'वृद्धा सड़ा हैं। यही 'खड़ा' रूप क्रियाका कर्ती वृद्धा हैं, उसोमें यह क्रिया विद्यमान हैं। धायद कहा जाये कि इसमें हमें कोई विरोध नहीं है; क्योंकि वैधी प्रतीति होती है, तो 'ज्ञान प्रकारित होता है' यहाँ भी प्रतीति होती क्षेति नहीं होना वाहिए।

नैया - - 'जान अपनेको जानता है' यह सकर्यक क्रिया स्वात्मामें नही ही सकती व्यांकि कर्ती कर्म जदा होता है ?

जैन—उच तो 'आत्मा अपना पात करता है' 'दोवक अपना प्रकाशन करता है' इत्यादिमें बिरोध चवस्थित होगा।

इसी तरह जानने रूप क्रियाका स्वास्माम विरोध नहीं है यह भी समझ रुना निहिए। स्वरूपके साथ किसीका विरोध नहीं हो सक्ता, अय्यया दोपकका भी स्वयरप्रकाशक्त रूप अपने स्वभावके साथ विरोध मानना पढ़ेगा। अतः जैसे दोपक अपने कारणोसे स्वयरप्रकाशन स्वभावको रुक्त उत्तरन होता है वैसे ही जान भी स्वयरप्रकाशो होकर ही अय्य रुक्ता है। इनके विपरीस यदि यही माना जायेगा कि पूर्व ज्ञानको उत्तर ज्ञान कानता है सो ज्ञानके उत्तर ज्ञान कानता है सो ज्ञानको उत्तर ज्ञान कानता है सो ज्ञानको उत्तर ज्ञान हो पायेगा और न अर्थनानका, यथोक अर्थका, ज्ञान को अर्थका ज्ञानको से अर्थनानका अर्थका होनेपर अर्थजानको से अर्थनानका स्वयं होनेपर अर्थका होनेपर अर्थका को के अर्थनान से अर्थका प्रसाद होनेपर अर्थका ज्ञानको भी अर्थका प्रसाद होनेपर अर्थका होन

नेया ----अर्पकी जिलामा होनेपर अर्यका शान चरान्न होता है और जानकी जिलासा होनेपर जानका । अतः अनवस्था दोष नहीं आता ?

जैन—जिशासासे ज्ञानकी जरुरति नहीं होती । योदेने अनायमें पोरेनी दैवनेकी इच्छा होनेपर भी पोटेका दर्शन मही होता और सामने पोके आ अनेगर गोको देवनेकी इच्छा न होते हुए भी गोका दर्शन हो जाता है। तथा गागरी ज्ञानात्तरके द्वारा ग्राह्म माननेपर ज्ञान अज्ञान हो जायेगा, जैमे प्रकासके दिए प्रकाशान्तरकी अपेक्षा होनेपर यह प्रकाश न कहा जाकर अप्रकाश हो यहा ज्ञायेगा। वर्षीयि अपनी सिद्धियें जो परकी अपेक्षा करता है यहा तो जक है, अन्यपा किर जड़ और अपकृष्ट में देही बचा गहेगा। अनः ज्ञानको ज्ञानोगतस्येष्ट न मानकर स्वरांत्रितित हो मानना जिल्त है।

९३

#### शानका अचेतनत्व

प्रापक - सांस्थका मत है कि घट-पटकी तरह ज्ञान भी अचेतन है; स्योंकि यह भी प्रधानका ही परिणाम है। जो चेतन होता है वह प्रधानका परिणाम नहीं होता, जैसे बात्मा । किन्तु ज्ञान प्रधानका परिणाम है । सांहर दर्शनमें कहा है कि जब प्रधान नामका तत्त्व जगतुकी रचनामें लगता है तो सबसे प्रथम उससे एक ब्यापक 'महान्' तत्त्वका जन्म होता है। यह महान् नामका तस्व विषयोंका मध्यवसाय कराता है। यह प्रखयकाल पर्यन्त स्थायी होता है। इस तत्वकी हम नहीं जान सकते । इस तत्त्वसे प्रत्येक प्राणीकी बुद्धि निःसृत होती है । ये बुद्धियाँ दूसरे प्रमाणोके द्वारा जानी जाती है। चूँिक बुद्धि जड़ है, अतः उसमें ज्ञानका उदय नहीं हो सकता। इसलिए अकेले न तो पुरुषमें और न बुढिमें अनुभवकी चपलव्य होती है; किन्तु दोनोके मेलसे होती है। जब इन्द्रियाँ पदार्थोंकी बुद्धिये सामने उपस्थित करती हैं तो बद्धि उस पदार्थके आकारकी धारण कर लेती है। इतनेपर भी सबतक अनुभवका उदय नहीं होता जबतक बुद्धिमें चेतन पुरुपका प्रतिबिग्व नहीं पड़ता । बुद्धिमें प्रतिबिग्बित पुरुपका पदार्थीसे सम्पर्क होनेका नाम ही ज्ञान<sup>3</sup> है। जबतक दर्पणके तुल्य बुद्धिमे पदार्थका आकार संक्रान्स नहीं होता तबतक पुरुपको उसका मान नहीं होता । कहा भी है- 'बुट्ट घट्यवसितमय" पुरुपरचेतयते ।'--अर्थात् बृद्धिमें प्रतिबिन्तित अर्थका अनुभव पुरुप करता है। यह अनुभव बृद्धि तथा पुरुपके संयोगका परिणाम है। जैसे लोहेका गोला और आग प्यक्-प्यक् है किन्तू जब लोहेका गोला अग्निरूप हो जाता है तो मूद पुरुप उन्हें (अग्नि और गोलेको) एक समझ लेता है। वैसे ही बुद्धि और चैतन्य पृथक्-पृयक् हैं, किन्तु अचेतन भी बुद्धि चेतनके संसगेसे चेतनकी तरह प्रतीत होती है। बुद्धिके अचेतन होने छे उसमें पदार्थकी उपस्थिति होनेपर जो ज्ञान सुख आदि उत्पन्न होते हैं वे भी अचेतन ही हैं। अत: अचेतन ज्ञान स्वसंविदित नहीं हो सकता।

प्रमाण

उत्तर पक्ष--जैनोंका<sup>3</sup> कहमा है कि ज्ञान जड़का धर्म नहीं है, यह तो आत्मा-फा धर्म है। आत्मा ज्ञान परिचामवाळा है, चूँकि वह द्रष्टा है। जो ज्ञान परिचाम-बाला नहीं होता वह द्रष्टा भी नहीं होता, जैसे घर वगैरह। चूँकि आत्मा द्रष्टा है, अतः वह ज्ञानपरिचामवाळा है।

१. न्या० कु०, पू० १८६ । सांस्यका० २२ । सांस्य प्र० भा० १ । ७१ ।

२. सांख्यकाव ३६-३०। सांख्य प्र० मा० १। ८०।

३. न्या० क्षु०, पृ० १६१ । प्रमेयक्क मा० हण्—१०३ ।

सांख्य-पदि अनित्य शानको आत्माका परिणाम माना जायेगा हो श्रातमा वानित्य ठडरेगा।

जैन-पदि अनित्य ज्ञानको प्रधानका परिणाम माना जावेगा हो प्रधान भी अनित्य हो जावेगा ।

सांच्य--ध्यम्त और अध्यक्त प्रधानमें अभेद होनेवर मी ध्यक प्रधान हो अनित्य है, ययोगि वह परिणाम रूप है, अध्यक्त प्रधान अनित्य महीं है, पर्वोगि वह परिणामी है ?

जैन—सं जान और आस्मामें अभेद होनेपर भी ज्ञान ही अनिरय है, नवींकि वह परिणाम है। आस्मा अनिरय नहीं हैं; वरींकि वह परिणामी है। यदि आस्माको अपरिणामी माना जायेगा हो वह अपीक्रयाकारी नहीं हो सकती और अपीक्रयाकारी न होनेपर आस्माका अभाव हो जायेगा; वर्षोंकि अपीक्रयाकारित्व ही वस्तुत्वका सक्षण है।

चुडिको प्रलग काल तक स्थायो और क्यापी मानना भी असंगत है; क्योंकि वह प्रधानका परिणाम है। जैसे वट प्रधानका परिणाम होनेपर भी न से व्यापो है और न प्रलयकाल तक स्थायो है, जैसे ही बुढिको भी मानना प्राहित । धापद कहा जाये कि आकास प्रधानका परिणाम होनेपर भी क्यापक और स्यापो है, इती सरह सुढि भी है। किन्तु ऐसा फहना ठीक नहीं है पर्याक खाकादा भी प्रधानका परिणाम माना जायेगा तो यह भी क्यापक और स्थायों तही हो सकता।

सांच्य-प्रचानका परिणान होनेपर भी कोई परिणाम तो ब्यानक धीर प्रष्ठपकान तक स्थायी होता है और कोई नहीं होता।

खंत-नां प्रपानका परिणाम होनेपर या जानको स्वसंगिदित और पटादि-को अस्तर्गाविदित गाँ नहीं मान खेते ? सपा, यह मुद्धिरूप परिणाम पर्केन्तरूके प्रकृतिसे की होता है ? यदि स्मायखे ही होता है को जो स्वामाविक होता है, यह अनित्य नहीं हां सकता। अतः बुद्धिरूप परिणाम सदा स्थामो रहेगा; वर्षोकि स्वमाय सदा रहता है।

सांच्य--'मृते आत्माके लिए भोगका सम्पादन करना पाहिए' इन भावते प्रकृति 'महत्तु' आदि रूपने परिणमन करती है ?

तैन-प्रकृति सो जह है। उसमें इन प्रकारका अनुसम्मान नहीं हो सक्ता । सुदिम्तिके उर्देश होनेदर और उसमें सेतनकी छात्रके पहनेदर ही अनुसम्मान होता है। सृष्टिकालके बारम्भमें 'मैं पुरुषके लिए प्रवृत्त होतें' यह अनुसन्धान किसे होगा; षयोकि प्रकृति जड़ है और पुरुप उस समय तक अभिलायासे शून्य है। इसके सिया जैसे दर्पणमें मुद्र प्रतिविध्यत होता है बैसे हो पुरुषका बृद्धिमें प्रतिविध्यत होता है। किन्तु व्यापक प्रश्न किसीमें प्रतिविध्यत होता हो। चिक्र प्रश्न किसीमें प्रतिविध्यत होता हो। सकता, जैसे आकाश । उसी सरह आत्मा भी सारवर्दानमें क्यापक है। अतः उसका बृद्धिमें प्रतिविध्यत होना सम्मय नही है। मुख अश्यच्य होता है और दर्पण स्वच्छ होता है, अतः मुखका दर्पणमें प्रतिविध्यत होना उसित है। किन्तु बृद्धि तो त्रिगुणात्मक होनेसे खरयन्त मिलन है और पुरुप अत्यन्त है। किन्तु बृद्धि तो त्रिगुणात्मक होनेसे खरयन्त मिलन है और पुरुप अत्यन्त मिर्मल है। तथ पुरुप द्धिमें प्रतिविध्यत कैसे हो सकता है? यदि होता भी हो तो हम उसे जान कैसे सकते है? यदि जान लें हो प्रकृति और पुरुपका भेंद ज्ञान होनेसे सुप्र सदाके लिए मुक्त हो आयें।

जपर कहा गया है कि चेतनके संवर्गके अचेतन बुद्धि भी चेतनकी तरह प्रतीत होती है सो यहाँ संवर्ग वाद्यका पथा अर्थ है—बुद्धिमें चेतनका प्रतिविध्वित होना अथवा प्रकृतिका भोग्य और पुरुषका भोग्यता होना ? प्रथम पक्षकी आलोचना जमर की जा चुकी है। दूसरा पक्ष भो कीक नही है; क्योंकि पुरुष निर्मालाय है। पुरुषके निर्मालाय होनेपर प्रकृतिको योग्यता और पुरुषको भोग्यता नहीं बनती प्रयोक्त सुपन्द निर्मालाय होनेपर प्रकृतिको योग्यता और पुरुषको भोग्यता और भोग्यता नहीं बनती प्रयोक्त सुपन्द ने अप्तापना नहीं होता। बुद्धि और चेतन्यके लिए अग्नि और कोहेका मोह्यत भी अपयुषत नहीं है। अग्नि और लोहेका गोलमें भो परस्परि मेद नहीं है; बयोकि लोहेका गोला आगम पड़कर अपने पूर्वस्पत होड़ देता है और विश्विष्ट स्प तथा स्वर्यका पारण करके अनिकट परिणत हो जाता है। इसी तरह यहाँ भी एक स्वपरप्रकारणा वरिक स्वर्यक्ता है। इसे सुद्धि अपन हो सुद्धि अपन विश्व हो चसमें किसी दूसरेका सद्भा नही मानना चाहिए। चेतन्य, बुद्धि, अव्यवताय, ज्ञान, स्वित्ति ये सब एक ही संविद्रूपकी पर्याप ही। अतः चुद्धि और वैतन्यको जुदा मानकर ज्ञानको अस्वसंविदित मानना चित्त नहीं है। अतः चुद्धि और चेतन्यको जुदा मानकर ज्ञानको अस्वसंविदित मानना चित्त नहीं है।

इस तरह जीन दर्शनमें ज्ञान चैतन्यस्वरूप है। अतः वह जीसे वाह्य पदार्थके उन्मुख होनेपर वाह्य अर्थको प्रहण करता है वैसे हो अपने उन्मुख होनेपर अपने-को भी ग्रहण करता है। यदि ऐसा न हो तो 'भै घट को जानता हूं' इस प्रकार-की प्रतीति नहीं हो सकतो। चला कौन ऐसा समझदार व्यक्ति है, जो ज्ञानके द्वारा प्रतिभासित पदार्थका प्रत्यक्ष होना तो माने और ज्ञानका प्रत्यक्ष न माने ? फैसे प्रकाशका प्रत्यक्ष हुए बिना उसके द्वारा प्रकाशित अर्थका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता वैसे ही प्रमाणका प्रत्यक्ष हुए बिना उसके द्वारा प्रतिमाधित अर्थका प्रत्यस नहीं हो सकता । अतः जैन दर्शनमें स्वप्रप्रकाशक सान हो प्रमाण है ।

## प्रामाण्य-विचार '

प्रमाणके स्वरूपका विचार करते समय दार्शनिकीं यह भी विचार किया जाता है कि प्रमाणमें जो प्रामाण्य है वह वैसे उरुपत होता है और यह कैते पता चलता है कि अमुक जान प्रमाण है और अमुक जान अप्रमाण है ? अर्थातृ प्रामाण्य की उत्पत्ति और ज्ञन्ति स्वतः होती है या परतः होती है ?

पूर्वपक्ष-भोमांसक स्वतःमामाण्यवादो है उसका कहना है-प्रमाणकी <u>शर्यको जाननेस्य प्रास्थिको अथवा अर्थके जाननेस्य</u> क्रियाको प्रामाण्य बहते हैं। यह प्रामाण्य ज्ञानमापको उत्पन्न करनेवाको सामग्रीके ही उत्पन्न होता है। उसके लिए उस सामग्रीके अतिस्थित अन्य किसीको आयदययता नहीं पहतो । इसीका नाम स्वतःमामाण्य है।

तवा, अर्थको ,ज्योंका स्थाँ जान छेनेको शक्तिका नाम प्रामाण्य है। और हावितयाँ पदार्थीन स्थतः ही प्रकट होती है, ये उत्पादक कारणोके अपीन महीं हैं। कहा भी है—

> "स्वतः सर्वप्रभाणानां प्रामान्यमिति गन्यताम् । न हि स्वतोऽसर्वा राक्तिः कर्तुमन्येन पार्यतः॥" [मीमो० रुसो० १–४०]

सर्पात्—सब प्रभाणींका प्रामाध्य स्टलः ही होता है, वर्षोक्ति जो स्रवित स्वयं ' स्रविसमान है, तसे कोई हमरा तराप्र नहीं कर सकता :

शासय यह है कि कार्यमें वर्तमान को पर्म कारण में रहता है, यह कार्यकी तरहें जस कारणमें की उत्तरत होगा है। जैसे मिट्टीके विषयं विद्यान कप सादि उत्तरत होगे की पटमें भी पार्य जाते हैं। वे मिट्टीके विषयं हो पटमें सार्व है। किन्तु जो पर्म कार्यमें पापे जायें और वारणमें ने पार्य सार्व, में पार्य कार्यमें पापे जायें और वारणमें ने पार्य सार्व, में पार्य कारणों जत्म नहीं होते, किन्तु क्या हो होते हैं। अंत पटमें पार्य मक्तर कार्यके पार्य होते हैं। अंत पटमें पार्य पर्म कर कार्यके प्राप्त है। यह यात्रा मिट्टीके विषयं मही हैं। अंतः यह यात्रा पटमें क्या प्रवर्ध कार्यके हैं। यह सात्रा जान्त्रों मी अर्थकों, ज्योंका क्यों कार्यके पति है। यह प्रवित्र है। यह सात्र पटमें कार्यके परित्र है। यह सात्र पटमें पटमें कार्यके पटमें सात्र पटमें कार्यके पटमें पटमें कार्यके पटमें पटमें कार्यके पटमें सात्र पटमें पटमें कार्यके पटमें सात्र पटमें पटमें पटमें कार्यके पटमें सात्र पटमें पटमें पटमें पटमें पटमें पटमें पटमें कार्यके पटमें सात्र पटमें प

"आत्मलाभे हि भावानां कारणापेक्षिता भवेत्। लब्धात्मनां स्वकार्येषु प्रवृत्तिः स्वयमेव हा ॥"

[ मीमां० वलो० २-४८ ]

सर्पात्--पदार्थीके उत्पन्न होनेमें ही कारणोंकी अपेक्षा होती है। जब वे उत्पन्न हो जाते हैं, तब अपने-अपने कार्योमें स्वयं ही प्रवृत्ति करने छगते हैं।

अतः प्रामाण्यको उत्पत्तिमें गुण वगैरहको अपेक्षा नही होती । इसी तरह अर्यको जामनेरूप जो प्रमाणका कार्य है, उसमें भी प्रामाण्य ग्रहणकी अपेक्षा महीं है; क्योंकि प्रमाणके प्रामाण्यका ग्रहण किये विना भी उससे अर्थका बोध हो जाता है। किन्तु यदि संवादक झानसे, अयवा गुणोके झानसे, अयवा अर्थिकवासे जानसे प्रमाणके प्रामाण्यका निरस्थ किया जायेगा हो जानसे प्रमाणके प्रामाण्यका निरस्थ किया जायेगा हो अपेक प्रामाण्यका निरस्थ करनेपर उन जानीकि प्रमाणका निरस्थ करनेपर उन जानीकि प्रमाणका निरस्थ करनेपर उन जानीकि प्रमाणका निरस्थ करने कराने करना होगा। यदि संवादज्ञान, गुणज्ञान और अर्थिकयाज्ञानके प्रमाण्यका निरस्थ अर्थक विचा स्वतः हो हो जाता है सो प्रथम ज्ञानके प्रमाण्यका निरस्थ करने स्वां अर्थक विचा स्वतः हो हो जाता है सो प्रथम ज्ञानके प्रमाण्यका निरस्थ करने से क्यों आपिक्ष है। जाता है सो प्रथम ज्ञानके प्रमाण्यका निरस्थ से स्वतः हो करनेमें क्यों आपिक्ष है। अस्तः प्रमाण्य स्वतः हो होता है।

श्रिप्रामाण्य परसः होता है; वयोंकि लग्नामाण्यकी उत्पत्ति ज्ञान सामान्यके उत्पादक कारणोंके लितिरक्त दोण नामक कारणसे होती है, चक्षु वर्गरहमें दोणके होनेसे हो जान लग्नमाण होता है। अप्रमाणके तीन भेद है—संवाय, विपर्यय लीर लतान । इनमें-से अज्ञान तो ज्ञानाभाव स्वरूप है, अतः वह स्वयं ही होता है, उत्पत्ति कितीको लपेशा नहीं है। संक्ष्य और विपरीत ज्ञानके होनेमें ज्ञाताका मूखा लादि होना, मनका लिस्पर होना, इन्द्रियोंमें खरावी होना तथा पदार्थका चंचल लादि होना, ये सब दोण यवासम्यव कारण होते हैं। तथा जैस प्रमाणका कार्य अपने विपयसे निवृत्ति कराना है, वैसे हो लामाणका कार्य अपने विपयसे निवृत्ति कराना है। किन्तु जवतक ज्ञादाको यह अपने हो हो जाता कि यह ज्ञान अप्रमाण है तथतक वह सबके विपयसे निवृत्त नहीं होता। अतः अप्रमाणको उत्पत्तिको तरह उसकी ज्ञांदि भी परतः ही होती है।

द्यायद कहा जाये कि जैसे अत्रामाण्यको उत्पत्ति दोपोंके कारण होती है बैसे ही प्रामाणको उत्पत्ति भी गुणोके कारण होती है, अतः प्रामाण्य भी परतः होता है। किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है वर्गोकि प्रथम वो गुण हो असिद्ध है

१. मी० रलो०, सङ्गर।

शोर यदि वे हों भी तो वे प्रामाण्यकी उत्पत्तिमें कुछ भी नहीं काले। उनका काम तो दोषांको दूर करना मात्र है। पदार्थोंका स्थल्प हो ऐगा है कि ये जब उत्पन्न होने हैं वो अपने प्रतिपद्योंको हटाकर हो उत्पन्न होने हैं। गुण दोपोंके प्रतिपद्यों है, अंतः गुणोंके द्वारा दोपोंके दूर हो जानेपर जब कारण स्वर्म हो क्यापार करते हैं वो प्रमाण ज्ञानको ही उत्पन्न करते हैं। यदि ज्ञानके उत्पन्न होनेपर भी उसमें स्वयं अपना कार्य करनेको घरित नहीं आती, तो यही कहना होगा कि ज्ञान उत्पन्न हो नहीं हुआ। बया यह बात प्रतीति विक्रं नहीं हैं कि अनिकाय उत्पन्न होती हैं वो अनकाशक होती हैं पीछे उसमें अन्य कारणीति प्रकाशकरणीति प्रकाशकरणा आदि पर्म छाये आते हैं ?

प्रमाणभूत जानको चरपन्न बारनेमें गुर्णीया हाथ है ऐसा माम भी तिया जाये, फिर मी प्रामाण्य परतः नहीं होता; क्योंकि प्रामाण्यका मतल्य है, 'बोधकपना' यह बोधकपना यदि जानके जन्मके साथ हो उसमें आ जाता है तो प्रामाण्य स्वतायों ही हुआ कहन्या । इस प्रकार सभी जानोंसे बोधकर्य का प्रामाण्य स्वतायों ही होता है। किन्तु उनमें-से जो जान डुए बारणसे उरस्त्र होता है और जिपके विध्या होनेका प्रस्त्रम हो जाता है यह जान अवसाणे कहा जाता है। अतः अप्रामाण्यका निरवध गरतः हो होता है। यह बीधांद्यकना मत है।

उत्तर प्रस—गैन देशन मीमांतक है इस मार्ग होत मही मानसा। यहण महता है—मीमांतक बहुता है कि अर्थको जानमेकी शक्तिका नाम प्रामाण्य है, तो प्या अर्थवामको जानमेकी शक्तिका नाम प्रामाण्य है अपम प्रमा संघ है तो। एपमें उसे जाननेकी शक्तिका नाम प्रामाण्य है? प्रथम प्रम संग्य, विश्यय प्रादि निष्या प्रानीसे स्वभिष्या आ आयेगा वर्षोकि ये ज्ञान अप्रमाण है फिर भी सर्भ-मात्रको जाननेकी शक्ति उनमें भी है। दूसरे प्राम प्रामाण्य परता निष्ठ होता है; प्रयोक्ति शान सामान्यको उत्तरह करनेवाही सामग्रीणे यवाय वस्तुको जानने

क्य प्रामाण्यकी उरशित मही होतो, किन्तु मुण्यूक्त सामधोगे ही हीती है। सीमो॰—गुणोंकी प्रसीति ही नहीं होती, तब कैसे प्रामाण्यकी उराति गुणों-

से मान की जाये ? जैत-ऐमा कहना ठीक मही हैं। मधी ममुखाँकी मुसौंकी प्रतेषित होती

हैं। बागु शादिन वामी जानेवाणी निमंत्रता आदि, विषयो पानी यानेवाली

र, मीमां० स्तो॰, युत्र २ ।

२. सारसमा० रे। धर ।

इ उसार मुन, पुर ११०-२०४ । प्रतेयस्य मान, पुर १४१-१४६ ।

निकटता, निश्चलता आदि, मनको स्थिरता आदि, शाताको स्वस्थता आदि और प्रकाराको स्पप्ता आदि क्या गण नही है ?

मीमां --- निमेलता बादि तो चहुके स्वरूप है, गुण नही है। वर्गीक चहु निमेलताके साथ ही उत्पन्न होती है, निमेलताके बिना नही होती।

कैन—सब तो स्पादिको भी घटका गुण न कहकर स्वरूप कहा जायेगा; वर्योकि घट स्पादि सहित हो उरपन्न होता है। तथा काव, कामल घादिको मी दौप नहीं कहा जा सकेगा; वयोकि जो पुरुष जम्मसे तिमिररांगसे ग्रस्त होता है उसकी बाँखें काच, कामल लादि रोगोसे युक्त हो उरपन्न होती है। किन्तु जमके साप उरपन्न होनेपर भी लोग क्यादिको घटका गुण और काव, कामल लादिको चराका दोप ही मानते है।

तथा यदि मीमांसक बहु आदिमें गुण नहीं मानते तो उसमें हीनाधिकताका व्यवहार वर्षों होता है ? अमुककी इन्द्रियों तेम हैं, अमुककी उससे भी तेम हैं, ऐसा व्यवहार सर्वम देखा जाता है। तया जब 'गुण' कोई है ही नहीं तो 'गुणोंसे दीयोंका अभाव होता है' ऐसा वयों कहा जाता है ?

मीमां - गुण नामकी कोई वस्तु नहीं है, दोपों के अभावमात्रकी गुण कहा जाता है।

जैन—इस तरहसे तो दोपोफा भी अभाय हो लायेगा; वर्षोकि यह कहा जा सकता है कि गुणके अभावका हो नाम दोप है, दोप कोई वस्तु नही है। यदि निमंखता गुण नहीं है और केवल मलके अभावका नाम है तो लोग उसे देवकर ऐसा वर्षों कहते हैं कि—'यह आंख गुणवान है। अंजन वर्गरहके डारा चलुमें गुणातियाय लानेका प्रमत्न किया हो लाता है। यदि अंजने वर्षों पृणातियाय कानेका प्रमत्न किया हो लाता है। यदि अंजने वर्षों गुणातिया कानेका प्रमत्न किया हो लाता है। यदि अंजने वर्षों रातमें मी दिखाई कैसे देता और ललकन्तु तिशुमारको चर्बी आंजनेते जलके अम्बरकी वस्तुर्ग कैसे दिखाई देती।

मीमां - गुण हैं तो, किन्तु वे दोषों को दूर कर देते है, वस इतना हो उनका काम है, प्रामाण्यको उत्पत्तिमें वे कुछ भी नहीं करते। अतः प्रामाण्य स्वतः होता है।

जैन-इस तरहसे तो अञ्चानाण्य भी स्वतः हो आयेगा; क्योंिक यह कहा जा सकता है कि दोप गुणोंको दूर कर देते है अञ्चानाण्यको उत्पन्न नही करते । अतः या तो दोनोंको स्वतः मानना चाहिए या दोनोंको परतः मानना, चाहिए । हम ऐना नहीं मानते कि जैसे बहन तैयार होनेपर उसे रंग दिया खाता है, वैसे ही जानके उत्पन्न होनेपर पीछेसे उसमें अन्य कारणोसे आमाण्य आता है। स्पोकि ऐसा मानतेसे तो यह दोप दिया जा सकता है कि ज्ञान तो उत्पत्तिके सार भी नष्ट हो जाता है तब फिर आमाण्य किसमें आता है? हमारा से कहना है कि जैसे अर्थको कुछका कुछ जानने रूप अभाग्य अपनी सामधीसे उत्पन्न होता है वैसे ही अर्थको ज्योका रसों जानने रूप आमाण्य भी अननी सामधीसे ही उत्पन्न होता है।

यदि यह मान भी लिया जाये कि प्रमाणका प्रामाण्य स्वतः होता है तो प्रमाय है कि प्रमाणका प्रमामाण्यको उत्पत्ति स्वतः होती है, अथवा अप्ति स्वतः होती है, अथवा अप्ति स्वतः होती है, अथवा अप्ति स्वतः होती है, अथवा स्वतः महीं होती । आगको उत्पप्त करनेवाले कारण-करायं जुदै कारणींते ही प्रामाण्य उत्पप्त होता है, व्याकि प्रमाणको उत्पप्त करनेवाले कारण-कर्यायं होते हुए भी प्रामाण्य उत्पप्त महीं होता ।

तमा 'स्वतः'से जापका खभित्राय क्या है ? विना कारणके स्वयं ही प्रामाण्य उत्पन्न होता है यह अभिद्राय है, अववा अवनी नामग्रीसे प्रामाण्य उत्पन्न होता है यह अभिन्नाय है। प्रयम अभिन्नाय तो ठोक नहीं है क्योंकि ऐसा माननेगे तो प्रामाण्य निहेंतुक हो जायेगा। और निहेंतुक होनेसे सदा सर्वत्र प्रामाण्य पाया जायेगा।

दूसरे बिजियावमें कारमीय सामग्रीसे मतलब विधिष्ट सामग्रीमे हैं अपना मान सामान्यको जरुम करनेवाली मामग्रीमे हैं? यदि विधिष्ट सामग्रीमें बाप प्रामाध्य-की स्टाति मामते हैं तो हमें कोई बार्गात नहीं हैं; बरोकि सभी पदार्थ प्रवनी-अपनी विधिष्ट सामग्रीसे उदरप्र होते हैं। किन्यु यदि ज्ञान-सामान्यको उदरप्र करनेवाओ सामग्रीसे ही प्रामान्यको उदरप्रि मानते हैं तो संध्य आदिमें भी प्रमान्यको उदर्शित होगी क्योंकि विज्ञान सामको उदरप्र करनेवालो सामग्रीमें संग्रम अपित मान भी उदरप्त होते हैं।

सीमा - मंत्राय द्यादि मान दितान भावको उतास करनेकाकी सामग्रीहे उत्पन्न म होकर काच, कामल भादि दौरकार अधिक मामग्रीहे उतास होते हैं।

जैन-सी अधिक बारणोंके हो जानेते संतप बादिमें अग्रमण्य भी भने ही उत्पन्न हो आमे, बिन्यू प्रामण्य तो अदृश्य ही उत्पन्न होगा; बयोंकि विज्ञान मावको उत्पन्न बरनेवाणी सामग्रीने ही प्रामण्य उत्पन्न होता है और यह जामग्री संतप आदि तानमें भी मीतूर हैं। मीमां - दोपरहित सामग्रीसे ही प्रामाण्यको उत्पत्ति होती है, दोप-सहितसे नहीं।

जैन—तब तो प्रामाण्यकी उत्पत्ति परतः ही हुई; वयोंकि विज्ञानको उत्पन्न करनेवाले कारणांके व्यतिरक्त दोपाभावरूप कारणसे प्रामाण्य उत्पन्न होता है। और दोपाभाव विज्ञान मात्रकी उत्पत्तिका कारण नही है, वयोंकि दोपाभावके विना भी मिष्याज्ञान होता है, किन्तु प्रामाण्यको उत्पत्तिम दोपाभाव ही कारण है, वयोंकि दोपाभाव ही कारण है, वयोंकि दोपाभावके होनेपर प्रामाण्य उत्पन्न होता है और उसके नहीं होनेपर नहीं होता ।

तथा, एक प्रश्न यह है कि दोप चक्षु वग्रैरहमें वया कर देते हैं, जिससे उनके होनेपर प्रामाण्यको उत्पत्ति नहीं होती ?

मीमां--प्रामाण्यको उत्पन्न करनेकी शनितको नष्ट कर देते है ।

जैन—ती बलु आदिकी जो दावित जान सामान्यको उत्पन्न करती है, वया वही प्रामाण्यको भी उत्पन्न करती है, अववा अन्य शिवते प्रामाण्य करता है, अववा अन्य शिवते प्रामाण्य उत्पन्न होता है ? यदि उसीसे प्रामाण्य भी उत्पन्न होता है तो उन दावितके नष्ट हो जानेपर चक्षुते ज्ञानमात्रको उत्पन्ति नहीं होनी चाहिए । यदि प्रामाण्य अन्य दायितसे उत्पन्न होता है तो प्रामाण्य परतः वयो नहीं हुआ कहलाया । अतः प्रामाण्यको उत्पन्ति स्वदः नहीं होती ।

प्रामाण्यको ज्ञप्ति भी स्थतः नहीं होती। ज्ञप्तिका अर्थ है ज्ञानके प्रामाण्यका निरुषय कि यह ज्ञान प्रमाण है। प्रामाण्यका निरुषय कदाधित ही होता है, अदः वह बिना निमित्तके नहीं हो सकता। क्योंकि जो कादाखितक होता है, वह बिना निमित्तके नहीं होता जैसे घर वगैरह। और जिसका निरुषय किसी अन्य निमित्तसे किया जाता है, वह स्वतः कैसे कहा जा सकता है?

इसी तरह प्रमाणको स्वकार्यमें प्रवृत्ति भी स्वतः नहीं होती। वयोंकि प्रमाणका कार्य पुरुषकी प्रवृत्ति है अववा अर्थका परिष्ठेद ( जानना ) है ? इनमें-से प्रमाण पुरुषकी प्रवृत्ति है अववा अर्थका परिष्ठेद ( जानना ) है ? इनमें-से प्रमाण पुरुषकी प्रवृत्तिमें हेतु तोता है वि हो प्रामाण्यका निश्चय हो जानेपर वह निवृत्तिमें हेतु होता है वि हो प्रामाण्यका निश्चय हो जानेपर प्रमाण प्रवृत्तिमें हेतु होता है। जो सुदिमान होते है वे बावस्यकता होने मापसे हो निक्ष में प्रमाण प्रवृत्तिमें होता है। जो सुदिमान होते है वे बावस्यकता होने मापसे हो निक्षित होने सामस्य हो स्वातिका निर्मय न हुआ हो कि उसमें अपुक सामस्य है तो फितनी हो आवस्यकता होने-पर्य मा सुदिमान उसका सेवन नहीं करते। अतः निश्चय हो जानेपर ही वस्त-पर्य भी सुदिमान उसका सेवन नहीं करते। अतः निश्चय हो जानेपर ही वस्त-

धर्म प्रवित्तिमें हेत् हुआ करते हैं । इसी तरह अयैपरिक्ट्रेड मूच स्वकार्यमें भी प्रमाणको प्रवृत्ति बिना प्रामाण्यके निरुवयके नहीं होती । वर्षोक्ष प्रमाणका कार्य अर्थका बोध करा देना मात्र नहीं है: क्योंकि यह कार्य सी खद्रमाण आतो भी हो जाता है। अतः बस्तका यथायँ परिचछेद कराना प्रमाणका कार्य है। और यह कार्य प्रामाण्यका निरुचय हुए बिना नहीं होता । बधोहर प्रथम सा अर्थ माप्रहा परिष्ठित होता है। इसके बाद जब प्रामाध्यका निश्वय हो जाता है कि यह ज्ञान प्रमाण है तब चसका परिच्छेर यथार्थ माना जाता है। सायद करा जाये कि इस तरहरी प्रामाण्यका निरुवय माननेपर अनवस्या आदि दोप आर्दिये, किन्तु होसी बात नहीं है बंशोंक अञ्चल विषयमें प्रामाण्यका विषय स्वतः हो जाता है। जैसे अपने प्रामके जिस बनाशयको हम जन्मसे देखते बाते हैं, और उससे पानी लेवे हैं. उसके जानके प्रामाण्यका निरंचय सरकाल ही हो जाता है। इसी सरह अम्पस्त विषयमें यदि कहीं मिध्या शाम ही आता है सी उसके मनामाण्यका निरुपय भी तरकाल स्वतः ही जाता है। अतः अध्याग दशामें प्रामाण्य और अप्रामाण्यका निष्ठवय स्वतः होता है और अनक्ष्यास दशामें वरतः होता है। गयोकि किमी अपरिचित जगहमें जल जान हीनेपर उसके प्रामाण्यका निरुषय मैंद्रकोंको 'टर्र टर्र'से, अयथा पानी भरकर आनेवाले स्त्रो-परयोग होता है, बयोफि ये बार्स वानीके अभावमें नहीं हो। सक्ती । यहाँ बनवस्या दोवरा भव मा नहीं है, बयोकि 'मेदकोंको टर्र टर्र' और पानी भरकर सानेवारे स्वी-पुरपीका आवा-गमन जलके अधिनामाणी है यह सब जानते हैं, अतः इनके निश्चमके लिए किमी अग्र प्रवासकी सायश्यकता गर्ही है ।

क्यर भीमानकने कहा है कि बोधकरवका नाम ही प्रामानम है। से बोधकरका मदि 'वभेशकता बोधकरव' अभोध है, कब तो निस्पातान भी प्रमाण कहन्यानेता, क्योंकि निस्पातान मी अमे भावका बोधक होता है।

सीमो॰—विन जानने बाद समझ नोई वायक सरसा गरी होता वह जान सच्चा होता है। फिरमाशानमें सो बायक सराय हो जाता है, जो सननाता है कि यह जान सिक्सा है। इसीने हम अवस्मान्यको परता मानते हैं।

जैत-पर भी ठोड मही है वर्षों कि जब आ। यह मानते है कि प्रामाण मानके स्वरूपका ममशान्त्रभावी है एवं परतः आग्रामाण्यके निए वदकाय ही वहाँ है?

किर स्वयान्त्रियो सावका नवा स्वत्य है—प्रापायके स्वयावण नाम सवा-मान्य है, स्रवता स्वयानान्य कीई बन्तुमूत स्वर्ग है ? ब्रवम वस्त्रे ही प्रापायका अभाव होनेसे आनका ही अभाव हुआ कहरुगया; स्योंकि आप जानस्वको हो प्रामाण्य मानते हैं। दूखरे पक्षमें यह बतलाना चाहिए कि यदि अप्रामाण्य वस्तुभूत धर्म है तो वह क्या है? यदि संदाय और विपर्यक्का नाम अप्रामाण्य है तो ये दोनों तो जानास्मक है और ज्ञानत्वको हो आप प्रामाण्य मानते हैं। अतः ये दोनों तो अप्रामाण्यरूप हो नहीं सकते।

सवा जब आपके मतानुसार सभी ज्ञान आमतीरसे प्रमाण ही होते हैं तो उनमें संजय और विवरोत्तपना कैंसे आता है? यदि वह ज्ञान सामान्यको उत्पन्न करनेवाले कारणोके सिवा अन्य कारणोंसे आता है, तो उसी तरह यवार्ष बस्तुका निश्वय स्वरूप प्रामाण्य भी ज्ञान सामान्यको उत्पन्न करनेवाले कारणोंके सिवा अतिरिक्त कारणोंसे ही मानना चाहिए।

सारांदा यह है कि ज्ञानपना एक सामान्य धर्म है जो प्रमाण ज्ञानमें भी रहता है और अप्रमाण ज्ञानमें भी रहता है। किन्तु प्रामाण्य और अप्रामाण्य ये विशेष धर्म है जो ज्ञान मात्रमें नहीं रहते । जब कोई ज्ञान उत्पन्न होता है तो उसके प्रामाण्यका और अप्रामाण्यका निश्चय किया जाता है कि यह ज्ञान सच्चा है अपना झटा । प्रतिदिनकी बस्तओंके ज्ञानको सत्यता और असत्यताका निर्णय तो स्वयं ही तत्काल हो जाता है, किन्तु अपरिचित जगहमें जो बस्तज्ञान होता है, इमके प्रामाण्य और अब्रामाण्यका निश्चय अन्य कारणोसे करना पडता है। जय ज्ञानके प्रामाण्यका निरुचय हो जाता है तो अध्ययकतानुसार उसके विषयमें प्रवृत्ति की जाता है। यह ता हुआ प्रामाण्यकी बर्ष्ति (निश्चय) के विषयमें जैन दर्शनका स्रोभमत । अब प्रथन यह होता है कि ज्ञान जो सच्चा या झुठा होता है सो स्वयं ही होता है या अन्य कारणोसे होता है । जैन दर्शनका कहना है कि जैसे ज्ञानके उत्पादक कारणोंमें दोप होनेसे अप्रमाण ज्ञान उत्पन्न होता है. वैसे ही ज्ञानके उत्पादक कारणोंमें गुण होनेसे प्रमाण ज्ञान उत्तन्त होता है। अतः जैसे दोवोंसे उत्पन्त होनेके कारण अप्रामाण्यकी उत्पत्ति परतः होतो है वैसे ही गणोसे चरपन होनेके कारण प्रामाण्यकी उत्पत्ति भी परतः ही होती है। इस बातको ध्वेताम्बराचार्य देवसूरिने अपने प्रमाणनयतस्वालोक मामक सन्न ग्रन्यमे स्पष्ट रूपसे निवद्ध किया है। यथा--

"तदुमयमुत्पत्ती परत एव इसी तु स्वतः परतक्षेति । १-२१ ॥"

—सर्पात् प्रामाण्य और अप्रामाण्यकी उत्पत्ति परतः ही होती है । किन्तु सन्ति
स्वतः और परतः होती है ।

# पुमाएके भेद

जैनेतर दर्शनीय मीमांसक प्रमाणके छन् भेद सानता है—(१) घरवार, (२) अनुमान, (३) शाहर ( आगम ), (४) उपमान, (५) अर्थापित और (६) अपाव । मैयायिक चार भेद मानता है—(१) अरवार, (२) अनुमान, (३) शाहर और (४) उपमान । सांस्य सीन भेद मानना है—(१) अरवार, (२) अनुमान और (३) सांस्य । वैशैयिक और बौद्ध दो भेद मानते है—(१) अरवार और (२) अनुमान । सांस्य । वैशैयिक और बौद्ध दो भेद मानते है—(१) अरवार और (२) अनुमान । सांस्य । वैशियक और बौद्ध दो भेद मानते है—(१) अरवार और (२) अनुमान ।

जैन सम्मत दो भेद्—मैन दर्गन प्रमायक दो भेद किय गये है—एक प्रस्यत और दूसरा परोधा । यह के बताया है कि प्रमायको चर्चा दार्धीनक पुगकी देन हैं। इसी छे कुन्दकुन्दके प्रवचनसार में जान और शेयको क्षणी होनेवर भी प्रमाय और परेम पान्य नहीं मिलते । अतः कुन्दकुन्दने सानके ही दो नेद किये है— प्रस्था और वरोडा । किन्तु कुन्दकुन्दकी हो वरश्यराम प्रवचनसार के वस्यान परे वर्षो में किया है किये हैं में किये हैं में किया परे वर्षो में प्रमायक सुन्नामक सुन्नामकों, जो गम्भवतया दतर दर्शों के नृत्यमंत्रि प्रमावित होकर वस क्षणीको पूर्विक वर्षेत्रये रचा गया था, जानकों हो प्रमाय- सत्यान, जानके दो भेद प्रयाद और वरोज किये हैं। यही छे जैन दर्शन प्रमायक की चर्चान मुननात हुना है।

> "मनिधुतावधिमनःत्रयंयक्ष्यष्टानि ज्ञानम् ।९। -राज्यसार्वे १६०।

भावे परोक्षम् ।१९। प्रत्यक्षमन्यत् ।१२।"

— अर्थात् मित, युत, व्यविष, मनः पर्यम और केवल ये पाँच ज्ञान ही प्रमाण हैं। इनमिन्से आदिके दो ज्ञान परोक्ष हैं और बीप तीन ज्ञान प्रत्यक्ष हैं। इस तरह ज्ञानसम्बन्धी प्राचीन जैन परम्पराको निवद्ध करके सूत्रकारने मित, स्मृति, संज्ञा, विन्ता और अभिनिवोध नामक ज्ञानोंको अनर्थान्तर बतलाया। यथा—

"मितिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताऽश्चिनियोध इरयनधन्तिरम् ॥११॥"

और इस तरह उन्होंने अपने समयम प्रचलित स्मृति, प्रत्यमिज्ञान, तकै, अनुमान
प्रमाणोंका अन्तर्भाव प्रतिज्ञानमें करके जैन क्षेत्रमें वार्यानक प्रमाण पढितिको स्थान
दिया। इस प्रकार उस सम्म तक प्रमाणके मेदोंको व्यवस्था इस प्रकार यो—



वह समय भारतवर्षके दार्शनिक अम्युत्थानका समय था। वार्शनिक क्षितंज-पर नये-नये सितारे एकके बाद एक उगते थे और अपनी प्रभासे दर्शनशास्त्रका विकास करके अस्त हो जाते थे। समस्त्रभद्र, सिद्धसेन, बसुबन्धु, दिग्नाग, धर्म-कीर्ति, शबर, कुमारिल, बारस्यायन, प्रशस्त्याद सादिक संपर्यके फलस्वरूप 'क्षमी स्थान जमसे पनित्र किया। उनके पारस्परिक दार्शनिक संपर्यक फलस्वरूप 'क्षमी दर्शनोंका दिकास हुआ और नथी-नयी गुरियर्थोंको सुख्झानेका प्रयत्न हुआ। जैन परम्पराम सल्वार्थात्रकारने ताकिक परम्पराको मिश्रानमं अन्तर्भृत करके उत्तराधिकारियोंका मार्गदर्शन ती किया, किस्तु उससे प्रमाण पद्धतिको गुरिययौ नहीं सुख्झ सर्की। सबसे सबल गुरुयो थी इन्द्रियजन्य ज्ञानको परोक्ष मानता। किसी भी दार्शनिकने इन्द्रियजन्य ज्ञानको परोक्ष नहीं गाना, सब उसे प्ररक्ष हो मानते हैं। दूसरी गुरुयो थी परोक्षके भेदोंको लेकर। जैन सार्कनोंक सामने दूसरे प्रतिवादियों को ओरसे बराबर यह प्रदन होता या कि जैन अगर अनुमान आदि दर्गनाम्तरमें प्रमिद्ध प्रमाणोंको परोक्ष प्रमाण मानते हैं तो उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि वे गरोहा प्रमाणके कितने और मानते हैं और उनका मुनिदिनत सराम क्या है ?

स्व प्रदन रहा—स्मृति सादि प्रमाणींका । इस्ते विकार के नित्र माध्यकारिक प्रदाशमें भी सन्तर्मृत किया । जवनक दनमें सब्दका संगर्म के हिना । जवनक दनमें सब्दका संगर्म न हो। सबदक सो इन्हें माध्यकारिक प्रदाश माना । इनके लिए उन्होंने सांध्यकारिक प्रदाश दे थे भी कि किये—हिन्द प्रपत्ता । सित्र प्रदास से मीन-दिद प्रदाश । इत्ति प्रदास में से मीनिकी क्या मिला और अतिरित्र प्रस्तम क्षित स्थाप क्षित कारिक प्रदास स्थाप के स्थाप कार्यका है। परमृत् प्रदास से स्मृति सादिक सदस मंगर्यकों किये हुए हों सो उनका स्थापमें स्थार स्याप प्रदास में स्मृति सादि एक सो से स्मृति स्थाप कार्यका स्थापने स्थापने क्षित्र प्रकार से स्थापने हिमा गया। ( क्षूतानको कार्यक स्थापने स

१, 'बेबर्न सीवहदावेब महेर्नदानहाँमहा है-स्वादिक, ३-४४६ ।

र 'दालमान्ने मीतः सेदा विका चार्यितेशेषस्य । प्राकृतम् वेधानाध्येतं सूनं सावासुनीसनाय् ॥ १० १८---सोर्थनः ।

बतलाना । अतः जब मतिज्ञानको इन्द्रियप्रत्यक्त माना गया तो उसके सहयोगी स्मृति आदिको प्रत्यक्षके अन्तर्गत लेना ही चाहिए ।

किन्तु वक्तकं देवके प्रत्यों प्रमुख टीकाकार अनन्तवीर्यं और विधानन्दकी समृति आदिको अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष मानना अभोष्ट नहीं हुआ । विद्यानन्दने अपनी प्रमाण परीक्षामं अकलंकके मतानृनार प्रत्यक्षकं इन्द्रिय प्रत्यक्ष, अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष और अत्तीन्द्रिय प्रत्यक्ष भेद तो किये किन्तु अवश्रद्धे लेकर प्रारणा पर्यन्त ज्ञानको एक देश स्पष्ट होनेके कारण इन्द्रियप्रत्यक्ष और अनिन्द्रियप्रत्यक्ष माना तथा स्मृति आदिको परोक्ष हो माना । चत्तरकालीन जैन तार्किकोंने भी इन्द्रियज्ञ्य ज्ञानको तो एक अति संख्यवहारिकप्रत्यक्ष मानना स्थीकार किथा किन्तु स्मृति आदिको किसीने भी अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष महीं माना । और अकलंक देवने सूत्रकारके प्रतक्षे रक्षा करनेके लिए जो प्रयत्न किया था, बहु सफल नहीं हो कहा । किन्तु इनकी सुद्ध तार्किक प्रमाणपद्धिको सबने एक स्वरंसे अपनाया।

इस तरह अकलंकदेवके परचाल् दोनों जैन सम्प्रदायोंके सभी आचायोंने अपनी-अपनी प्रमाणविषयक रचनाओंमें कुछ भी फेर-फार किये विना एक ही रीतिसे अकलंकदेवके द्वारा किये गये झानके वर्धीकरणको स्वीकार किया है। सभीने प्रत्यक्षके मुख्य और साव्यवहारिक दो भेद करके मुख्यमें अविध आदि तीन झानोंको और सांव्यवहारिकमें मतिझानको लिया है। तथा परीक्षके स्मृति, प्रत्यमिज्ञान, तकं, अनुमान और आगम ये पाँच भेद करके उनस प्रत्यक्षके सिवाय और सब प्रकारके ज्ञानोंको परीक्षके पाँच भेदोंमें-से किसो-न-किसी भेदमें गर्मित कर लिया है। जैनदर्जनमें प्रमाणके भेद निन्न प्रकारसे हैं—-



इस नरह जैनदर्शनमें प्रस्यक्ष और परीक्षके भेदरों मून्त प्रमान दी माने भने हैं। किन्तु पार्वाक एक प्रत्यक्ष प्रमाण ही मानता है।

#### चार्चाकका एक प्रमाण

चार्याकरा बहुना है कि प्रत्यक्ष नामक एक हो प्रमाण है: वयोंकि प्रमाण अगोण होता है । वर्षनिद्धायक झानको प्रमाण कहते हैं, किन्तु अनुमानसे अवे का निक्ष्य नहीं होता । दूसरे, व्यान्तिका ग्रह्म होनेवर अनुमानको प्रवृत्ति होती है। व्यान्तिका ग्रह्म प्रत्यक्ष तो ताक्ष्य नहीं है; वयोकि प्रत्यक्ष तो निक्ष्यकों हो व्यान्तिका ग्रहम प्रत्यक्ष तो ताक्ष्य नहीं है; वयोंकि प्रत्यक्ष तो निक्ष्यकों हो प्रत्यक्ष तहा है, अता बह समस्त प्रधानिके लेकर ब्यान्तिका प्रहम करनेमें अग्रमण है। अनुमानमे भी व्यान्तिका ग्रहम सम्मान व्यान्तिका प्रहम मान व्यान्तिक प्रहम मान व्यान्तिक होता है। अता अनुमानमे व्यान्तिका प्रहम मान व्यान्तिक स्वान्तिक स्वान्तिका क्षान्तिका निक्ष्यका नहीं है। ता अनुमान प्रमाण केते सक्ष्यक है। अता वर्ष एक प्रत्यक्ष हो प्रमाण है।

अैगोंका कहाने है कि नायकिका उकर क्यन विचारपूर्ण गति है। प्रत्यानकी तरह अनुमान भी अपने विध्वमें अविशंवादक होने प्रमाण है। अनुमानके द्वारा जाने हुए अपने विशंवादका अभाव होता है। अनुमानके द्वारा जाने हुए अपने विशंवादका अभाव होता है। अनुमानको पार्काक गीम वर्शे मानते हैं, बधा उमका विगव गीम है। या प्रत्यापूर्वेच होनेंगे बहु गीम है। प्रमा पता दीक गति है, अधाकि प्रत्याप्त तरह अनुमानका भी विषय महानि वाति है। जैन बोदोंकी तरह करिएत सामान्य क्या पर्वाद्व होता के अनुमानको भीम वहते है, सो कोई कोई कोई मीर बाद प्रयायपूर्वेच होता है, सता यह मीम वाति है। अनुमानक्य स्वित्व होता है, सता यह मीम वात्र होता है, सता यह मीम वात्र होता है, सता सह स्वाद्व प्रसानको सामानक्य वात्र होता है। प्रसानको सामानक्य वात्र होता है। प्रसानको सामानक्य वायक स्वाद्व स्वाद स्वा

सवा हम आध्यक्ष वहल तमें नामक प्रमाणने मानते हैं। तमें प्रमाणके विशा सो आव गह भी नहीं बढ़ महोने कि प्रश्वकों है। प्रभाव है। दूसरी बाद महीके वह महोने हैं। दूसरी बाद मह है कि सनुवान प्रमाणके विशा चार्वक दर्शने महिन्य प्रस्तिक आहता, नवी महिना आवाज मेंने विक्र करेंने। वहां भी है—

'क्रमातिकरणसाम्बर्टिक्वेस्मिपियी गी: । प्रमातान्वरभग्नाताः प्रक्तिबादककारमित् ॥'

र. प्रतिहरू हार, दृव रेक्क-रेटव ।

प्रमाणत्व और बप्रमाणत्वकी व्यवस्थाते, दूसरेकी बृद्धिकी जाननेसे और पर-लोक बादिका निषेध करनेसे प्रत्यक्ष भिन्न प्रमाणान्तरका अस्तिस्व सिद्ध होता है। खतः चार्याकका प्रत्यक्ष प्रमाणकवाद ठीक नहीं है।

# वौद्ध-सम्मत दो भेद

बोद दो ही प्रमाण मानते हैं—प्रत्यक्ष और अनुमान । उनका कहना है—
"प्रमेयदैविण्यात् प्रमाणदैविण्यम्" —प्रमेय दो प्रकारका होनेसे प्रमाण मे दो
प्रकारका है। जैनोंका कहना है कि सामान्य विशेषारमक अर्थ ही प्रमेय है और
वही प्रमाणमात्रका विषय है। यदि अनुमानका विषय केवल सामान्य मात्र मात्रा
लायेगा तो उससे स्वलसण कप अर्थों प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी; वयोकि अन्यविषयक ज्ञान अन्यम प्रवृत्ति नहीं करा सकता । यदि ऐसा होगा तो घट-विषयक
ज्ञान पटम प्रवृत्ति करा हेगा। यदि कहा जायेगा कि लिपके द्वारा अनुमित
सामान्यमें विशेषका बोध होता है और उससे उसमें प्रवृत्ति होती है तो लिपसे
ही विशेषका बोध नथीं नहीं मान लेते । शायन वहा जाये कि लिपके अविनाभाव सम्बन्धको प्रतिवास सामान्यके साथ है तो यह यात तो सामान्यमें सो
समान है—सामान्यके प्रतिवासको प्रतिविश्व हो से यह यात तो सामान्यमें सा
समान है—सामान्यके प्रतिवासको प्रतिवश्वि विशेषोंक साथ नहीं, है तब सामान्यसे विशेषोंका बोध कैसे हो सकता है। यदि प्रतिवश्वक बोध न होनेयर भी
सामान्यके विशेषोंका बोध कैसे हो सकता है। विशेषोंक साथ नहीं लगका अविनाभाव
सम्बन्ध विशेषोंका बोध ही सकता है। विशेषोंक साथ लिगका अविनाभाव
सम्बन्ध कात होनेयर भी लिगसे विशेषका बोध नयों नहीं मान लेते।

बौदका कहना है कि प्रमेष भेद न भी रहे, किन्तु किर भी आ्नाम आदि
प्रमाण अनुमानसे मिनन नहीं हैं बयोकि सब्द वगैरहते सम्बद्ध परोक्ष अर्थकां बोध
होता है या असम्बद्धकां? असम्बद्ध अर्थका बोध तो हो नहीं सकता, क्योंकि
यदि ऐसा हो तो 'गी' शब्दसे भी अस्वका बोध हो जायेगा। यदि सम्बद्ध अर्थका
हो बोष राब्दसे होता है तो वह शब्द लिंग रूप हो हुआ और उससे उत्पन्न हुआ
ज्ञान अनमान ही हआ।

जनाका कहना है कि इस रोसिसे तो प्रत्यक्ष भी अनुमान ही ठहरता है; वयों कि प्रत्यक्ष भी अपने विषयसे सम्बद्ध होकर हो उसका झान कराता है। यदि ऐसा न हो तो सभी प्रमाता सभी अर्थों का प्रत्यक्ष कर सकेंगे। यदि कहा आयेगा कि यद्यपि प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों हो अपने-अपने विषयोंसे, सम्बद्ध है तथापि दोनों भिन्न सामग्रीसे उत्पन्न होनेके कारण भिन्न है, तो इसी प्रकार आगम आदि प्रमाणोंको भी अनुमानसे भिन्न क्यों नहीं मानते, क्योंकि आयम प्रमाण शहर रूप समयोगे उत्पन्न होता है। न तो बहु प्रत्यक्ष रूप है, बगोकि मविष्ठण कोर अस्य होता है और न अनुमान रूप है, बगोकि ससको उत्पन्ति बैक्टम कियने नहीं होतो। जैसे, 'जहाँ पूम होता है बहुँ अवस्य आग होतो है' ऐसा पूम अनिका अविनामात्र सम्बन्ध होनेने आता भूमते अनिको जान केता है। येने साराका अर्थने साय अम्बन्ध मही है कि जहाँ सारा हो बहुँ किया मी अवस्य हो। उदाइरणके लिए जहाँ विष्ठमजूर सारा मुना जाता है वहाँ विष्ठमजूर नामक अर्थ मी हो ऐसा कोई नियम नहीं है और न साराका अर्थ अवस्य रहता ही है। रावन, साराज्यकार्ती आदि सारा हो है। रावन, साराज्यकार्ती आदि सारा हो विषय साराज्य हो है। साराज्य हो कार्य आदि साराज्य हो है। साराज्य हो कार्य आदि साराज्य हो है। साराज्य हो कार्य कार्य हो साराज्य हो हो हो साराज्य हो साराज्य हो है। साराज्य हो साराज्य हो साराज्य हो है। साराज्य हो है। इस्ति अपनाल साराज्य साराज्य

## नैयायिक और मोमांसक सम्मव प्रमाण भेद

भैपायिक और मीमांगक खपमान नामका एक प्रमाण मानते हैं। दोनोंको गैजीमें अन्तर है। इनका निरूत्तन सवा वैनीके चातूरपत्रत्वनिमानमें जनका अन्तर्भाव मार्ग परीक्ष परिकटेटमें बत्तजाया आवेगा।

मीमोनक प्रत्यतः, अनुसान, झाटः (आगम्) और उपसानके अतिरिका अविविक्त और अमाव नामक प्रमाण भी मानते हैं। तनका विवेषन और अन्तर्भार आगे क्या जाता है।

## ग्रर्यापति नामक प्रमासका वियेचन तथा ग्रन्तभाव

मीमांगर का मन है कि अमीनित नागका एक स्वान्य समान है। देना पा मुना गया भी अर्थ जिनके दिना नहीं हो। महता देन अहुए अमेरी परन्ताको अमीनित कहते हैं। सावद माध्य (१।१।५) के इस बम्मनने स्वत् करते हुए सुना-दिसने भी निता है—

"प्रमाणपर्कविशाली यत्राधींत्रमध्यमा मचन् । भरस्यं करतपेदन्यं सार्वात्रमित्रहाहुण ॥"

शिंक दलीक अवदि दरिक दलीक है है

अर्धात् प्रायक्ष भावि छह प्रमाणीके हाता अभिन्य की अर्थ विशव किया करी हो सकता, जन अर्थती करणना अर्थासीत है। अर्थासीत के सकेर प्रकार हैं। प्रयक्षपुष्क अर्थासीत—वैने, अन्यराने अभिन्दा बाह कर कमी देशकर जनमें दर्जनावित्त करोति को अर्थासी की वाणी है; वर्षीति अर्थिप्य होनेने अर्थित को प्रायमित नहीं जान सकते। और न अनुमानने जान महते हैं वर्षीति अर्थनान- को उत्पत्ति प्रत्यक्षमे जिसका अधिनाभाव सम्बन्ध जान लिया गया है ऐसे लिएसे होती है। किन्तु अर्थापत्तिका विषयभत अर्थ कभी भी प्रत्यक्षका विषय नहीं होता । अनुमानपूर्वक अर्थापत्ति - जैसे सूर्यमें गमनसे गमन करनेकी शनित की कल्पना करना । वहाँ एक देशसे देशान्तरमें सर्पको देखकर उसके गमनका अन-मान किया जाता है और उससे उसमें गमनशनितको कल्पना की जाती है। धतपर्वक अर्थापत्ति - 'मोटा देवदत्त दिनको भोजन नहीं करता' यह बात सन-कर यह कल्पना बारना कि देवदल राशिमें भोजन करता है: क्योंकि भोजन किये विना मुटापा नही हो सकता । उपमानपूर्धक अर्थापत्ति-जैसे, गवयके साद्ध्यसे गोको जानकर यह करूरना करना कि गोमें उपमान प्रमाणके द्वारा जात हो सकने-की शक्ति है। अर्थापत्तिपर्धक अर्थापत्ति-जैसे शब्दमे अर्थापत्तिसे जानी गयी वाचक पावितसे अभिधानको सिद्धिके लिए शब्दके नित्यत्वका ज्ञान । अर्थात् शब्द-से अर्थको प्रतीति होतो है. उससे उसकी वाचकशन्तिकी प्रतीति होतो है और उससे भी शब्दकी नित्यताको प्रतीति होती है। अभावपूर्वक अर्थापत्ति-जैसे अभाव प्रमाणसे घरमे चैत्र नामके व्यक्तिका अभाव जानकर यह कल्पना करना कि चैन कहीं बाहर गया है; वयोंकि जीवित होते हुए भी घरमें नही है। इस प्रकार अर्थापति नामका एक प्रमाण है। मीमांसकके मतसे अभाव नामका भी एक प्रमाण है। जैसे, 'इस भूतलपर घट नहीं हैं', यहाँ घटका अभाव---अमाव प्रमाणके द्वारा जाना गया है; क्योंकि कहा है-जिसें वस्तु रूपमें सद्भावग्राही पाँचों प्रमाणोंकी प्रवत्ति गही होती. वहाँ बस्तुकी सत्ताको जाननेके लिए अभाव प्रमाण उपयोगी होता है। अभावका ज्ञान प्रत्यक्षते तो होता नही, ब्योकि वह अभावको विषय नहीं कर सकता। इन्द्रियोंका सम्बन्ध भावांशके ही साथ होता है। न अनमानसे अभावको जाना जा सवाता है वयोंकि हेत्का अमाव है। शायद कहा जाये कि अभाव प्रमाणके विषयभत अभावका अभाव होनेसे अभावप्रमाणकी मान्यता व्यर्थ है। किन्तु ऐसा माननेपर लोकप्रसिद्ध अभावके व्यवहारका ही अभाव हो जायेगा । यदि अभावको वस्तुरूप नहीं माना जायेगा तो उसके प्राग-भाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव और अस्यन्ताभाव भेद नहीं हो सकते । अतः अर्थापत्तिसे सभाव वस्तुरूप सिद्ध होता है। यदि उनत चारों प्रकारके अभावोंके व्यवस्थापक अभावत्रमाणको नहीं माना जायेगा तो प्रतिनियत वस्तु व्यवस्थाका

१. मी० श्लो० वर्धा० परि० श्लो० ३-६।

२. मी० श्लो०, श्रमाव, ख्लो० १।

३. वही, इली० रे⊏ ।

सामग्रीसे उत्पन्न होता है। न तो वह प्रत्यक्ष रूप है, व्योक्ति सविकत्यक शोर अस्पष्ट होता है और न अनुमान रूप है, व्योक्ति उसकी उत्पत्ति ग्रैरुप जिगसे नहीं होती। जैसे, 'जहां धूम होता है वहाँ अवस्य आग होती है' ऐसा पूम अग्निका अविनामाय सम्बन्ध होतेसे भाता धूमसे अग्निको जान रुता है। वैसे राज्यका अपेके साथ अन्वय नहीं है कि जहाँ घड़्य हो वहाँ अयं भी अवस्य हो। उदाहरणके लिए जहां विज्वलक्ष्य राज्य सुना नाता है वहाँ विज्वलक्ष्य नामक अयं भी हो ऐसा कोई नियम नहीं है और न सब्दकार अं अवस्य रहता हो है। राज्य स्वावज्ञकर्ती आदि शब्द तो वर्तमान हैं किन्तु राज्य तो अतीत हो पुका और संख्यक्षवर्ती आदि शब्द तो वर्तमान हैं किन्तु राज्य अवस्य यहता हो पुका और संख्यक्षवर्ती आदि शब्द तो वर्तमान हैं किन्तु राज्य अवस्य यहता हो पुका और संख्यक्षवर्ती आदि शब्द तो वर्तमान हैं किन्तु राज्य अवस्य वर्तिक नहीं है। इस्तिए अनुमान प्रमाणके शाव्य अमाण भिन्न ही है।

#### नैयायिक और मोमांसक सम्मत प्रमाण भेद

नैयायिक और मीमांचक उपमान नामका एक प्रमाण मानते हैं। दोनोंकी दौलोमें अन्तर है। इसका निरूपण सवा जैतोंके सादृश्यप्रस्याभिज्ञानमें उनका अन्तर्भाव भागे परीक्ष परिच्छेदमें बतलाया जायेगा।

मोमांसक प्रत्यहा, अनुमान, शाब्द (आगम) और उपमानके अतिरिक्त अवरिक्ति और अभाव नामक प्रमाण भी मानते हैं। उनका विवेचन और अन्तर्भार भागे किया जाता है।

#### भ्रयापत्ति नामक प्रमाणका विवेचन तथा श्रन्तर्भाव

मीमांसकरा मत है कि अर्थापित नामका एक स्वतन्त्र प्रमाण है। देखा या मुना गया जो अर्थ जिसके बिना नहीं हो सकता उम अनुष्ट अर्थनी कल्पनाको अर्थापित कहते हैं। बाबर माध्य (१११५) के इस कथनको स्पष्ट करते हुए कुमा-रिलन भी लिखा है—

"प्रमाणपर्कविज्ञाती यत्रार्थोऽनस्यधा मवन् । भरप्टं फलगेदस्यं सार्योपसिस्दाहता॥"

मिक इलीव अर्थाव परिव इलीव १ ]

अर्थात् प्रस्तथं आदि छह प्रमाणोंके द्वारा प्रसिद्ध जो अर्थ जिसके बिना गेहीं हो सकता, उस अर्थको करना अर्थात्ति है। अर्थायत्तिके अनेन प्रकार है। प्रस्तक्षर्यक अर्थापत्ति——नैसे, प्रस्त्याने अनिका दाह रूप कार्य देलकर उसमें दहनदाक्तिकी करूपना अर्थायत्तिको को जाती है; क्योंकि अर्ताद्रिय होनेसे प्रक्तिक को प्रस्त्यत्ति महीं जान सकते। और न अनुमानसे जान सकते हैं क्योंकि अनुमान की उरेनित प्रत्यक्षसे जिसका अविनाभाव सम्बन्ध जान लिया गया है ऐसे लिंगसे होतो है। किन्तु क्षर्यापत्तिका विषयभूत जर्थ कभी भी प्रत्यक्षका विषय नहीं होता । अनुमानपूर्वक अर्थापत्ति - जैसे सूर्यमें गमनसे गमन करनेकी शनितकी कल्पना करना । वहाँ एक देशसे देशान्तरमें सूर्यको देखकर उसके गमनका अनु-मान किया जाता है और उससे उसमें गमनशक्तिको कल्पना की जाती है। ध्रुतपूर्वक अर्थापत्ति -- 'मोटा देवदत्त दिनको भोजन नहीं करता' यह बात सून-कर यह कल्पना करना कि देवदत्त रात्रिमे मोजन करता है; क्योंकि भोजन किये विना मुटापा नही हो सकता । उपमानपूर्वक अर्थापत्ति-जैसे, गवयके सादृश्यसे गोको जानकर यह करुरता करना कि गोमें उपमान प्रमाणके द्वारा शांत हो सकने-की पावित है। अर्थापतिपुर्वक अर्थापति—जैसे शब्दमें अर्थापतिसे जानी गयी वाचक राष्ट्रितसे अभिधानकी सिदिके लिए यान्द्रके नित्यत्वका ज्ञान । अर्थात् शब्द-से अर्थको प्रतीति होती है. उससे उसकी याचकशनितको प्रतीति होती है और उससे भी शब्दकी नित्यताकी प्रतोति होती है। अभावपूर्वक अर्थापत्ति-जैसे अभाव प्रमाणसे घरमें चैत्र मामके व्यक्तिका अभाव जानकर यह करूपना करना कि चैत कही बाहर गया है; नयों कि जीवित होते हुए भी धरमें नही है। इस प्रकार अर्थापत्ति नागका एक प्रमाण है। मीमांसकके मतसे अभाव नामका भी एक प्रमाण है। जैसे, 'इस भूतलपर घट नहीं है', यहाँ घटका सभाव-अमाव प्रमाणके द्वारा जाना गया है; क्योंकि कहा है-जिस वस्तु रूपमें सद्भावप्राही पाँचों प्रमाणोंकी प्रयुक्ति नहीं होती, वहाँ वस्तुकी सत्ताको जाननेके लिए अभाव प्रमाण उपयोगी होता है । अभावका ज्ञान प्रत्यक्षि तो होता नही, क्योंकि वह समावको विषय नहीं कर सकता। इन्द्रियोंका सम्बन्ध भावांशके ही साथ होता है। न अनुमानसे अभावको जाना जा सकता है पर्योकि हेतुका अभाव है। शायद कहा जाये कि अभाव प्रमाणके विषयभूत अभावका अभाव होनेसे अभावप्रमाणकी मान्यता व्यर्थ है। किन्तु ऐसा माननेपर लोकप्रसिद्ध अभावके व्यवहारका ही अभाव हो जायेगा । यदि अभावको वस्तुरूप नही माना जायेगा तो उसके प्राम-भाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव और अत्यन्ताभाव भेद नहीं हो सकते । अतः अर्थापत्तिसे अभाव वस्तुरूप सिद्ध होता है। यदि उनत चारों प्रकारके समानोंके व्यवस्थापक अभावप्रमाणको नहीं माना जायेगा तो प्रतिनियत वस्त् व्यवस्थाका

१. मां० रलो० पर्या० परि० रलो० र-६।

२. मी० श्लो०, अभाव, श्लो० १।

३ वही, श्लो० १८।

स्रोप हो जायेगा ।

सायद कहा जाये कि वस्तु तो निरंश है, अतः प्रत्यसंसे वस्तुका सर्वातमा प्रहुण होनेपर कोई अगृहीत असत् अंश रोप न रहनेसे उसके ग्रहण करनेके लिए अमाव प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है। किन्तु ऐसा कहना ठोक नहीं है; क्योंकि वस्तु सदसदात्मक है उसमेन्से प्रहण्य आदिके द्वारा संदशका ग्रहण होनेपर भी अगृहीत असत् अंशको ग्रहण करनेके लिए अमाव प्रमाणको मानना आवश्यक है। अतः अर्थापितको तरह अभाव भी एक पृथक् प्रमाण है।

## अनुमानमें अर्थापत्तिका अन्तर्भाव

जैनोंका कहना है कि अर्थापत्तिका अनुमानमें अन्तर्भाव होता है। विशेष इस प्रकार है—प्रकार यह है कि अर्थापत्तिका उत्थापक जो अर्थ जिस अदृष्ट अर्थकी पिरक्रत्यामें निमत्त होता है, उनका उसके साथ अविनाभाव सम्बन्ध मात होता है या नहीं। यदि नहीं जात होता है तो, जिसके विशा भी वह ही सकता है, उसकी मी करवना करा देगा, अथ्या जिसके बिना यह नहीं होता है, उसकी भी करवना नहीं करा सकेगा, अर्थाक अर्थापत्ति उत्थापक अर्थके अविनाभाव सम्बन्धका जान नहीं होनेपर अर्थूष्ट अर्थकी परिकर्णना सम्मत्र कहीं है। यदि सम्मत्र हो तो जिसका अविनाभाव अनिविष्य है, ऐसे जिसके भी परोश अर्थका अनुमान किया जा सकेगा और एसी हिस्सिय लिए से स्वर्णित है। स्वर्णना सकेगा और रहेगापक अर्थमें की स्वर्णना होरे रहेगा।

यदि अर्थापत्तिका जस्यापक अर्थ जिस अदृष्ट अर्थकी करवनामें निर्मित्त होता है, जसका उसके साम अधिनाभाव सम्बन्ध ज्ञात होता है तो अर्थापत्ति और अदृ-मानमें कोई भेद नहीं रहता, वर्षींकि अविनाभाव रूपसे जाने हुए एक सम्बन्धीसे दूसरेका बीप करना दोनोंमें ही समान है।

तवा अर्घावतिके उत्थापक अर्धका अविनाभाव सम्बन्ध वर्धावित्तरे हो जाना जाता है या अन्य प्रमाणते । प्रयम प्रदाम अन्यान्याञ्चय नामक दोय आता है, यथोंकि अधिनाभाव रूपसे ज्ञात अर्घावित्तके उत्थापक अर्धके अर्घावित्तको प्रवृत्ति होतो है और अर्घावित्तको प्रवृत्ति होतो है और अर्घावित्तको प्रवृत्ति होतो है और अर्घावित्तको प्रवृत्ति होतो से अर्घावित्तको उत्थापक अर्धके अविनाभाव सम्बन्धकी प्रतिवित्त होती है । अर्घावित्तको प्रवृत्ति होती है । अर्घावित्तको स्वत्व व्यव्यक्ती है कि अर्धावित्तम अर्घवनाभावस्त्रताका ज्ञान सरकाल हो आता है ।

१. प्रमेषकः मा०, ५० १०७-१६२ ।

२. प्रमेषक्षा०, ४० १६१-१६६।

यदि अविपत्तिके उत्यापक अर्थका अविनाभाव प्रमाणान्तरसे जाना जाता है सो वह प्रमाणान्तर बचा है,-पुनः-पुनः दर्शन या विषयमें अनुपदम्भ । प्रथमपक्ष तो इसलिए ठीक नहीं है कि दाबित अतीन्द्रिय है, अतः उसका पुनः-पुनः दर्शन सम्भव नहीं है। दूसरे पदामें असत् हेतुका भी अपने साध्यके साथ अविनामायका प्रसंग आयेगा। अतः अर्थापत्ति अनुमानसे भिन्न प्रमाण नहीं है।

#### अभावका प्रत्यक्ष आदिमें अन्तर्भाव

अभाव प्रमाणका प्रत्यक्षादिम अन्तर्भाव होता है। विचेप इस प्रकार है —
अभाव प्रमाणवादीका मत्त है कि 'इस मूनलवर घट नहीं है, यहाँ निवेक्य
घटके आधारमून वस्तु भूनलके प्रहण आदि सामग्रीसे अभाव प्रमाणकी उत्पाद्ति होती है। सो यहाँ निवेक्य घटका आधारमूत भूनल प्रतियोगी घटसे संसुष्ट
प्रतीत होता है या असंसुष्ट ? पहला पक्ष अपुन्त है, क्योंकि यदि प्रत्यक्षसे
प्रतियोगी घटसे संसुष्ट भूनलकी प्रतीति होती है तो घटका अभाव प्रहण
करनेके लिए अभाव प्रमाणकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। यदि प्रवृत्ति होती है
तो वह प्रमाण नहीं है; क्योंकि घटके रहते हुव भी वह उसके अभावको जाननेमें
प्रवृत्त हो रहा है। इतरे पक्षमें अभाव प्रमाण हो व्यर्थ हो जाता है; क्योंकि
प्रत्यक्षसे हो पटसे असंसुष्ट (रहित) भूनलको प्रतीति हो जाती है। यदि कहा
जाये कि 'भूतक प्रतियोगी घटसे रहित हैं 'इसका ज्ञान अभाव प्रमाणसे होता
है, तो वह अभाव प्रमाण भी प्रतियोगीसे असंसुष्ट अन्यवस्कुका प्रहण होनेयर
हो प्रकृत होगा और प्रतियोगीकी असंसुष्टताका ज्ञान पुनः अभाव प्रमाणके हारा
ही होगा और ऐसा होनेवर अनवस्था होण आयेगा।

सभावप्रमाणकी दूसरी सामग्री है प्रतियोगीका स्मरण । तो बस्त्वन्तर मूतलसे संस् प्रतियोगीका स्मरण होता है या असंस् एका ? यदि भूतलसे संस् प्रतियोगीका स्मरण होता है या असंस् एका ? यदि भूतलसे संस् प्रतियोगीका स्मरण होता तो अभाव प्रमाणकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती; मर्योकि प्रत्यक्षसे भूतल प्रतियोगी घटसे युवत प्रतीत हो रहा है। यदि कहा जाये कि भूतलसे असंस् प्रतियोगीका स्मरण होता है तो प्रत्यक्षसे भूतलसे असंस् प्रप्तियोगीका प्रदण्त हो तह है। यदि करा महान हों, और ऐसा माननेपर अभाव प्रमाण व्यर्थ हो जाता है, वर्षोकि प्रत्यक्षसे भूतलसे सम्बद्ध प्रतियोगीके सद्भावका प्रदाशने हो रहा है। और वस्तुमात्रका प्रत्यक्षसे सम्बद्ध प्रतियोगीके सद्भावका प्रदाशने हो रहा है। और वस्तुमात्रका प्रत्यक्षसे

जिसका अमान होता है उसे प्रतियोगी कहते हैं।

ग्रहण माननेपर प्रतियोगी और अप्रतियोगीका व्यवहार नहीं यन सकता।

तया यदि अनुभूत वस्तुमें भी प्रतियोगीके स्मरणके विना अभावकी प्रतिपत्ति नहीं होती तो अनुभूत प्रतियोगीका हो स्मरण होना चाहिए। और उसका अनुभव अपयोगीका हो स्मरण होना चाहिए। और उसका अनुभव अपयोगे अपयोगि अपयोगे अपयोगि अप

सब प्रश्न रहता है अभावके मेदोंका, सो अपने कारणकलागोंसे पदार्य अपने-अपने स्वभावमें प्यवस्थित हो उत्त्व होते हैं और ये अपनेको अन्यसे मिछाते नहीं है। उनका स्वरूप अन्यसे व्यावृत होता है, उनसे भिन्न कोई अन्य अभावांश नहीं है। यदि हो सो वह अभावांश भी परक्ष हुआ। अतः पदार्थको उससे भी व्यावृत्त होना चाहिए। इस उरह अपरापर अभावको परिक्ष्पनासे अनवस्था दीप काला है। अतः अभाव भावसे स्वयंग भिन्न नहीं है।

मीमा॰—यदि अभावको अर्थान्तर नहीं माना जाता तो अभावमूलक व्यव-हार कैसे वनेगा? आप जैन लोग धटमहिन मूतलको घटामाय कहते हैं या घटरहित मूतलको घटामाय कहते हैं? प्रथम पद्ममें तो प्रत्यदा विरोप हैं। इसरे पत्मी तो नाममायका भेर हैं—घटरहित कही या घटामायिक्सिए कही एक ही बात है।

जैन—क्षी वया भूतल घटाकार है कि जिससे 'घट नहीं है' ऐगा करनेवर प्रस्तदा विरोध होता है ? बयोकि भूतल घटाकारसे रहित होनेसे घट नहीं हो है। यह सत्य है।

मीमां ---- यदि भृतलसे घटामाय अयन्तिर नहीं है, सी घटसे पूरा भूतलमें

भी घट नहीं है ऐसा बोध होना चाहिए, किन्तु ऐसा नहीं होता, बतः जैसे भूतल-से घट वर्षान्तर है वैसे ही घटामाव भी अषान्तर है।

जैन—उक्त कयन ठीक नहीं है; क्योंकि घटमें कभी भी न पाये जानेवाले भूतलगत असाधारण धर्मोसे युक्त भूतलको घटाभाव कहा जाता है किन्तु पटयुक्त भूतल घट और भूतलके संयोगरूप साधारणधर्मसे विशिष्ट होनेसे घटयुक्तरूपसे परिणियत है अत: 'भूतल घटरहित है' ऐसा उस समय नहीं कहा जा सकता।

अभावके चारों प्रकार भावान्तर स्वभावस्य है। जिसके अभावमें नियमसे कार्यकी उरवित्त होती है, उसे प्रागमाव कहते हैं। घटकी उरवित्ति पूर्ववर्ती अनन्तर परिणाम बिदाए मिट्टो घटका प्रागमाव है। यदि प्रागमावको तुक्छाभाव रूप माना जायेगा तो गायके नियमसे एक साथ उरवर होनेवाले दायें और वायें सींगोंके उपादानमें संकरताका प्रसंग आयेगा; क्योंकि तुक्छामाव रूप प्रागमाव तो एक ही है। यदि कहा जायेगा कि जिस उपादान कारणमें जब जिस प्रागमायका अभाव होता है, उस उपादानकारणमें तब उस कार्यको उरवित्त होती है, तो ऐसा कहाना भी युवत नहीं है; क्योंकि इसका यह प्रागमाय है यही नियम तहीं वनता।

प्रध्वंसाभाव भी भावस्वभाव हो है। जिसके होनेपर निवमसे कार्यका विनाश होता है उसे प्रध्वंशामाय कहते हैं। उसे यदि तुच्छ स्वभाव माना जायेगा तो घटके विनादाके लिए मदगर आदिका व्यापार व्यर्थ हो जायेगा। मुद्गरके व्यापारसे घटका प्रव्वंस भिन्न किया जाता है या अभिन्न ? यदि भिन्न किया जाता है तो घट नष्ट हो गया. ऐसा प्रत्यय नहीं होना चाहिए । यदि कहा जायेगा कि विनादाके सम्बन्धसे ऐसा प्रत्यय होता है. तो विनादा और घटका वया सम्बन्ध है ? तादारम्य सम्बन्ध तो हो नहीं सकता क्योंकि आप दोनीमें भेद मानते है। तदुरपत्ति सम्बन्ध भी नही हो सकता बयोंकि घट विनाशका कारण नहीं है। उसका विनाश तो मदगर आदिके निमित्तसे हुआ है। यदि घट और मदगर दोनोंको ही उसका कारण माना जायेगा तो विनाशके बाद जैसे मदगर बना रहता है घट भी बना रहेगा। यदि कहा जायेगा कि घट अपने विनाशका उपादान कारण है इसलिए विनाशके बाद घटको उपलब्धि नहीं होती। तो अभावको भावान्तर स्वभावरूप मानना होगाः वयोकि घट मावान्तर कपालादिका ही जपा-दानकारण होता है, बतः मुद्गरके ज्यापारसे घटसे मिन्न विनाश नहीं किया जाता। और घटसे अभिन्न विनाशके करनेपर तो मुद्गरने घटको किया यही कहा जायेगा, नयोंकि घट और विनाश अभिन्न है। बतः बन्धपरम्पराको त्यागकर मुद्गरके न्यापारमे घटाकारसे रहित कपालप्त मृद्ग्रन्थको उत्पति माननी चाहिए। अत: अभाव प्रमाणको उत्पत्ति सामग्री तथा विषयका बजाव होनेसे उसे अलग प्रमाण मानना उचित्र नहीं है।

इस तरह दर्भनान्तरोंमें माने गये प्रमाणींका अन्तर्भीव प्रत्यक्ष और परीक्ष प्रमाणोंमें हो जानेसे प्रमाणके दो ही मूळभेद है है इसीसे आचार्य माणिक्यनन्तिने सौज्यवहारिक प्रत्यक्षका स्टक्षण इस प्रकार किया है—

> "इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तं देशतः सांव्यवहास्क्रिम् ॥ ४ ॥" —[ परीक्षामुदा, २ परिच्छेर ]

—अर्थान् इष्टिय और मनके निमित्तने होनेवाले एकदेश स्पष्ट ज्ञानको सोव्यव-हारिक प्रत्यक्ष कहते हैं।

#### इन्द्रियके भेव

इन्द्रिये के पाँच भेद है—स्पर्शन, रसन, झाण, चलुः और श्रोत । इनमें-छे प्रत्येक इन्द्रिय हुए अपेर श्रीत । इनमें-छे प्रत्येक इन्द्रिय हुए अपेर श्रीत श्रीत श्रीत होती हैं। इन्द्रियोंक बाह्य और आक्ष्यक्तर आकाश रूप परिणत पुद्गलोंकी इन्पेन्द्रिय कहते हैं जैसे श्रीत आदि बाह्य रूपमें रचना है और जो कराय गोलक के आकार रूप आस्पत्तर रचना है वह सब इन्प्रेन्द्रिय हैं। स्वित और उपयोगको मायेन्द्रिय कहते हैं। ज्ञातावरण कमेंक दायोगका पियोपको स्वित कहते हैं। ज्ञातावरण कमेंक दायोगका पियोपको रूपिय कहते हैं। उसके निमित्त जो आत्माका जानने रूप विदेष परिणाम होता है, उसे उपयोग कहते हैं। इनमें से लिक्स भावेन्द्रिय तो स्व और अपेको ज्ञाननेमें योग्यता रूप है और उपयोग रूप मायेन्द्रिय स्व और अपेको ज्ञाननेमें याग्यता रूप है। बिना व्यागारके स्पर्शनादि इन्द्रिय स्परादिको नहीं जान सकते।

शंका-3पयोग को इन्द्रियका फल (कार्य ) है जमे इन्द्रिय क्यों कहा है ?

१. प्रमेष क० मा०, पू० २०३-२१६।

२, पंचेन्द्रियाणि ॥ १५ ॥ दिविधानि ॥ १६ ॥ निर्श्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम् ॥ १० ॥ सच्युपतीर्थी भावेन्द्रियम् ॥ १८४ ॥ — नरसार्थयम्, २ मध्यायः ।

इन्द्रियक्तमुरवेणः । तस्य क्यमिन्द्रियत्वम् । कार्यभ्यम्य वार्थे दर्शनाय यथा
पटालारपरिणतं विद्यानं घट शित । न्यार्थस्य तत्र मुस्तत्वाथ । इन्द्रस्य तिर्गामिन्द्रस्मिति यः स्वार्थः सः उपयोग गुरुयः, जायोगन्ययो जीव इति वचनाय । भत दर्शदेगस्वेन्द्रिद्रस्यं न्याय्यम् । —मर्वार्थमिद्धि थ० २, ए० १० ।

समाधान--कारणका घर्म कार्यमें देखा जाता है। जैसे घटाकार जानको घट कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि इन्द्र अर्थात् आत्माके विस्कृतो इन्द्रिय कहते हैं। ययोंकि आत्मा तो सूदम है इन्द्रियके द्वारा ही उसका अस्तित्व जाना जाता है। इन्द्रिय दाव्यका यह अर्थ उपयोगमें मुख्यतासे घटित होता है य्योंकि जीवका लक्ष्मण उपयोग कहा है। अतः उपयोगको इन्द्रिय कहना उचित हो है।

इन दोनों इन्द्रियोंमें-से द्रश्येन्द्रिय अप्रधान है; वर्षोक्ति द्रश्येन्द्रियके व्यापार करनेपर भी और प्रकाश आदि सहकारि कारणोके होते हुए भी भावेन्द्रियके विना स्पत्तिदिका ज्ञान नहीं हो सकता।

इन्द्रियोंके सम्यन्धमें नैयायिकोंके मतको समीक्षा

प्रवप्ता — अध्यन्त मिल जातीय पृथियो बाविसे अध्यन्त मिल जातीय बधु आदि इन्द्रियों को उत्पक्ति देखी जाती है अतः सब इन्द्रियों को पोद्गलिक मानना युक्त नहीं है। विश्व कि पृथियों को पोद्गलिक मानना युक्त नहीं है। विश्व कि पृथियों को पोद्गलिक मानना युक्त नहीं है। विश्व कि पृथियों को पोद्गलिक मानना युक्त नहीं है। जिसे राष्ट्रिय को उत्पक्ति होती है। तस्त्री क्षार वायुक्ते स्वर्यात इन्द्रिय होती है। तस्त्री कि स्वर्य पायिव है; क्यों कि वह क्यादिमें से गम्यको ही अधिवयक्त करती है। जो क्यादिमें से गम्यको हों अधिवयक्ति करती है वह पायिव होता है। जी क्यादिमें से गम्यको हों अधिवयक्ति करती है। जो क्यादिमें से गम्यको हों अधिवयक्ति करता है वह पायिव होता है। जी है होती है और हमेली पायिव है। उसी तरह हाम इन्द्रिय क्यादिमें विश्व मान होते हुए भी गम्यको ही अधिवयं कक है, जतः वह वार्यिव है। रसना इन्द्रिय क्योंकि वह कपको है। स्विध वायु कक वार्य होता है। अधिवयं कक है, जी दोपक। स्वर्य के दिन्य वायव्य है, क्योंकि वह केवल स्पर्य की ही अधिवयं कक है, जी दोपक। स्वर्य ति स्वर्यका है। विश्व वायु कक दीत स्वर्यका है। विश्व वायु कक दीत स्वर्यका है। विश्व वायु कक दीत स्वर्यका है। विश्व वायुक्त विश्व वायुक्त करता तो अध्यन्त अपनित्र है, विश्व वायुक्त करता है। विश्व वायुक्त करता वो विश्व वायुक्त करता तो अध्यन अपने समान जातीय विश्व पृण्याली इन्द्रिय का तो अध्यन अपने ही। प्रीय विश्व होता है। विश्व वायुक्त ही, विश्व वायुक्त करता तो अध्यन अपने समान जातीय विश्व पृण्याली इन्द्रिय के द्वारा हो प्राष्ट्र होता है।

उत्तर पक्ष--उनत<sup>र</sup> कथन ठोक नहीं है; वर्षोंकि पृथिबी आदि द्रव्यान्तर नहीं है बत: प्रत्येक इन्द्रिय पृथिबी आदिसे उत्पन्न नहीं हुई हैं । पृथिबी वर्गरह द्रव्या-

१. न्या० कु० च०, पृ० १५६।

२. न्यायस्० शशास्त्र । प्रशस्त्रपा०, ५० २२ । वैरो०, स्० दाराप्र्दा

३. न्या वाव ताव टीव, पृव ५३०। न्यायमव, पृव ४८९।

४. न्या • कु० च०, प० १५७ । प्रमेयक० मा०, प० ६२ ।

न्तर नहीं हैं, इसका समयन इस पुस्तकके दूसरे भागमें किया जायेगा। और वो कर यह कहा गया है कि झाण पार्थिय है, सो यह भी ठोक नहीं है; क्योंकि उसके सावक हेनुमें सूर्यकी किरणोंसे तथा जलिंडचनसे ज्यभिचार आता है; देखा जाता है कि तेल मदेन करके धूपमें बैठनेपर सूर्यकी किरणोंके द्वारा गन्यकी अभिव्यक्ति होतो है और मिट्टोपर जल सोंचनेसे गन्यकी अभिव्यक्ति होतो है। किन्तु न ठो सूर्यकी किरणों पार्थिय है और न जलिंडचन ही।

इगी तरह रसनाको जलीय कहना भी ठीक नहीं है, वर्गोंक उसकी विदिमें जो हेतु दिया गया है उसमें लवण (नमक) से व्यक्तिचार आता है। श्योंकि लवण यद्यपि जलीय नहीं है किन्तु ब्यंजनोमें डालनेपर उनके रूपादिका व्यंजक न होकर रसका हो व्यंजक होता है। चशुकी तैजस कहना भी ठीक नहीं है ब्यांकि उसके साधक हेतुमें माणिवय वगैरहके उद्योतसे व्यभिवार आता है। माणिक्य आदि रत्नोंका वद्योत रूपादिमें से रूपका ही प्रकाशन करता है किन्तु वह तैजस नहीं है। स्पर्शन इन्द्रियको बायुकी कहना भी ठीक नहीं है उसके सायक हेनुमें कपूर वगैरहसे व्यक्तिचार आता है। पानी वगैरहमें रूपादिये होते हुए भी कपूर शीक्ष हपर्यका हो व्यजंक होता है, किन्तु यह बायव्य नहीं है। तथा जैसे वायुके स्पर्धका अभिन्यंत्रक होनेसे स्पर्धन इन्द्रियकी बायुका कार्य मानते ही येसे ही पृथिबी, जल और तेजके स्पर्धका अभिव्यंजक होतेसे स्पर्धन इत्त्रियके पृथियो बादिके भी कार्य होनेका प्रसंग आता है। तथा जैसे तीनके रूपका अभिवर्यजन होनेसे पक्षकी तीजस मानते हो बैसे ही पृषिधी और जलमे रहवेशाले रूपका अभिव्यंजक होनेसे बशुके पृथिबी और जलका कार्य होनेका मी अनुषंग बादा है, जैसे जलके रसका अभिव्यंजन होनेसे रसनाको जलीय मानते ही वैसे ही पूर्विकोक रसना अभिव्यंजक होतेते रमनावे पवित्ता कार्य होतेका प्रशंग बाता है । शब्दके सम्बन्धमें जी पूछ कहा गमा है यह भी ठीक नहीं है, आगे दूसरे खण्डमें चान्द्रके बादावान गुण होनेका निवेध करेंगे । अतः इन्द्रियोके किसी प्रतिनिवत ( निश्चित ) मूतका कार्य होनेमें प्रमाणका सभाय है।

इन्द्रियोंके सांख्यसम्मत आईकारिकत्वको समीक्षा

सारचे एक प्रधान या प्रकृति नामके तत्वते महत् तत्वकी व्यक्तियाकत मानता है और महत्तवते वहंकारको व्यक्तियाकत मानता है। वहंकार या

१. न्या० हुव च०, १० ११७।

२. 'श्रमिमानोऽर्दकारः तस्माद् दिविषः प्रकारे सर्गः । येन्द्रिय पुर्वे प्रकारचेत्र ॥ २४ ॥-सांस्पनारिका ।

अभिमानसे दो प्रकारका समें प्रवित्ति होता है। एक-ग्यारह इन्द्रियों ( गाँव जाने-निद्रयों, स्पर्यनादि पाँच कर्मेन्द्रियों, मन ) और एक-पाँच तन्मात्रा ( स्पर्यों, रस, गम्प, रूप और सब्द )। इस तरह साह्य इन्द्रियोंको आहंकारिक मानता है। किन्तु उसका ऐसा माननेमें प्रमाणका अभाव है और प्रमाणसे बाधा भी आती है। उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—

इन्द्रियां वाहंबारिक नहीं है बयोंकि वे असेतन होनेके साथ करण भी है जैसे बिसोला। अथवा इन्द्रियां आहंकारिक नहीं है, बयोंकि वे इन्द्रियां है जैसे कर्मेन्द्रियां (बाजो, हाथ, पैर, गुदा और मूत्रेन्द्रिय )। दसमें मनसे व्यक्तियार नहीं आता क्योंकि द्रव्य मनको आहंकारिक नहीं माना है। भाषेन्द्रिय और भाष मनसे भी व्यभिचार नहीं जाता, क्योंकि हेतुमें 'असेतन होनेके साथ' यह दिसेपण दिया है भावेन्द्रियां तो सेनन हैं। सुखादिक और व्यभिचार नहीं जाता, क्योंकि सुखादि करण नहीं है।

इन्द्रियों आहंकारिक नहीं हैं बयोंकि वे प्रतिमियत ज्ञानके व्यपदेशमें निमित्त हैं, फैंसे स्पादि । अयवा इन्द्रियों आहंकारिक नहीं है बयोंकि वे प्रतिनियत विषय-को प्रकाशक हैं, जैसे दीपक । जैसे रूपजान, रसज्ञान आदि प्रतिनियत ज्ञानके व्यपदेशमें हेतु होनेसे रूपादि आहंकारिक नहीं है बैसे ही बक्षु ज्ञान रसन ज्ञान क्यादि प्रतिनियत ज्ञान व्यपदेशमें हेतु होनेसे बक्षु आदि इन्द्रियों भी आहंकारिक नहीं है ।

इन्द्रियाँ आहंकारिक नही है वर्षोक्त पुद्मकोंक द्वारा जनका अनुप्रह और जद-धात देखा जाता है, 'जैसे दर्गण वगैरह अस्मके स्वच्छ हो जाते हैं और परयरसे दूट जाते हैं अतः वे आहंकारिक नही है किन्तु पीद्मिक है, वेसे ही पौद्मिकक अंजन वगैरहसे चक्षु आदि इन्द्रियोंका अनुष्यह और उपधात देखा जाता है अतः वे भी पौद्मिक है। मन भी आहंकारिक नहीं है क्योंकि जसका विषय अनियत है, जैसे आरमा। अतः हब्येन्द्रियोंकी जस्पत्ति प्रतिनियत इन्द्रियके योग्य पुद्मलोंसे माननी चाहिए। अतः इन्द्रियों पीद्मिक है।

श्रर्थ और प्रकाशके ज्ञान कारणत्यकी समीक्षा

इस प्रकार इन्द्रिय और भनकी ज्ञानकी उत्पत्तिमें कारण बतलाया है। किन्तु कुछ दार्शनिक अर्थ और प्रकाशको भी ज्ञानका कारण मानले है। उनको उत्तर देते हुए आचार्य माणिक्यनन्दिने लिखा है—

नार्यालोको कारणं परिच्छेद्यत्वात्तमोवत् ॥६॥ तदन्वयव्यतिरेकानुविधाना-

१. प्रभेय कमल मासंगढ, ए० २३१ आदि ।

भावाच्य केशोण्डुकज्ञानवशक्तञ्चरज्ञानवच्य ॥७॥'—गरीक्षामुख २ परिन । अर्थ और प्रकाश ज्ञानमें कारण नहीं है क्योंकि वे जेय है, जैसे अन्यकार । अन्य-कार ज्ञानका अविवन्यक होनेसे ज्ञानका कारण नहीं है, छिर भी वह ज्ञानका बियय है।

दांका — अर्थ और प्रकाश जेय होते हुए भी यदि ज्ञानके कारण रहे आर्थे तो इसमें बना आपत्ति है ?

समाधान—यदि जर्च और प्रकाशको ज्ञानका कारण माना जायेगा दो वे प्रशु आदिकी तरह ज्ञानके विषय (ज्ञेव) महीं हो सकते ।

तथा, ज्ञान अर्थका कार्य है, यह बात प्रत्यक्षचे प्रतीत होती है या प्रमाणान्तरि प्रतीत होती है। यदि प्रत्यक्षचे तो केवल अर्थका हो अनुभव होता है। यदि उसी प्रत्यक्षचे अर्थको अनीत होनेके साय-हो-साय 'यह अर्थ ज्ञानका कारण है' ऐसी भी प्रतीति होती तो उत्तम कोई विवाद ही नहीं होना चाहिए था। वर्योकि प्रमाणवे ज्ञात वस्तुमं विवाद नहीं है। जाता । कुम्मकार वर्ष रह पटके कारण है, इसमें फोडे विवाद नहीं है। जाता वहीं प्रत्यक्षचे को केवल पदार्थका कि अर्थका कार्य हैं। यूनरा प्रत्यक्ष भी नहीं ज्ञानता, उसमें भी केवल पदार्थका कि अर्थका कार्य है। यूनरा प्रत्यक्ष भी नहीं ज्ञानता, उसमें भी केवल पदार्थका ही प्रत्यक्ष होता है। यदि दूनग प्रत्यक्ष भी जाता है कि ज्ञान अर्थका कार्य है से प्रत्य नाम है से वीय पदार्थको है। सवा दिलीय प्रत्यक्ष ज्ञान कार्यक्ष पहचा गहीं परता। वायद कहा जाये कि एक हो लात्माम होनेवाला अन्वत्य ज्ञान (दितीय ज्ञान) पूर्व पर्यक्षानाको प्रदूष करता है। कि तु ऐसा पानवेष्ट भी वह अन्वतः ज्ञान अर्थको तहीं जान सकता; वर्शीक दोनोंको ( अर्थ और ज्ञान ) विषय करनेवाला ज्ञान गहीं है अतः ज्ञान अर्थका ज्ञान वह गते ज्ञान सकता।

यदि 'ज्ञान अपंका कार्य है' यह यात प्रमाणान्तरसे जानी जाती है सो यह प्रमाणान्तर प्रानको विषय करता है, या अपंको विषय करता है अपदा प्रान और अपं दोनोंको विषय करता है? आदिके दो विवन्तों में तो यह प्रमाणान्तर पृंकि एक हो अपं या जानको विषय करता है अतः वह नहीं जान सकता कि अपं और प्रानमें पार्यकारण भाग है। जैते कुम्मकार और पटमें-ने किसी एक को पहल करनेवाला प्रान कुम्मकार और पटमें-ने किसी एक को पहल करनेवाला प्रान कुम्मकार और पटमें बतमान कार्यकारणभावको नहीं जानता। प्रान और अपंका दोनोंको जाननेवाल ज्ञानमें भी 'ज्ञान अपंका वामें हैं ऐसी प्रतीति नहीं हो महता; वर्षीक आपने (नेपाधिकने) हमारे-नेस सहसांके

त्तस प्रकारका ज्ञान नहीं माना । ज्ञानको जाननेवाळा ज्ञान अर्थको भी जानता है अयवा अर्थको ज्ञाननेवाळा ज्ञान ज्ञानको भी ज्ञानता है ऐसी आपको मान्यता नहीं है। यदि इस प्रकारका ज्ञान आप मानते है तो आपको एक पाँचवा प्रमाण मानना पड़ेगा।

नैयायिक— 'ज्ञान खर्यका कार्य है' यह हम अनुमानसे जानते हैं जो इस प्रकार है—ज्ञान अर्थ और प्रकाशका कार्य है चयोकि उनके साथ ज्ञानका अन्वय और व्यतिरेक पाया जाता है। जिसका जिसके खाय अन्यय-व्यतिरेक पाया जाता है यह उसका कार्य होता है। जैसे अन्यक्ता कार्य धूम है। ज्ञानका भी अर्थ और प्रकाशके साथ अन्यय-व्यतिरेक पाया जाता है। व्यांकि वर्य और प्रकाशके होनेवर हो ज्ञान होता है और उनके नहीं होनेवर हो जान होता है और

किन्तु नैयायिकका जयत कथन ठीक नहीं है। वयोंकि जानका अर्थ और प्रकाशक साथ अम्बय-यितिरेक नहीं है। इस विषयमे हम जमय-प्रसिद्ध दृष्टान्त उपियत करते हैं। जिस व्यथितको आँखोंम कामका रोग होता है उसको अर्थक समावमें भी आकाशमें केश दिखाई देते हैं। अब प्रश्न यह है कि उस जानके होनेमें किसका हाथ है ? वंशोण्डुकका अथया आँखकी पर्ककोंका, अथवा पर्काके वालोंका अथया कामका वर्गरहका ? पहला विकर्प तो ठीक नहीं है भगोंकि केशोण्डुकका ज्ञान केशोण्डुक रूप अर्थके होनेपर ही यदि होता हो तो उसे भामक ज्ञान नहीं कहा जा सकता। यदि उस शानके होनेमें आँखकी पर्कक कारण हैं तो पर्कों केशोण्डुक आकार रूपसे प्रतिमास आगि स्थित रूपसे और केशोण्डुक आकार रूपसे प्रतिमास नहीं होना चाहिए। यदि कहा जाता है कि अर्थांक कारण हैं तो पर्कोंके बाल ही सामने आकाम केशोण्डुक रूपसे प्रतिमासित होते हैं तो जिस कामका रोगोकी आँखोंकी पर्कोंमें बाल नहीं है, दसे आकाम केशोण्डुक ज्ञान नहीं होना चाहिए। यदि क्रिया कार्यों केशोण्डुक ज्ञान नहीं होना चाहिए। यदि क्रिया कार्यों केशोण्डुक रूपसे प्रतिमासित होते हैं तो जिस कामका रोगोकी आँखोंकी पर्कोंमें बारू नहीं है, दसे आकाम को केशोण्डुक ज्यसे ज्ञान नहीं होना चाहिए। विस्था स्थान स्थान होते हैं तो जिस कामका रोगोकी आँखोंकी पर्कोंमें बारू नहीं है, दसे आकाम को केशोण्डुक ज्ञान नहीं होना चाहिए। विस्था स्थान स्थान होते हैं तो जिस कामका रोगोकी आँखोंकी पर्कोंमें बारू नहीं है, दसे आकाम स्थान होते हो तो विस्था स्थान होते होता चाहिए।

दूसरी बात यह है कि यदि केबोण्डुक ज्ञानमें श्रीक्षोंके बालोंका हाय है तो ये बाल गींकोंम ही दिलाई देने चाहिए, आकारामें नही । स्थाणु (ट्रूट) के निमित्तसे होनेवालो पुरुषकी श्रान्ति स्थाणुमें ही देखी जाती है, अन्यत्र नहीं। यदि श्रान्तिक कारण श्रांकोंके बाल ही आकारामें केबोण्डुक रूपके केशोण्डुकका आन उत्पन्न करते है तो चक्षु और मनसे रूपजानकी उत्पत्ति माननेमें ही क्या ही है । असे श्रांकिक वालोसे उत्पन्न हुआ ज्ञान केशोण्डुकको प्रहण करता है वैसे ही अर्थसे मिनन इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान श्रांको प्रहण करता है वैसे ही अर्थसे मिनन इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान श्रांको प्रहण करता है ।

यदि कामल आदि रोग केशोण्डुक ज्ञानकी उत्पत्तिमें कारण है और उनसे

उत्पन्न हुआ ज्ञान असत् केजादिकी जानता है तो निर्मल चक्तु और मनसे उत्पन्न हुआ ज्ञान सद् वस्तुको जानता है ऐसा वर्षों नहीं मान केते । ऐसी दिवसिमें ज्ञान अर्थका कार्य फैसे हो सकता है। वयोकि ज्ञानको अर्थका कार्य माननेमें वैद्योण्डुक ज्ञानसे व्यक्तियार आता है और संज्ञायज्ञानसे भी व्यक्तियार आता है।

र्रधायज्ञान अर्थके होनेपर ही होता है, ऐसी वात नहीं है यदि ऐसा हो हो वह अञ्चल्त कहा आयेगा। तथा संदायज्ञानके विषयमूत स्वाणु और पुरुष इंप् दो अर्थ एक अगह रह भी नहीं सकते। यदि रह सकते होते तो संदाय हो वर्षा होता?

नैयायिक—सामायका प्रत्यक्ष होनेंसे, विशेषका प्रत्यक्ष न होनेंसे तथा दोनींक विशेष यमीका स्मरण होनेंसे संदावज्ञान होता है। और विषयंप्रज्ञान सामने स्पित सीपसे विपरीत चौदीके विशेष यमीका स्मरण होनेंसे होता है। अतः संज्ञप और विपर्ययाम अर्थसे ही उत्पन्न होते हैं।

उनत कथन ठीक नहीं है। इन दोनों जानींका हेतु सामान्य है, विरोध है खबवा दोनों है? मामान्य तो होतु हो नहीं सकता, वर्गोंक सामान्यमें तो संवय आदिका अभाव है, सामान्यका तो प्रत्यक्षा हो जाता है और जितका प्रत्यक्ष हो जाता है अपर जितका प्रत्यक्ष हो जाता है उत्तर्भ संवया प्रतिकारिक केते हो सकते हैं? उत्तर्भ संवय आदि जानोंका विषय विदोध है तब उत्तर्भ जनक मामान्य कैते हो सकता है। अन्यक्ष विषय करनींका प्रात्म उत्तर्भ अभ्यक्ष अभ्यक्य अभ्यक्ष अभ्यक्ष अभ्यक्ष अभ्यक्ष अभ्यक्ष अभ्यक्ष अभ्यक्ष अभ्यक्ष

यदि संग्रवमान सामान्य अर्थसे उत्पन्न होता है तो आपने जो संग्रवको अर्थे और अमर्पजन्य माना है उत्तरे विरोध आता है व्यक्ति स्थाणु और पुरुप्तेन्से मोर्स एक जो सम्मृत्व विद्यमान होता है यह तो अर्थ है और जो विद्यमान नहीं होता वह अन्य हैं। उन दोनोंमे संग्रवमानकों उत्पत्ति आपने मानी है। तथा मिर्न संग्रवमान आपने चन्त्र होते हैं तो कामल रोगोको देशोण्डुक-का प्राप्त उत्पन्न नहीं हो सकता; वर्षोक्त आकारामें केशोण्डुक वर्षेरहके ममान समजाली कोई बस्तु वर्तमान नहीं है जिस देशकर केशोण्डुक वर्षेरहके ममान समजाली कोई बस्तु वर्तमान नहीं है जिस देशकर केशोण्डुक वान हो। अदः संग्रवाली कोई वस्तु वर्तमान नहीं है विस्त देशकर केशोण्डुक वान हो। अदः संग्रवाली कोई वस्तु वर्तमान नहीं है विस्त देशकर केशोण्डुक वान हो।

विशेष भी उनका हेतु नहीं है बजींक शामने विशेषका अभाव है। मरि सामने स्थालु पुरश्का विशेष सर्थ बर्तभून होता तो उसका शान सभान्त कहलाता । घायद कहा जाये कि सामने स्थाणु है सो उस स्थाणुसे थया पुरुष है अप शा यह पुरुष हो है इस प्रकार पुरुष अंदाका निश्चय की हो सकता है? यदि स्थाणुमें न रहनेवाले पुरुष रूप अंदाका भी उससे निश्चय हो जाता है तो इंटिय और मनसे उत्पक्ष होनेवाले सत्य ज्ञानमें भी अर्थको कारण माननेको कत्यना वर्ष हो है। अतः विदोष भी संस्थादि ज्ञानका जनक नहीं है। और न सामान्य और विदोष दोनों ही संस्थादि ज्ञानके जनक है क्योंकि ऐसा माननेपर दोनों प्रशेंम जो दोष दिये गये है उन सब दोषोंका प्रसंग आता है। अतः जब संस्थादि ज्ञान अर्थक अभावमें ज्ञानके अभावकी सिद्धि कैसे हो सकती है जिससे ज्ञानको अर्थका वर्षया गाना जाये।

तथा, यदि ऐसा माना जाता है कि जो कारण होता है उसे ही ज्ञान जानता है तो योगिज्ञान पूर्वकालमावी पदार्थों को हो योगिज्ञान जान सकेगा वयोकि वे ही उत्तक कारण हो सकते है, जो पदार्थ उसी समय उत्पन्न हो रहे हैं अथवा मिवदमें उत्पन्न होंगे उन्हें नहीं जान सकेगा वयों कि वे उस योगिज्ञानके कारण नहीं है। जो आसमजाम कर लेता है वही किसीका कारण होता है, अन्य नहीं। यदि जिसने आस्तलाम नहीं किसी है उसे भी कारण माना जाता है तो खर-विपाण भी किसीका कारण हो जायेगा। वर्तवान और भावी पदार्थ ज्ञान के कारण नहीं होते हुए भी यदि योगिज्ञानके द्वारा जाने जाते हैं हो हमारा ज्ञान भी ज्ञानके ककारण नहीं होते हुए भी यदि योगिज्ञानके द्वारा जाने जाते हैं हो हमारा ज्ञान भी ज्ञानके ककारण नहीं होते हुए भी यदि योगिज्ञानके द्वारा जाने जाते हैं तो हमारा ज्ञान भी ज्ञानके ककारण नहीं होते हुए भी यदि योगिज्ञानके द्वारा जाने जाते हैं तो हमारा ज्ञान भी ज्ञानके ककारण नहीं होते हमारा ज्ञान भी क्षाची क्षाची ज्ञान सकता है। और विद

त्तपा अर्थ यदि दाणिक है तो ज्ञानके कालमें अर्थका समाव होनेसे ज्ञान सर्थकों कैसे जान सकता है।

जो ज्ञानका कारण अर्थ होता है वही ज्ञानके द्वारा जाना जाता है, ऐसा
माननेवाले वादी अर्थकी उत्पद्धमानताको फैसे जान सकते हैं? अर्थकी उत्पद्धमानताको प्रतीति उत्पद्धमान अर्थके समकालभावी ज्ञानके द्वारा होती है, या
पूर्वकालभावी ज्ञानके द्वारा होती है अधवा उत्तरकालभावी ज्ञानके द्वारा होती है
है? समकालभावी ज्ञानके द्वारा तो हो नहीं सकती क्योंकि समकालभावी
ज्ञान उत्पद्धमान अर्थका कार्य नहीं है। पूर्वकालभावी ज्ञानके द्वारा भी अर्थको
उत्पद्धमानताको प्रतीत नहीं हो सकती, क्योंकि उस कालमें अर्थको
पानताका अभाव है। और जिसका अभाव है उसे ज्ञान ज्ञान नहीं सकता वर्षोक
वह उस ज्ञानका कारण नहीं है। उत्तरकालभावी ज्ञान भी अर्थको उत्पद्धमानताका नहीं ज्ञान सकता वर्षोकि उस कालमें वह नष्ट हो जाती है। सारांज

यह है कि अर्थरे पूर्वकालमात्री झानके समयमें अर्थकी उत्पद्ममानता नहीं है किन्तु उत्पत्स्यमानता है और उत्तरकालभाषी झानके समयमें उत्पासना है, अराय-मानता नहीं है।

भी ईरवरके जानकी निरंप मानते हैं, जनके सबसे भी यही सिद्ध होता है कि जान अकारणभूत अर्थको जानता है। उसी तरह हमारा जान भी अकारणभूत अर्थको जानता है?

अतः शानका अर्थके माध अन्यय-व्यविरेक न होनेसे शान अर्थका कार्य सिंख महीं होता।

#### प्रकाशके ज्ञानकारणस्वकी समीक्षा

ग्नान प्रकाशका भी कार्य नहीं है क्योंकि जिनको अस्ति अंतन वगैरहरे संहत होती है उन्हें तथा विल्ली वगैरहरे प्रकाशके अभावमें भी ज्ञानको उत्सत्ति देवी जाती है

शंका—यदि प्रकाश शानका कारण नहीं है तो हमें अन्यकारमें भी शान ; होना चाहिए किन्तु ऐता नहीं होता । अतः प्रकाशके होनेपर शान होता है और प्रकाशके नहीं होनेपर शान नहीं होता । इसलिए शान प्रकाशका कार्य है । यदि प्रकाश और शानमें अन्य-व्यक्तिक होनेपर भी कार्यकारण भाव नहीं माना जाता है तो भूम और आगमें भो कार्यकारण भावका व्यवस्थायक कोई दूमरा नहीं है ।

समाधान—पदि अन्यकार अवस्थान आन नहीं होता तो अन्यकारका ज्ञान कैसे होता है ? या आनके बिना भी अन्यकारको प्रतीति हो सकतो हैं तो अन्य अयों श्री प्रतीति भी ज्ञानके बिना हो आयेगी। और ऐसी अवस्थान आनकी कल्पना हो स्वर्थ हो जायेगी। अस्थकारको प्रतीति भी हो और ज्ञान न हो यह सो स्वयवनविरोध है क्यों कि प्रयोतिका हो नाम आन है।

पूर्वपक्ष----प्रत्यकार नामक कोई पदार्थ हो नहीं है जो ज्ञानका विषय हो । स्रोकमें तो ज्ञानके चतवत्र न होनेको हो अन्यकार सहते हैं ।

उत्तर--तब तो प्रवाशका भी अभाव हो जायेगा वर्षोकि स्वष्ट शानके विवाय प्रकाश अन्य कुछ नहीं है । स्रोक्ष स्वष्ट शानको उत्त्विको ही श्रकारा बहुते हैं ।

पूर्वपक्ष-प्रशासिक अमावमें ज्ञानमें शास्ता नीते आ सक्ती है ?

उत्तर-प्रकारके अभावमें भी विषय वर्षण्टकी क्यका और हम छोगींको स्मादिना स्पष्ट ज्ञान होता है। तथा प्रकाशको विषय करनेवाले झानमें जो स्वष्टता पायो जातो है वह स्वष्टता प्रकृत ज्ञानके विषयभूत प्रकाशसे आतो है, या प्रकाशान्तरसे आतो है, या किसी अन्य कारणसे आतो है । यदि किसी अन्य कारणसे आतो है तो स्वष्टता प्रकाशक कृत नहीं हुई। यदि वह स्वष्टता अन्य प्रकाशसे आतो है तो उस अन्य प्रकाशको विषय सरनेवाले ज्ञानके स्वष्टता अन्य प्रकाशसे आयेगी और इस तरह अनवस्था दोप आता है। यदि प्रकृत ज्ञानके प्रकृत ज्ञानके विषयभूत प्रकाशसे ही स्वष्टता आते हैं तो ज्ञानके स्वष्टता अन्य प्रकाशसे ही स्वष्टता आते हैं तो ज्ञानके स्वष्टता अन्य प्रकाश हो स्वष्टता आते हैं यही कहा जायेगा। ऐसी स्विधिस प्रहादिक ज्ञानके स्वष्टता अपने विषयसे हो आतो है यही कहा जायेगा। ऐसी स्विधिस प्रहादिक ज्ञानके स्वष्टता अपने विषयसे हो स्वाती है यही कहा जायेगा।

पूर्वं - प्यटादि चमकदार नहीं होते, अतः उनसे ज्ञानमें स्वष्टता नहीं स्राती।

उत्तरं — तब सो घोर अँगेरी रातमें विलाय आदिके ज्ञानमें स्पष्टताके अमावका प्रसंग आता है।

पूर्व --- तो फिर दीवक वगैरहका ग्रहण व्यर्थ ठ इरता है स्पोंकि उनके दिमा ज्ञान चरपल होता है।

उत्तरo—दोवकका ग्रहण कार्य नहीं है वर्धोंकि अंत्रनादिकी तरह दीवकके द्वारा अन्यकारका पटल दूर हो जानेसे विषयमें तो ग्राह्मता रूप विदेषकी वरपति होती है और इन्द्रिय तथा अनमें उस जानके जनकरन रूप विदेषकों उरपति होती है। किन्तु इससे प्रकाशको ज्ञानका कारण नहीं माना जा सकता, अन्यया परदा इटानेवाले हस्तादिको भी ज्ञानका कारण मानना होगा। जतः जैसे ज्ञानक उरम्ह्र न होनेका नाम हो अन्यकार है बैसे हो स्पष्ट ज्ञानको उरपत्तिके सिवाय प्रकाश भी अन्य कोई वस्तु न टहरेगा।

पूर्व ----इस प्रदेशमें बहुत प्रकाश है और उसमें मन्द प्रकास है, ऐसा लोक-व्यवहार देखा जाता है अतः प्रकाश स्वष्ट झानोत्यतिसे भिन्न बस्स है।

उत्तर - वो गुफा वगैरहमें धना अधकार है और अन्यत्र सन्द अन्यकार है स्वा ऐसा लोक्व्यवहार नहीं होता? यदि यह लोक्व्यवहार झूठा है तो प्रकास-सम्भावी उत्तर व्यवहार कैसे सच्चा माना जा सकता है।

सत: सर्थ और आकाश ज्ञानके कारण नहीं है।

मतिज्ञान अथवा सांव्यवहारिक प्रत्यच
 बावार्य कृत्यकृत्यने कहा है कि—'परकी सहायतासे जो पदार्थोंका ज्ञान होता

१. प्रवच०, सा० ५६-५८, भ०,१

है वह परोक्ष है। और परको सहायता बिना केवल आत्माके द्वारा जो पदार्घोरा भान होता है वह प्रत्यक्ष है।' अब प्रश्न होता है कि वह 'पर' कीन है ? कुर्य फुर्य कहते हैं—'इन्द्रियौ' परद्रव्य है यशींकि वे स्पर्ध, रस, गन्य, रूप और द्वारा को विषय करतो है और ये सब जड़ है। अतः द्रव्येन्द्रियौं जहत्वरूप है, जब कि आत्मा चैनन्य स्वरूप है। इसलिए 'पर' इन्द्रियोंके द्वारा जाना हुआ पदार्थ प्रत्या नहीं हो सकता वह तो परोक्ष ही है।

जाचार्य पूच्यपाद लिखते हैं—'पर' अर्थात् इन्द्रियों, मन, प्रकास, वपदेश आदि बाह्य निमित्तोंको अपेक्षा लेकर उत्पन्न होनेबाल मित्रांक कोर सुतमात परोश है, नयीकि मूनकारने इन्द्रिय और मनको सहायतासे उत्पन्न होनेबाल जानको मित्रान कहा है । वेबललं देवने स्पष्ट जानको प्रत्या कोर स्पष्ट और अर्था के मित्रान कहा है । वेबललं देवने स्पष्ट जानको प्रत्या के प्रत्या कोर अर्थ जानको प्रत्या कहा है । वेबललं देवने स्पष्ट जानको प्रत्या के प्रत्य के प्रत्या के प्रत्या के प्रत्या के प्रत्य के प्रत्या के प्रत्य के

## श्रयविग्रह श्रोर व्यंजनावग्रह

साध्यवहारिक प्रत्यक्ष स्वया भित्रागिक चार भेर हैं—अनप्रह, हैहा, स्वया क्षीर धारणा । वस्तुके माथ दिन्द्रवक्षा सम्पर्ध होनेके बार जो स्वयंका जान होता है तो अवप्रश कहते हैं। आधाव वह है कि बहु बादि दिन्द्रयों और परादि पराधिका सम्पर्ध होते ही प्रथम दर्शन होता है। यह दर्शन सावाप्यको प्रहण करता है। यो छे बही दर्शन बस्तुके आस्तार आदिका निर्मय होनेपर अवप्रह ज्ञान क्ष्य परिवात हो जाता है। अवप्रहक्त भी दो भेर हैं—पुक व्यंवनावपह और एक अर्थावपह । अस्पर परिवात हो आस्त्रको व्यंवनावपह क्षर प्रहणको स्वंवनावपह कहते है और हाए ग्रहणको स्वंवनावपह

<sup>्</sup>र. सर्वायक, एक शहर ॥

२. स्तिपात्रय, सा० है । १. ५० १८२, का० १८१–१८३ ।

४. स्थार पुर पुर, पुर ११६।

कहते हैं । आचार्य पूज्यपादने एक दशान्तके द्वारा दोनोंका भेद स्वष्ट करते हुए लिखा है कि-जैसे मिट्टीके नये सकोरेपर जलके दो-बार छीटे देनेसे वह गीला नहीं होता । रिन्तु बार-बार पानीके छींटे देते रहनेपर वह कीरा सकोरा घीरे-षीरे गीला हो जाता है। इसी प्रकार श्रीय आदि इन्द्रियोमें आया हमा शब्द अथवा गन्ध आदि दो तीन क्षण तक स्पष्ट नही होते । किन्तु बार-बार ग्रहण . करनेपर स्पष्ट हो जाते हैं। अतः स्पष्ट ग्रहणसे पहले व्यंजनावग्रह होता है पोछे अधिवप्रह होता है। किन्तु ऐसा कोई नियम नहीं है कि जैसे अवग्रह शान दर्शन-पूर्वक ही होता है बैसे ही अर्थावग्रह भी व्यंजनावग्रहपूर्वक ही हो, व्यांकि अर्था-वग्रह सो पौचों इन्द्रियोसे और मनसे होता है किन्तू ब्यंजनावग्रह चक्ष और मनके सिया घोष चार हो इन्द्रियोंसे होता है। आशय यह है कि जो इन्द्रियाँ अपने विषयको उससे भिड़कर जानतो है उन्होंसे व्यंजनावग्रह होता है। ऐसी इन्द्रियाँ केवल चार हैं—स्पर्धन, रसना, ध्राण और थोत्र। ये चारों इन्द्रियाँ अपने विषयसे सम्बद्ध होनेपर हो स्वर्श, रस. गम्य और शब्दकी जानती है। किन्त चसु और मन अपने विषयसे दूर रहकर ही उसे जानते हैं। सभी तो जो वस्तु शौक्षके अत्यन्त मजदीक होती है उसे वह नहीं जानती जैसे आंखमें लगा हुआ थंगन । इमीसे जैन दर्शनमें चलको अवाध्यकारी माना है । चलके प्राध्यकारित्वं-की आलोचना प्रारम्भमें कर आये है। अतः यहाँ असकी चर्चा गरगा अन।वश्यक है।

पद्खण्डागमके वर्गणा खल्डकी घवला टीकामे (पु०१३, प्०२२०) अवग्रहका कथन थोडा प्रकारान्तरसे हैं जो इस प्रकार है—'अवग्रहके दो मेद है—व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। प्राप्त अर्थके प्रथम ग्रहणको अर्थजनावग्रह और अर्थावग्रह । प्राप्त अर्थके प्रथम ग्रहणको अर्थजनावग्रह और अप्राप्त अर्थके ग्रहणको अर्थावग्रह कहेते हैं। जो पदार्थ इन्द्रियसे सम्बद्ध होकर जाना जाता है वह प्राप्त अर्थ हैं। और को पदार्थ इन्द्रियसे सम्बद्ध न होकर जाना जाता है वह अप्राप्त अर्थ हैं। वहा और मग अप्राप्त अर्थको हो जानते हैं। रिप चार इन्द्रिय प्राप्त और अप्राप्त दोगों प्रकारके पदार्थको जान सकती हैं। स्पर्यन, समग, प्राण और ओव इन्द्रियों प्राप्त अर्थको जानता है यह तो स्पष्ट ही हैं। पर युवितसे उनके द्वारा अप्राप्त अर्थका जानना भी सिद्ध है। पृथिवोमें कित्र और निष्धि पायो जाती है, वस्मधिकाधिक जीवोंका उस और प्रारोहको छोहना देखा जाता है। तथा आगममें स्पर्शन-इन्द्रियका विषय क्षेत्र चार भी प्रमुप, रसनाका विषय क्षेत्र चौसठ घनुप और ध्याण-इन्द्रियका विषय सेत्र चार भी प्रमुप, रसनाका विषय सेत्र चौसठ घनुप और ध्याण-इन्द्रियका विषय सेत्र चार सो

१. सर्वा० सि०, सत्र १-१= को ध्वाख्या।

बतनाया है। अंतः आगमसे भी इन इन्द्रियोंका अप्राप्त अर्थको ग्रहण करना सिद्ध है।

रेबिर्चिधिद और तत्त्वार्थनातिकमं स्पष्ट यहणको अर्थावयह और अस्पष्ट ग्रहणको अर्थावयह जिद्या है। किन्तु घर्वजामे चीरतेन स्वामीने उनका निषेष करते हुए जिला है कि ऐसा माननेसे चटाते भी व्यंजनावग्रहका प्रधंग आता है मचोंकि चटाते भी अरपष्ट ग्रहण देखा जाता है। किन्तु आगममें च्या और मनते व्यंजनावग्रह होनेका निषेष है।

ब्यंजनाबग्रह और अवश्वित्के मन्यन्यमें श्वेतान्यरीय आग्रममान्यता भिन्न है। आपार्थ जिनमद्दर्गण समान्रमणने अपने विद्यायद्दयक्त्राप्यमें (ग्र॰ १९४ से) बहुत ही गम्मीरता और विस्तारसे उत्तका विचार किया है। अतः उमे भी यहाँ दिया जाता है।

#### श्रे॰ आगमिक मान्यता

जैसे दीपक्त घट प्रवट किया जाता है बैसे ही जिसके द्वारा अर्थ प्रकट

१. 'समीहमहम्मान्नाहमहत्वेन्यंन्यःत्यक्तृत्वे विशेषः । ...... वरक्तमहराश्य मान् करणनाममहः । वरक्तमहण्यस्यविद्याः।—सर्वार्येकि १-१८ ।

कोऽविश्वस्तः । व्यवसार्यम्यस्यः । को व्यवनावम्यः । मासार्थयस्य म्यानावम्यस्यः । मासार्थयस्य म्यानावम्यस्यः । मासार्थयस्य म्यानावम्यस्यः । मासार्थयस्यः मासार्थयः व्यवनावम्यस्यस्यः । मासार्थयः । व्यवस्य मासार्थयः । मासार्थयः । व्यवस्य मासार्थयः । व्यवस्य । व्यवस्य

र. विरो० भाव, गाव रदप्र से ।

किया जाये जो अंजन कहते हैं ( व्यव्यते प्रकटोक्रियते वर्षे येन तद् व्यव्जनम् ) । यह व्यवन् हिम्म क्षेत्र ह । इन्हियतं को प्रवादिक रूप परिणत प्रव्यवन् । साद्याया मह है कि इन्हियके दो और हाव्यतिक रूप परिणत प्रव्यवन् । साद्याया मह है कि इन्हियके दो और है—प्रव्येन्द्रिय और मायेन्द्रिय । निर्वृत्तिक भी दो और हैं—अन्तिन्ति और वंहिनंवृत्ति । स्थाय आदि पीचों इन्हियों को अंगुष्ठके असंस्थातवें भाग आदि प्रमाणको स्रेकर, क्षमग्रे कदश्यके पूरुके आकार, मसूरके आकार, धीमाके आकार, पुरोके आकार और दारीराकार रचना होनेको अन्तिन्ति कहते हैं । इम अन्तिन्तृत्तिको जो प्रथित विद्योद दाइद आदि विद्योको जाननेम हेतु है वह वचकरणेट्रिय है । इम उचकरणेन्द्रिय और दाव्य आदि रूप परिणक्ष और दाव्य आदि रूप परिणक्ष और दोनों का स्ववन्य और दाव्य आदि रूप परिणक्ष और दोनों का स्ववन्य, अर्थ और दोनों का स्ववन्य, अर्थ और दोनों का स्ववन्य, अर्थ अर्थ व्यवन्यमान है इस लिए तो इन्हियको व्यंजन कहते हैं । ब्रांद इत्य व्यंजनके अर्थक व्यंजनके स्ववस्तिका नाम व्यंजन कहते हैं । व्यंजन कहा जाता है । बीर अर्थ व्यव्यमान है इस लिए तो इन्हियको व्यंजन कहते हैं । व्यंजन कहा जाता है । बोर अर्थ व्यव्यमान है इसिक्ट तो भी व्यंजन कहते हैं । व्यंजन हि । बोर अर्थ व्यव्यमान है इसिक्ट हो भी व्यंजन कहते हैं । व्यंजन हो स्वयंज्य सान स्वयंद्र हो भी व्यंजन कहते हैं । व्यंजन कहता स्वयं स्वयंजन व्यंजनके स्वयंप्रहक्ता नाम व्यंजनकरते हैं ।

दांका—मह व्यंजनावग्रह जानकप नहीं है; वपांकि उपकरण कपइस्त्रिय और दाशादि कप परिणत द्वव्यका सम्बन्ध नित्त कालमें होता है उस कालमें जानका सनुभव नहीं होता। जैसे यहरे ममुख्यों की उपकरण कप इन्द्रियका दाव्यदि विषयों-के साथ सम्बन्ध होनेने: समय उन्हें कुछ भी जान नहीं होता। इसी तरह यहीं भी जानना चाहिए।

उत्तर—व्यंजनावग्रह ब्रज्ञानक्ष्य नहीं है; व्योक्ति व्यंजनावग्रहम ब्रन्त होनेपर
उदी व्यंजनावग्रहसे ज्ञानाहमक वर्षावग्रह उत्पन्न होता है। व्यंजनावग्रहमें ग्रविष ज्ञानका अनुभव नहीं होता तथापि वह ज्ञानका कारण होनेसे ज्ञानकप हो है। किन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि व्यंजनावग्रहके कालमें ज्ञान हो नहीं है। उस समय भी ज्ञान है किन्तु वह ब्रति अल्प है इवलिए उत्तका अनुभव नहीं होता। हों, यहरे मनुष्योंको जो ज्ञानकप व्यंजनावग्रह होता है यह तो ब्रज्ञानकप ही है; व्यंकि वहाँ ज्ञानक कारण हो नहीं है।

प्रंका—प्रव व्यंत्रनावग्रहके कालमें ज्ञानका अनुभव नहीं होता तो उसका सस्तित्व कैसे माना जा सकता है ?

उत्तर---व्यंत्रनावग्रहका काल बसंख्यात समय है और प्रति समय योत्र आदि इटियोंके साथ सन्दादि विषयोंका सम्बन्ध होता रहता है। अब यदि असंख्यात समय तक स्त्रोत्र आदि इन्द्रियोके साथ शब्दादि विषयोंका सम्बन्ध होनेपर भी व्यंजनावयहको जानरूप नहीं माना जाता तो अन्तिम समयम उत्तम अयोग्यंह त्यु जानको उत्तम करनेको सामर्थ्य आप कैसे मान सकते हैं? अपीत् वाद ताशांद विपर्यास करनेको सामर्थ्य आप कैसे मान सकते हैं? अपीत् वाद ताशांद विपर्यास श्रीम आदि इत्तियाको सामर्थ्य स्वत्य होनेगर प्रथम समयसे देकर प्रति समय प्रकट होनेवालो जानको जरा-सो भी माना आप ह्योबार नहीं करते तो अन्तिय सामर्थ्य भी उससे कोई जान उत्तम महीं हो सकता । और ऐमा होनेगर अर्थावयह आदि बान भी उत्तम नहीं हो सकेंग । "अत्य सर्वाव्यहके उत्तम होनेगर अर्थावयह आदि बान भी उत्तम नहीं हो सकेंग । "अत्य सर्वाव्यहके उत्तम होने से पहले जो अत्यन्त अस्तम हान हान हुत है । अन्तिय समर्थे यही जान कुछ स्पष्ट होनेगर अर्थावयह कहा जाता है । इनिक्र मार्थे व्यंजनावयह कानमें राष्ट्र स्पर्थ जानका सामक कोई निम नहीं है किर भी वर्षत एकिन्छे आधारवर स्पंजनावयह सामर्थ होने जानका सामक कोई निम नहीं है किर भी वर्षत एकिन्छे आधारवर स्पंजनावयह कानमें राष्ट्र हमनेको सिद्धि होनी है।

उस ध्यंत्रनावप्रहरू चार भेद हैं; वर्षोक हिन्दय और विवयका जो परस्तरमें सन्दर्भ है वही व्यंत्रनावप्रह है। और वह सम्बन्ध स्वर्धन, रमन, प्राण और पीत इन पार प्राप्तकारी इन्द्रियोमें ही होता है, वध्यू और मनने नहीं होता। अड़: इन दोनोंको छोड़कर दोप पार इन्द्रियोक भेदसे ध्यंत्रनावप्रह वार ही प्रकारका

होता है।

रांचा—पह माना कि मन सरीरसे निकलकर विषयन पास नहीं जाता।
पिर भी मनसे व्यंजनावग्रह हो नकता है; व्योकि सिद्धानमें, स्टारमका स्वयोग समंदर्गत समय नक स्वलाया है। अनः स्वयोगसम्बद्धां अमस्यात समयानि औव मनोवर्गणांके द्वारा अनन्त मनोद्रयोंकी ग्रहण करता है। और पहले मानने ह्रायोको श्री एक सम्वयान अर्थ अने स्वत्याया है। अतः जीते स्वी-मादि हिन्दांकि होरा सन्त सम्यात समय तक सहलाया है। अतः जीते सोन-मादि हिन्दांकि हारा सर्वयात समय तक ग्रहण किये आनेवाल सन्दादि और उनका सम्यावयां अर्थ नावग्रह है वेने हो ग्रही भी अर्थक्यात समय तक ग्रहण किये जानेवाले मनी- ह्रव्य और उनका सम्यावया वगें अर्थ मन्त सहस्यात है हस्त हिल्हा मन र दरदांति हरित हुए ही अब अर्थ गरीरस्का अर्थमा हृदयका विवाद करता है तो हन्ते साम सी गनका अर्थन सारित्य है अदाः स्वी मनव भी पूर्वोक्ष प्रकार के अर्थनाव्यहण होना समय है। किर आप कैते कहते हैं हि मनके स्वीकाव्यहण हों होता?

उत्तर--श्रीव आदि चार इन्द्रियोंके द्वारा बाह्य को सकादि विवन है वर्त विषयक्ष परिचत दृश्योंके प्रदूष करनेको हव वर्यक्तायब्द मानवे हैं। हिन्दू मन प्राष्ट्र मही है, बक्कि कर्षके जानवेमें कारण है मर्चीन मनके द्वारा सकादि विपर्यो-को प्रदूष विच्या जाता है। ऐसी हिद्दिति वर्षक्रायबद्ध कैसे सम्मद हैं? प्राष्ट्र

१. बिरोट भारत गार वह उसे।

वस्तुका प्रहण होनेवर हो व्यंजनावग्रह होता है। मन मनोद्रव्योंको प्राह्म (विषय) रूपसे ग्रहण नहीं करता किन्तु करणरूपसे ग्रहण करता है। मनका ग्राह्म (विषय) सो सुमेर आदि पदार्थ है। अतः पूर्वोक्त क्यन असम्बद्ध ही है। तमा जब मन अपने सरीर, हदय आदिका विचार करता है तब यदि प्रथम सणमें हो अर्थावग्रह न हो जाता तो क्यंजनावग्रह हो सकता था किन्तु ऐमा नहीं है, वयोंकि मनसे प्रथम समयमें हो अर्थावग्रह हो सकता था किन्तु ऐमा नहीं है, वयोंकि मनसे प्रथम समयमें हो अर्थावग्रह उत्पन्न होता है। श्रीय आदि इत्रियोंमें तो स्योपसाम हो पटुता न होनेसे प्रथम स्थंजनावग्रहका होना उचित है किन्तु मनका सारोपसाम पटु होनेसे पद्म इत्रियक्षी तरह प्रथम हो अर्थावग्रह हो जाता है। स्रवः मनसे क्यंजनावग्रह नहीं होता।

र्यका— गव कोई मनुष्य केवल सनसे पदार्थीका विस्तृत करता है उस समय भले ही व्यंजनावप्रह न हो। किन्तु जब बोत्र आदि इन्द्रियसे यह पदार्थीको जानता है तो उन समय मनका ब्यापार होनेसे मनसे ब्यंजनावप्रह वर्षो नही मानते, वर्षोकि उस समयको आपने भो अनुष्कविष्य काल माना है ?

उत्तर—पद्मिष स्रोत बादि इन्द्रियोके उपयोग कालमें भी मनका व्यापार होता है किन्तु व्यंजनावमहके कालमें मनका व्यापार नहीं होता, व्यंजनावमहके कालमें मनका व्यापार नहीं होता, व्यंजनावमहके अनन्तर होनेवाले अर्थावमहत्ते ही मनका व्यापार होता है। व्योक्ति व्यंजनावमहत्ते अर्थका बोघ नहीं होता, वह तो अर्थवोधका कारण है। किन्तु मन तो अर्थवोध स्प हो है। यदि व्यंजनावमहत्ते समय मनका व्यापार माना जायेगा तो मनसे भी व्यंजनावमह होनेसे मित्तानके भेदोंकी संख्यामें ही गड़बड़ी पैदा हो जायेगी।

अतः चलु और मनसे व्यंजनायग्रह न होनेके कारण व्यंजनायग्रहके चार ही मेद हैं।

र्व्यजनावग्रहका विषय अपर बतलाया है कि अवविग्रह रूप ज्ञानका कारण होनेसे वह ज्ञानरूप है किन्तु अञ्चवत है। अब अवविग्रहका विषय बतलाते हैं।

अर्थावतर का विषय यद्यपि सामान्य विद्येषात्मक वस्तु है किन्तु अर्घावप्रह उसमें में सामान्य रूप बस्तुको ही प्रहण करता है, विद्येष रूप वस्तुको ग्रहण नहीं करता; क्योंकि अर्घावप्रहका काल एक समय है और एक समयमें विद्येषका ग्रहण नहीं हो सकता । तथा वह सामान्य रूप वस्तु अनिर्देश्य होती है क्योंकि अर्घावप्रह स्वरूप, नाम, जाति आदिकी कल्पनासे रहित अर्घको विषय करता है।

शंका-पाँद स्वरूप नाम आदिकी कल्पनासे रहित अर्थ अर्थावग्रहका विषय

१. विशे० मा०, गा० २५२।

है तो यह बात मिन्सूनके विरुद्ध जाती है। मिन्सूनूमें खिला है कि किसी पुरुपते अध्यक्त राज्य सुना। वह अर्थावयहके हारा 'शब्द'को प्रहण करता है किन्तु यह नहीं जानता कि किसका शब्द है। आप तो अर्थावयहका विषय मर्वेया राष्ट्र आदिके उल्लेखसे रहित बतलाते हैं?

उत्तर-प्रथम तो 'वह मनुष्य शब्दको ग्रहण करता है' यहाँ शब्दका उल्लेख सूत्रकारको ओरसे हुन्ना है, ग्रहण करनेवालेकी ओरसे नहीं । दूवर वह मनुष्य रूप, रस लादि विशेषोसे व्यावृत्त निहिचत शब्दको ग्रहण न करके शब्दमात्रको ग्रहण करता है, बस इतने अंवमें हो उसे शब्दका ग्रहण कहा जाता है। किन्तु शब्दबुद्धिसे वह शब्दका ग्रहण नहीं करता। वर्षोकि शब्दका उल्लेख एक अनत्मेंहत कालमें होता है और अर्थावग्रहमें शब्दका उल्लेख होता वस्तुक्त स्वयंत्रहमें सदरका उल्लेख होता वस्तुक्त स्वयंत्रहमें सदरका उल्लेख होता वस्तुक्त ही है।

र्यका—यदि अधीतमहमें शब्दका निश्चयारमक ज्ञान हो तो हानि वया है ? उत्तर—तक तो वह अर्थावयह न रहकर अवाय ही हो आयेगा; क्योंकि निश्चयारमक हान अवाय रूप होता है ।

रांका — प्रथम समयमें ही रूप, रस आदिसे ब्यावृत 'यह सहद है' इस ज्ञान-को अर्घावप्रह मानिए; वर्घोकि अर्घावप्रहका विषय सामान्य रूप कहा है और यहाँ भी सहदमायका विषय करता है इसिएए सामान्य रूप विषय है हो। बादमें जो यह बिमर्स युद्धि होती है कि इस सावदमें रांखको आवाजके गुण है, सिगैकी आवाजके यमें नहीं है, यह ईहा है। अत: 'यह शब्द संबक्त हो हैं' यह जवाय है। ऐमा माननेमें बया शांति हैं?

उत्तर—यदि 'यह शक्त है' इस निश्चय ज्ञानको आप अर्थाव्यह मानते है। और 'मह शब्द होत्रका हो है' इस ज्ञानको अवाय कहते है तो अवग्रहका लोग ही हो जायेगा ययोकि आपने प्रारम्भमें ही अवाय ज्ञान स्वीकार कर लिया।

शंका--'यह शब्द है' यह ज्ञान अवाय कैसे है ?

अत्तर--वर्शोक विदीपको ग्रहण करता है। आप भी तो विदीपज्ञानको अवायः मानते हैं।

शंका—'यह प्रबद शंकका ही हैं उत्तरकाश्चम होनेवाला यह ज्ञान ही विशेष-को अहण करता है। 'यह सब्द हैं' इस झानमें तो शब्द शामान्यका ही प्रति-भास होता है, विशेषका प्रतिभास नहीं होता। तब इसे अवाय कैसे नहा जा सकता है? उत्तर---'यह सब्द है, बजाब्द नहीं हैं' इस प्रकारका जान विशेषग्राही ही है; मर्गोकि रूप आदिसे व्यावृत्त शब्दको ग्रहण करता है। यदि रूप आदिसे व्यावृत्त सब्दको ग्रहण करता है। यदि रूप आदिसे व्यावृत्त सब्दको ग्रहण न करता तो 'यह शब्द हैं' इस प्रकारका निश्चय भी न होता। जता 'यह सब्द है, बदाब्द नहीं हैं' यह जान विशेषग्राही होनेसे अवाय क्यों नहीं कहा जायेगा और उस अवस्थामें अवग्रहके बभावका प्रसंग उपस्थित होगा।

रांका—राज्य मात्रको विषय करनेवाला ज्ञान बवाय नहीं है किन्तु अवग्रह ही है; क्योंकि उसमें विदोयका ग्रहण बहुत बोड़ा है। 'यह ज्ञान्द टांखका है' इत्यादि विदोयणसे विदाप्त जो ज्ञान होता है यही अपाय है; क्योंकि उसमें विदोय का ग्रहण अधिक है।

उत्तर--'जो घोड़े-से विशेषको ग्रहण करता है यह अपाय नहीं है' यदि ऐसा नियम बनाया जायेगा तो अपाय ज्ञानका ही छोप हो जायेगा; क्योंकि उत्तरोत्तर विदीप-विदीप अर्थकी ग्रहण करनेवाले ज्ञानोंकी अपेक्षा अर्थविदीपको ग्रहण करने वाले सभी पूर्व-पूर्व ज्ञान थोडे-घोड़े विशेषके ग्राहक ठहरेंगे । अतः सभी अर्थावग्रह कहलायेंगे । अतः उनत कथन ठीक नहीं है । तथा 'यह शब्द है अथवा अशब्द है' इस प्रकारकी ईहा हुए बिना 'यह शब्द ही है' इस प्रकारका निश्चय ज्ञान कैसे हो सकता है ? यदि आप ऐसा मानते हैं कि 'निश्चयसे पहले ईहा हुई उसके बाद 'शब्द ही है' ऐसा निरुषय ज्ञान हुआ; तो यह प्रदन होता है कि ईहासे पहले ज्ञाता ने जिस यस्तुको ग्रहण किया यह वया है जिममें ईक्षक होनेके पश्चात् 'यह शब्द ही हैं यह निरवयज्ञान उरपन्न होता है ? यदि वह नाम जाति आदिकी कल्पना से रहित सामान्य मात्र है तो ईहासे पहले उस सामान्य मात्रको ग्रहण करनेके लिए फुछ काल होना चाहिए जिस कालमें उसकी ग्रहण किया जा सके। वह काल हमारा माना हुआ अर्थावग्रह काल तो हो नहीं सकता; अन्यया आपको हमारा मत मानना पड़ेगा । किन्तु हमारे माने हुए अर्थावग्रहसे पहले ही कुछ काल होना चाहिए । अब उससे पहले तो व्यंजनावग्रहका हो काल है । किन्तु उस कालमें सामान्य रूप अथवा विशेष रूप किसी भी अर्थका ग्रहण सम्भव नहीं है; वयोकि उस समय मनके बिना केवल इन्द्रियका व्यापार है। अतः यह मानना पड़ता है कि अर्थावम्रह हो सामान्य ग्रहण रूप है उसके बाद ईहा होती है। और ईहाके बाद 'यह राज्य ही है' यह अपाय नामका निश्चय ज्ञान होता है।

रांका—तुरत्वका जन्मा हुआ बालक अध्यात सामान्य भात्र वस्तुको ग्रहण करे इसमें कोई विवाद नहीं है नयोकि उसके लिए सब विषय अपरिचित है। किन्तु जो विषयसे परिचित हैं "उसको तो शब्द सुनते हो उसके विरोप धर्मीका है तो यह बात निन्दसूत्रके विषय जाती है। निन्दसूत्रमें छिटा है कि किसी पुरुपने बच्चकत क्षांटर सुना। वह अर्थावग्रहके द्वारा 'खब्द'की ग्रहण करता है किन्तु वह नहीं जानता कि किसका बाब्द है। आप तो अर्थावग्रहका विषय सर्वया दास्ट आदिके उन्होंसुरो रहित बद्धाति है?

उत्तर—प्रथम तो 'वह मनुष्य राज्यको प्रहण करता है' यही हाइदका उत्केव सूत्रकारको ओरसे हुमा है, ग्रहण करनेपालेकी ओरसे नहीं। दूपरे वह मनुष्य कप, रस आदि विशेषोहे ज्यावृत्त निश्चित शब्दको ग्रहण न करके सन्दमात्रको ग्रहण भरता है, बस दतने अंशमें ही उसे सज्दका ग्रहण कहा जाता है। किन्तु शब्द पुर्वित वह राज्यका ग्रहण नहीं करता। व्योक्ति सन्दक्षा चल्लेख एक अन्तमृहूल कालमें होता है और वर्षाव्रमहर्म काल एक समय है। जतः वर्षाव्रमहर्मे राज्यको उत्केख होना अवस्थम हो है।

शंका-पदि अधीवग्रहमें घन्दका निश्चवारमक ज्ञान हो तो हानि नया है ? उत्तर-तव तो नह अर्थानगृह न रहकर अवाय हो हो जायेगा; मयोकि

शंका — प्रथम सत्यमें ही रूप, रस आदिते व्यावृत 'यह शब्द है' इस तान-को अपिक्षप्रह मानिए; क्योंकि अधीवप्रहका विषय सामान्य रूप कहा है और यहाँ भी शब्दमानको विषय करता है इसिलए सामान्य रूप विषय है ही। बादमें को यह विमर्च चुद्धि होती है कि इस शब्दमें राखकी आवायके गुण है, सिगेकी आवाजके अर्थ नहीं है, यह ईहा है। अतः 'यह शब्द संसका ही हैं' यह अवाय है। ऐमा माननेमें क्या लाजि है?

उत्तर—यदि 'यह शब्द है' इस निक्चय ज्ञानको आप अर्घात्रग्र मानते हैं, और 'यह राज्य रोखका हो है' इस ज्ञानको अवाय कहते हैं तो अवप्रहुका लोग ही हो जायेगा व्योकि आवने प्रारम्भमें ही अयाय ज्ञान स्वीकार कर लिया।

गांका-'यह शब्द है' यह शान अवाय फैसे है ?

निश्चपारमक ज्ञान अवाय रूप होता है।

उत्तर-- वर्षोकि विदीपकी ग्रहण करता है। आप भी ती विशेषज्ञानकी अवाय भावते हैं।

संका- 'यह अबद बांसका ही है' उत्तरफालमें होनेवाला यह नाम ही विधीय-को ग्रहण करता है। 'यह अब्द है' इस झावमें हो अबद सामान्यका ही प्रीत-भास होता है, विशीयका प्रतिमास नहीं होता। तब इसे खबाव कैसे कहा जा सकता है? उत्तर—'यह शब्द है, अक्षाब्द नहीं हैं' इस प्रकारका ज्ञान विशेषणाही ही है; स्वांकि रूप आदिसे व्यावृत्त दाब्दको ग्रहण करता है। यदि रूप आदिसे व्यावृत्त साब्दको ग्रहण करता है। यदि रूप आदिसे व्यावृत्त साब्दको ग्रहण न करता तो 'यह शब्द हैं' इस प्रकारका निदचय भी न होता। अता 'यह शब्द है, अशब्द नहीं है' यह ज्ञान विशेषणाही होनेसे अवाय वर्षो नहीं कहा जायेगा और उस अवस्थामें अवग्रहके अभावका प्रसंग उपस्थित होगा।

रांका—धन्द मात्रको विषय करनेवाला ज्ञान बवाय नहीं है किन्तु अवग्रह ही है; क्योंकि उसमें विदोयका ग्रहण बहुत थोड़ा है। 'यह शक्य रांखका है' इत्यादि विदोयणसे विशिष्ट जो ज्ञान होता है यही अपाय है; क्योंकि उसमें विशेष का प्रहण अधिक है।

उत्तर--'जो थोड़े-से विशेषको ग्रहण करता है वह अपाय नहीं है' यदि ऐसा नियम बनाया जायेगा तो अपाय ज्ञानका ही लोप हो जायेगा; क्योंकि उत्तरोत्तर विशेष-विशेष अर्थको ग्रहण करनेवाले जानोको अपेक्षा अर्थविशेषको ग्रहण करने वाले सभी पूर्व-पूर्व ज्ञान थोड़े-थोड़े विशेषक ग्राहक ठहरेंगे। अत: सभी अर्थावग्रह कहलायेंगे । अतः उनत कथन ठीक नहीं है । तथा 'यह शब्द है अथदा सशब्द है' इस प्रकारको ईहा हुए बिना 'यह बाब्द ही है' इस प्रकारका निश्चय ज्ञान कैसे हो सकता है ? यदि आप ऐसा मानते हैं कि 'निश्चयसे पहले ईहा हुई उसके बाद 'घाटर ही है' ऐसा निश्चय ज्ञान हुआ; तो यह प्रश्न होता है कि ईहासे पहले ज्ञाता ने जिस यस्तुको ग्रहण किया यह गया है जिसमें ईहाके होनेके पश्चात् 'यह शब्द ही है' यह निरुवयज्ञान उत्पन्न होता है ? यदि वह नाम जाति आदिकी करपना से रहित सामान्य मात्र है तो ईहासे पहले उस सामान्य मात्रको ग्रहण करनेके लिए कुछ काल होना चाहिए बिस कालमें उसको ग्रहण किया जा सके। यह काल हमारा माना हुआ अर्थावग्रह काल तो हो नही सकता; अन्यया आपकी हमारा मत मानना पढ़ेगा। किन्तु हमारे माने हुए अर्थावग्रहसे पहले ही कुछ फाल होना चाहिए। अब उससे पहले तो ब्यंजनावप्रहका ही काल है। किन्तू उस कालमें सामान्य रूप अथवा विदोप रूप किसी भी अर्थका ग्रहण सम्भव नहीं है; वर्षोंकि उस समय मनके बिना केवल इन्द्रियका व्यापार है। अतः यह मानना पड़ता है कि अर्थावग्रह ही साभान्य ग्रहण रूप है उसके बाद ईहा होती है। और ईहाके बाद 'यह शंबद ही है' यह अवाय नामका निश्चय ज्ञान होता है।

शंका—तुरन्तका जन्मा हुआ बालक अध्यक्त सामान्य मात्र वस्तुको ग्रहण फरे इसमें कोई विवाद नहीं हैं बयोकि उसके लिए सब विषय अपरिचित हैं। किन्तु जो बिषयसे परिचित हैं "असको सो शब्द सुनते ही उसके विदोप धर्मीका ज्ञान ही जाता है।

उत्तर—यदि विषयसे परिचित व्यक्तिको अर्थावप्रहके कालमें बव्यक्त प्रदर-ज्ञानके स्थानमें व्यक्त शब्द-शानका होना माना वायेगा तो जो व्यक्ति विषयसे और भी अधिक परिचित हैं उसको ससी कालमें व्यक्त शब्दज्ञानके स्थानमें 'यह शब्द शंसका है' इत्यादि रूप और भी अधिक विशिष्ट ज्ञान होनेका प्रसंग त्यस्थित होगा।

शंका--- किसी-किसी व्यक्तिको प्रयम समयमें ही बहुविशेषमुक्त ज्ञान होठा ही है।

उत्तर--- तब तो सभी मितज्ञान अवग्रह रूप हो हो बायँगे। अयवा सभी मितज्ञान अपाय रूप हो हो जायँगे; वर्षोकि अर्थावग्रहमें निश्चय रूप विशेष ज्ञान का होना आप स्वीकार करते हैं और निश्चय ज्ञान अपाय हैं। अन्य भी अनेक दोप उपस्थित होगे और अवग्रह, ईहा, अवाय तथा धारणाका क्रम भी नहीं. बनेगा। अतः अर्थावग्रहके कालमें अध्यक्त ज्ञान ही मानना चाहिए।

र्यकर—कोई-कोई वादी आलोचना ज्ञानपूर्वक अवश्रह ज्ञानका होना मानते हैं। सामान्य वस्तुका ग्राही ज्ञान आलोचना ज्ञान है। उसके बाद सब्दका अवश्रह होता है। इसमें आपको क्या आपत्ति है?

उत्तर—यह सामान्यग्राही आछोचना ज्ञान व्यंजनावग्रहिये पहले होता है, या पीछे होता है अथवा वह व्यंजनावग्रह रूप ही है? पहले तो हो नहीं सबता; यमोकि अर्थका और इन्द्रियका सम्बन्ध होनेपर ही सामान्य अर्थका ग्रहण हो तकडा है, किन्तु व्यंजनावग्रहे पहले उन दोनोंका सम्बन्ध नहीं होता । यदि हो तो वहीं व्यंजनावग्रह हैं । तथा व्यंजनावग्रह के अस्तिम श्रावमीं अर्थावग्रह हीं हो जाता हैं । व्यंत्रावग्रह हैं । तथा व्यंजनावग्रह के अस्तिम श्रावमीं अर्थावग्रह हीं हो जाता हैं । क्रतः आलोचना ज्ञान व्यंजनावग्रह के प्रश्लोच महीं हो सकता । पारियोद्योध यहीं नियक्ष्य निकल्पता है कि वह बादी व्यंजनावग्रह को ही आलोचना ज्ञान रूपमें भागते हैं । किन्तु यदि आलोचना ज्ञानमें सामान्य अर्थका वर्धम होता है तो वह अर्थकावग्रह नहीं हो सकता; यमोकि व्यंजनावग्रह अर्थका ग्रहण नहीं होता । अतः अर्थावग्रह ही हो सकता; यमोकि व्यंजनावग्रह गई गोने प्रत्र आलोचग्रह नहीं होता ।

शंका—जैन सिदान्तमें क्षित्र अवग्रह, चिर अवग्रह, बहु अवग्रह, बहुविष अवग्रह आदि बारह भेद अवग्रहके कहें हैं। इन भेदोंसे प्रकट होता है कि अर्थाव-ग्रहका काल एक समय मात्र नहीं है, क्ष्मोंकि एक समयमें क्षित्र, चिर आदि विशेषणोंका यहण नहीं हो सकता । अतः अर्थावग्रहका काल असंस्थात समय भी होना चाहिए । तथा शंस भेरी आदि बहुत-से वादित्रोंको सुनकर सायोपशमकी विविधताके कारण कोई श्रोता तो केवल शब्द मात्रको ग्रहण करता है, कोई बहुत-से सब्दोंको ग्रहण करता है, और कोई उनके अनेक भेद-प्रभेदोंको ग्रहण करता है। अतः अर्थावग्रहमें कही सामान्य ग्रहण और कहीं विशेष ग्रहण भी होता है मह सिद्ध है।

उत्तर—यहु, बहुविष आदि विशेष घर्मोका जो निश्वयासक झान है वह सामाग्य अर्थेके प्रहण विना, तथा ईहाके बिना नहीं हो सकता; वर्योकि वह तो अपाय रूप है तथ ऐसा निश्वायक झान अर्थावग्रहमें कैसे हो सकता है? यह बात हम कई बार कह जुके हैं।

शंका--यदि बहु, बहुविष वगैरहका प्राहक ज्ञान अपाय ही है तो सिद्धान्तमें अवग्रह आदिको भी बहु अधिका ग्राहक वर्षों कहा है ?

उत्तर—अवग्रह आदि अपाय जानके कारण है और कारणमें कार्यका स्वरूप योग्यताको अपेक्षा रहता है। इसिलिए उपचारसे अवग्रह आदिको भी बहु आदिका प्राहुक कहा है। अत: कोई दोप नहीं है।

दोका---यदि आप इस तरहसे उपवार करते है तो हम भी अपायसे होने-वाले विशेष जानका उपचार अर्थावग्रहमें कर सकते हैं।

उत्तर—यदि आप अपायगत विशेप जानका उपचार अपविष्ठहमें करते हैं
तो वह उपचार जिस प्रकारते किया जा सकता है उस प्रकारको समझ लोजिए।
सबसे प्रयम को अर्थावग्रह होता है, वह निरुप्यरित अर्थावग्रह है। उसका काल
एक समय है तथा वह सामान्य मात्रका प्राहक है। उस निरुप्यरित अर्थावग्रह स्वाद देहित वस्तुविदोपका जो अपायज्ञान होता है वह अपाय आगे होनेगाली ईहा
और अपायको अपेशा उपचरित अर्थावग्रह है। आश्चय यह है—प्रयम नैरविषक
( निरुप्यरित ) अर्थावग्रहमें रूप आदिते अर्थावृत्त अर्थवत शब्दादि रूप सामान्य
वस्तुका प्रहण होता है। उसमें ईहाजान होनेपर 'यह शब्द हो है' इत्यादि निरुद्धस्प अपाय ज्ञान होता है। उसके फलस्वरूप 'यह शब्द संवका है अपया शिनेका
स्प अपाय ज्ञान होती है। उसके फलस्वरूप 'यह शब्द संवका है है' यह
निरुप्याय ज्ञान होती है। उसके फलस्वरूप 'यह शब्द संवका हो है' यह
होते हैं यह पहला निरुप्य ज्ञान अपाय होते हुए भी उपचारसे अर्थावग्रह कहा
जाता है। अर्थति जिसके परचात् भी ईहा और अपाय ज्ञान होते हैं तथा जो

सामान्य ग्राही है वह अर्थावग्रह है जैसे प्रथम निरुप्चरित अर्थावग्रह । 'यह दास्ट ही हैं' इस अपाय ज्ञानके परचात् भी ईहा और अपाय ज्ञान होते हैं तथा 'यह दास्ट शंखका ही हैं' इस आगामी विशेष ज्ञानकी अरेक्षा यह सामान्यग्राही भी है। अतः उसे उपचारसे अर्थावग्रह कहते हैं। इस दूमरे अपाय ज्ञानके परचात् भी यदि ज्ञाताको और भी विशेषताएँ ज्ञानके आकांता हो तो आगे होनेवालो धेंहा और अपायको अरेक्षास तथा भावी विशेष ज्ञानको अरेक्षा सामान्यग्राही होनेसे वह इसरा अपाय भी उपचारसे अर्थावग्रह होता है। इस तरह जबतक प्रमाताको उत्तरी तही की का आग सामान्यग्रह होता है। इस तरह जबतक प्रमाताको उत्तरी तही की अर्थावश्रह धेंहा और अयायकी परम्यरा चलती रहती है।

साराश यह है कि विषयको जानमेके लिए जब तक समके अग्तिम विशेषका ज्ञान न हो जाये तबतक सर्वत्र ईहा और अपाय ज्ञान ही होते हैं, अर्थावप्रह नहीं होता। वर्णावग्रह तो केवल एक बार प्रारम्भमें एक समयक लिए ही होता है। किन्तु व्यवहारके लिए पहले-पहलेका अपाय ज्ञान उत्तरोत्तर होनेवाले ईहा और अपायकी अपेक्षा उपचारसे अर्थावग्रह कहा जाता है। इस श्रीपचारिक अथवा म्पाबहारिक अर्थावग्रहको मान हेनेपर पहुले दिये हुए दीपोंका परिहार हो जाता हैं। तया लोकमें जो सामान्य-विशेषका आपेक्षिक व्यवहार प्रचलित है वह भी कौपचारिक अवग्रहके होनेपर ही बनना है। छोकमें जो विशेष है वही अपेक्षास सामान्य कहा जाता है और सामान्य है वही अपेक्षांसे विशेष कहनाता है। जैसे, 'यह शब्द ही हैं' इस प्रकारसे जाना गया अर्थ पूर्व सामान्यकी अपेक्षा विशेष है। भीर 'यह दाब्द दांसका ही हैं' इस उत्तर विशेषकी अपेदाा सामान्य है। सन्तान रूपसे प्रचलित यह सामान्य-विदोषका व्यवहार औपचारिक अवग्रहके हीनेपर ही अनुसा है, क्योंकि यदि औपचारिक अवग्रह नहीं माना जायेगा सो प्रथम अपाय ज्ञानके परचात् ईहा ज्ञान नहीं होगा । और ईहा ज्ञानके न होनेसे उत्तरोत्तर विशेषका ज्ञान नहीं होगा। उत्तरोत्तर विशेषका ज्ञान न होनेसे प्रथम अपाय ज्ञानके द्वारा निश्चित अर्थ विशेषरूप ही रहेगा, शामान्यरूप नहीं ठहरेगा। वतः पूर्वोक्त लोकप्रसिद्ध सामान्य-विशेषका व्यवहार नष्ट हो जायेगा। अत: प्रथम वराय ज्ञानके परचात ईहा शान मानना ही होगा । और ईहाके परचात् पुनः अपाय ज्ञान होगा । उस अपायकी अपेक्षा: प्रथम अपायसे निर्णीत वर्ध सामान्य रूप ठहरेगा और जो उन्त सामान्यकी ग्रहण करता है यह अर्थानग्रह है। अतः अर्थानग्रह दो प्रसारका होता है-एवः नैश्चियक अर्थावग्रह और एक व्यावहारिक अर्थावग्रह ।

शंका-म्या नैश्वियक अर्थावेग्रहमें विर, लिय, बहु, बहुविष आदि विशेषणों

मा ग्रहण नहीं होता जो न्यावदारिक अर्थावग्रहको मानते हो ?

उत्तर-हाँ, मुख्य रूपसे ज्यावहारिक अर्थात्महर्मे ही उनत विशेषण बनते हैं किन्तु कारणमें कार्यका उपचार करनेसे नैश्चियक अर्थावमहर्मे भी बन जाते हैं।

रवेतास्वराचार्य जिनभद्र गणि क्षमाध्यमणके विशेषावश्यक भाष्य तथा आचार्य मलयगिरि कृत उसके व्याख्यानके आधारपर यह लम्बी चर्चा ऊपर की गयी है उसका सारांश इस प्रकार है—

- १. इन्द्रिय और अर्थके सम्बन्ध होनेको व्यंजनावप्रह कहते हैं । इमका काल असंख्यात समय है । व्यंजनावप्रह ज्ञान रूप नहीं है । किन्तु व्यंजनावप्रह कालिय साममें व्यंजनावप्रह हो अर्थादप्रह रूप हो जाता है और अर्थावप्रह ज्ञानकप है, अतः ज्ञानका कारण होनेसे व्यंजनावप्रहकों भी ज्ञानकप मान लिया जाता है; यमोंकि यदि व्यंजनावप्रहके कालमें कुछ भी ज्ञानांच न हो तो वह अर्थावप्रह रूप परिणानन नहीं कर सकता ।
- २. अर्थावप्रहका काल एक समय है। वह सामान्य-विशेषात्मक बस्तुमें से केवल सामान्यरूप वस्तुको अहण करता है। वह सामान्य रूप वस्तु अनिर्देश होती है। अर्थात् अर्थावप्रहके विषयको कियो आकार, नाम, जाति आदिक हारा कहा नहीं जा मकता। साहनकारोंने जो अर्थावप्रहके विषयका खदाहरण 'शब्द' दिया है 'सो समझानेके लिए दिया है क्योंकि 'यह बाबर है' यह ज्ञान निश्चयरूप है; पर्योंकि रूप अर्थावप्रहमें हिरा करता है। किन्तु अर्थावप्रहमें हतरव्यावृत्ति सम्भव नहीं है; क्योंकि उसका काल एक समय है तथा इसीसे वह निश्चय रूप महीं है, निश्चय रूप जान तो केवल अवाय है।
- ३. चाहनकारींने जो बहु बहुविष आदि रूपसे अवसहके बारह भेद किये हैं

  सो बहु, आदि विशेषणोंका ग्रहण बाहतिबिक अधीवग्रहमें तो उपपारसे ही सम्मव

  है। ही, औपचारिक अधीवग्रहमें होता है। अतः अधीवग्रह भी दो प्रकारका है

  एक असली और एक नकली। असली अधीवग्रह तो वही है जो सबसे प्रयम होता

  हैं। उस असली आप्रवाग्रहके परचात् ईहा और फिर अवाय होता है। इस अवायके हारा कतिपय विशेषका निर्णय होता है और उत्तरोत्तर विशेषका निर्णय करनेमै लिए ईहाके बाद अपाय और अपायके बाद ईहाक क्रम तबतक चलता रहता
  है जबतक क्रांशको जिज्ञासा जान्त न हो। अतः इस ज्ञानखारामें पहले-पहलेका
  अपाय सान अपने उत्तर अपाय जानकी अपेक्षा सामान्यग्राही होनेसे जीपचारिक
  अधीवग्रह कहा जाता है।

दिगम्बर मान्यता

दिसम्बराचार्योके विश्वेचनके साथ स्वेताम्बराचार्योके चनत मन्तर्योकी सलग करनेपर दोनोंमें बहुत अन्तर प्रतीत होता है। दिगम्बर परम्परामें अधग्रहका जो स्वरूप माना जाता है उसका बाधार पुरुषपादकी सर्वार्यसिद्धि है। उसमें लिखा है कि 'विषय और विषयीका सम्मिपात होनेपर दर्शन होता है उसके पश्चात जो मधीना ग्रहण होता है उसे अवग्रह कहते हैं। जैसे चक्षते सफेर रंगकी ग्रहण करना । आचार्य अकलंकदेवने इसी लक्षणको अपनाया है । वे स्पष्ट रूपसे खबग्रह-की निर्णयात्मक कहते है जब कि आगमके अनुवाबी व्वेताम्बराचार्य अपायको ही निर्णयात्मक मानते हैं। किन्तु दार्शनिक द्वेताम्बराचार्याने इस दिवयमें भी अपने पूर्वज अकलंकका ही जनसरण किया है। उदाहरणके लिए, अमयदेव सरिने सम्मितितर्ककी दीकामें. आचार्य हेमचन्द्रने खपनी प्रमाण मीमासामें और देव सूरिते अपने प्रमाणनय तत्वालीक नामक सुन्नव्यमें अकलंकीयत लक्षणको ही अपनाया है और अग्रहको स्पष्ट रूपसे निर्णयात्मक माना है। इन दार्शनिकोंका कहना है कि अवग्रह दर्शनपूर्वक होता है। दर्शनका विषय सत्तासामान्य है अतः अवग्रह अवान्तर मामान्याकार मनुष्यस्य आदि जाति विशेषसे विशिष्ट बस्तुकी ग्रहण करता है। किन्तु देवेनाम्बर दार्शनिक यशीविजयने दार्शनिक परम्पराका अनुसरण न करके खेताम्बर आगमिक परम्पराके अनुसार ही जैन तर्क भाषा और ज्ञानिबन्दुमें अवग्रहका निरूपण किया है।

इस तरह अवप्रहुके स्वरूपको लेकर ध्वेतास्वर परम्पराफे दार्शनिका और आगमिकोंमें मतनेद है अथवा दार्शनिक इस विषयमें आपिक प्रान्यताका स्पान नहीं देते, यह कहा जा सकता है। अवप्रहुते पहुले होनेवाले दर्मनके स्वरूपको लेकर इसी तरहका एक मतभेद दिगम्बर परम्परामें भी पाया जाता है। बूँकि प्रकृत चविसे दर्शनका भी सम्बन्ध है अतः यहाँ दर्शनके विषयमें चवा करना अप्रासंगिक नहीं है।

## दर्शन घोर घवपह

दिगम्बर और इवेसाम्बर दोनों परम्पराओं में दर्शनकी अनाकार सथा सामान्य-

 <sup>&#</sup>x27;विवयविषिधिक्षाचे स्ति दर्शनं अन्ति। ठदनन्तरमर्थस्य प्रद्रणमदमदः।'
— प्रवर्धिः १-१५।

<sup>2.</sup> To 111 1

इ, श० १, आ० १, स० रह ।

४. परि० २, स्० ७।

प्राही माना है। सथा जानको साकार और विशेषप्राहो माना है। पहले दर्शन होता है फिर जान होता है। किन्तु दिगम्बर परम्परा केवलज्ञानीके दर्शन और ज्ञान एक साथ मानती है। आवार्य पूज्यपाद कहते हैं कि विषय और विषयीका सिपाल होनेपर दर्शन होता है। अक्लंकदेव उनको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि विषय और विषयीका सिपाल होनेपर दर्शन होता है। अर्थात् वै कि विषय और वोग होनेपर सता सामान्यका दर्शन होता है। अर्थात् वै दर्शनका विषय सतला देते हैं। अर्थात् के समान्यका दर्शन होता है। अर्थात् वै दर्शनका विषय सतला देते हैं। व्यही सन्मान दर्शन अनन्तर समयमें 'अर्थाकार-विकल्पपी!' हो जाता है अर्थात् अर्थक आकारका निर्णायक ही जाता है वहीं अर्थाह है।

दर्शन और अवस्मृके भेदको चर्चा करते हुए अकलंकदेव तत्त्वार्धवातिकमें फडते है--

'चैस्तु हारा 'कुछ है' इस प्रकारके निराकार अवलोकनको दर्शन कहते हैं जैसे, सुरन्तके कनमें हुए पालकको बांद सोलते ही जो प्रयम अपलोकन होता है जिसमें वस्तुक विदाप धर्मोका भान नहीं होता, यह दर्शन है, वैसे ही समीकों महले दर्शन होता है। उसके परचात् दो तीन समय तक अविं दिमिटमाने पर 'यह रूप है' इस प्रकार विदोपताकों लिये हुए अवगर होता है। कोई लोलते ही बाल तिश्वकों जो दर्शन होता है यदि वह अवपहका सलातीय होने ति सह ती यह निष्या ज्ञान है अववा सम्पन्तान है? यदि निष्याज्ञान है तो यह संशय है? विवर्षण है? अववा सम्पन्तान है? यदि निष्याज्ञान है तो यह संशय है? विवर्षण है? अववा सम्पन्तान है? वह संशय या विवर्षण ज्ञान प्रमानहीं सकता; प्रशांकि बच्चे की चेटाएँ सम्पन्नानमूलक देखों जाती है। तथा प्रमानहीं-प्रयम संशय और विवर्षण हो भी नहीं सकते। जब कोई सोप और चौदीकों देखे लिता है उससे परवात् ही तथा यह अवध्यताय भी नहीं है; बनोक तसे वस्तु पालकों होता है। तथा प्रमानकों होते ही है। अतः सच्चेका प्राथमिक अवश्योकन विध्याज्ञान तो नहीं है। और सम्पर्गान हो है प्रयोक्ति उससे प्रमानन पड़ता है प्रयोक्ति उससे प्रमानन विध्याज्ञान हो नहीं है। अतः यह मानना पड़ता है कि अवस्रहसे पहले व्यंत्र होता है।'

इस तरह अकलंक देवने अवधह और वर्शनमें भेर निद्ध करते हुए 'कुछ है' इस प्रकारके वस्तु मात्रके प्राहीकी दर्शन और 'वह रूंग है' इस प्रकार बस्तु-विरोपके प्राहीको अवश्रह ज्ञान कहा है।

र. सर्वार्थं० शहर ।

२. अदार्थशेगे सत्तालोकोऽर्थाकारविकलप्पीः।' --लपीयश्त्रय, का० ४।

३. तत्तार्थवातिक, पृ० ४३-४४ ।

यहाँ यह बतला देना उचित होया कि सभी जैनेतर दार्सनिक यह मानते हैं कि सबसे पहले इन्द्रिय और विषयका सन्तिकर्प होता है। फिर निर्विकत्पक ज्ञान होता है। मीमांसक कुमारिल मट्ट लिखते है कि—'सबसे प्रथम बालोचना जान होता है । वह निविकल्पक होता है, शुद्ध वस्तुसे जन्य होता है तथा मूक शिश्के ज्ञानके सद्दा होता है'। आचार्य जिनमद्भने भी अवग्रहकी चर्चा करते हुए आलीचना पूर्वक अवग्रह ज्ञानके होनेकी चर्चा की है जिसका वर्णन पहले कर आये है, और जन्होंने आलोचना ज्ञानको व्यंजनावग्रह माना है; क्योंकि इन्द्रिय और अर्थका सम्बन्ध होनेपर अ।लोबना ज्ञान होता है और तभी व्यंजनावग्रह माना गया है। किन्तु यदि बालोचना ज्ञानमें सामान्य अर्थका ग्रहण होता है तो वह अर्थावग्रहसे भिन्न नहीं है। तथा अकलंकदेवकी उक्त चर्चीमें मूर्व शिशुके प्रथम दर्शनको अवग्रहसे विलक्षण सिद्ध करके अवग्रहसे पहले दर्शनकी सत्ता सिद्ध की गयी है। मतः कुमारिलके वालोचना ज्ञानको अकलंकदेवने दर्धन माना है। इसी तरह बौद्धिक निविद्यत्यक ज्ञानको भी अवलंकदेवने प्रत्यश ज्ञान न मानकर दर्शन माना है। साराश यह है कि जैन दर्शनमें सविकत्पक शानसे पहले किसी निवि-कल्पक ज्ञानका अस्तित्व नहीं माना गया, जबकि अन्य दर्शनींमें माना गया । अतः अकलंकदेवने असको तुलना दर्शनसे की, वयोकि जैन दर्शनमें ज्ञानको दर्शन पूर्वक माना है तथा उसका विषय सत्तासामान्य है। अक्लेक्देवकी इस मान्यता-को भी जनके उत्तराधिकारी दोना परम्पराओके दार्शनिकोने स्वीकार किया। किन्त दिगम्बर आगमिक परम्परामें दर्शनका विषय कुछ और ही माना गया है जिसकी चर्चा धवला और जयधवला टीकामें तथा वृहदृद्ध्यसंप्रहकी टीकामें की गयी है।

## दि० परम्परामें दर्शनके स्वरूपमें भेद

अक्टलंदेव कृत नधोवस्थय नामक ग्रन्थकी एक ताल्यवृत्ति अभयवन्त्र सूरि ने रची है। उन्होंने उसकी पोचवीं कारिकाना, जिसमें अवग्रहका लक्षण कहा गया है, ज्यास्थान करते हुए इस चर्चाको स्टाया है जो इस प्रकार है—

शंका — इस मितनानके प्रकरणमें दर्शनकी चर्चा क्यों की गयी ? चसका हो यही कोई प्रकरण नहीं है ?

२. लघीयस्त्रव, १० रे४।

१. भारत बालीचनशानं प्रथमं निविद्यत्पदम् । बालमुदादिविशानसदृशं ग्रुहवग्तुः अम् ॥ मीमांसा रलो०, प्रत्यद्य०, रलो० १११ ।

उत्तर--ज्ञानसे पहले दर्शन होता है; क्योंकि आपमने छन्नश्योंके दर्शनपूर्वक ज्ञानका होना बतलाया है।

शंका—सिद्धान्तमें तो स्वरूपग्रहणको दर्शन कहा है। और यहाँ सामान्य-ग्रहणको दर्शन कहा है। यह कथन सिद्धान्तसे विषद्ध वर्षो नहीं है?

उत्तर—दोनों कथनों से अभिप्रायका मेद है। यह न्यायसास्त्र है। न्याय-सास्त्र दूधरों के विवादों का निराकरण करता है। अतः अन्य न्यायदास्त्रियों-द्वारा माने गये निविकत्पक दर्शनको अप्रमाण ठहरानेके लिए स्वादादियों ने सामान्य प्रहणको दर्शन कहा है, क्यों कि छप्तस्य जीव जय स्वक्पको ग्रहण करते हैं उस समय वे बाह्य अर्थको ग्रहण नहीं कर सकते। और प्रामाण्यका विचार बाह्य अर्थ की अपेक्षासे ही किया जाता है; प्योंकि वह व्यवहार्श्व उपयोगी है। व्यव-हारो पुरुष स्वक्पके प्रकाशनके लिए दीपकको नहीं खोजते। अतः दर्शन बाह्य अर्थविदोपके व्यवहारके लिए उपयोगी नहीं है। उसके लिए तो प्रमाण ज्ञान ही उपयोगी है पर्योक्ष के स्वक्षक होता है। किन्तु यथार्थमें स्वक्ण ग्रहणको ही दर्शन कहते हैं। इसीसे केवलोके व्यान और ज्ञान एक साथ होते है। यदि सामान्य ग्रहणको दर्शन कहा जायेगा तो ज्ञानका विषय सामान्य-विजेपारमक वस्तु नहीं ठहरेगी।

इस चर्चास स्पष्ट है कि जैन दार्शनिकांमें दर्शनका जो स्वरूप माना जाता है बह सैद्धाग्तिक परम्पराके अनुकूल नहीं है किन्तु दार्शनिक क्षेत्रको गुरियमोंको सुलझानेका परिणाम है।

बृहदूब्धसंग्रहके टीकाकारने दर्शनका सैद्वाग्तिक और लाकिक रूप विस्तारसे बतलाया है। वे लिखते है— 'म्यायशास्त्रके अभिप्रायसे सत्तावलोकन रूप दर्शनका व्याख्यान किया अब शिद्धान्द्रशास्त्रके अभिप्रायसे सत्तावलोकन रूप दर्शनका व्याख्यान किया अब शिद्धान्द्रशास्त्रके अभिप्रायानुसार कहते हैं। जो प्रयत्न आपे हीनेवाले ज्ञानकी उत्त्रशास्त्र निर्मत्त है उत्तर प्रथान पर वा अपनी आरमाका अवलोकन है उत्तरको दर्शन कहते हैं। उत्तर स्थान हो असे पुरुष पटको जान
विकल्प रूपने पदार्थका ग्रहण होता है वह ज्ञान है। जैसे पुरुष पटको जान
सहा है। पीछे उत्तक जिस्स एको जाननेने लिए हुआ। तब यह पटके विकल्पसे हुटकर जो स्वस्पना अवलोकन करता है यह दर्शन है। उत्तर अनन्तर 'यह
पट हैं' इस प्रकार जो बाह्य विपयका निश्यय करता है, वह ज्ञान है।

दांका-पदि दर्शनको बात्माका ग्राहक और ज्ञानको परका ग्राहक कहा

<sup>2.</sup> To 201-108 |

जायेगा तो जैसे नैयायिक मतमें ज्ञान अपनेको नही जानता, वैसे ही जैनमतमें भी ज्ञान अपनेको नही जानेगा। यह दूषण आता है।

उत्तर—नियायिक मतमें ज्ञान और दर्शन नामके दो भिन्न गुण नहीं हैं !

अतः उसके मतमें जारमाको न जाननेका दूपण आता है । किन्तु जैनमतमें ज्ञानगुण परद्रव्यको जानता है और दर्शन गुण आरमाको जानता है । जतः आरमाको
न जाननेका दूपण नहीं आता । वर्षोकि उसे एक ही अग्नि जलानेके कारण वाहक
और पकानेके कारण पाचक इस तरह दो रूप कही जाती है वैसे ही अभेदनमसे
एक ही चित्रय भेदनयकी विवला होनेपर विषय भेदसे दो रूप हो जाता
है । जब वह चैतन्य आरमाको प्रहण करता है तो उसे दर्शन कहते हैं । पीछे जब
वह पर प्रव्यको महण करता है तो जसे ही मान कहते हैं । इसके विपरीत यदि
सामान्यप्रहणको दर्शन और विशेषप्रहणको आन कहा जाता है तो जान प्रमाण
नहीं ठहरता । वर्शोकि प्रमाण वस्तुका ग्राहक है कीर वस्तु सामान्य-विरोपात्मक
है किन्तु ज्ञान वस्तुके एकदेश विद्यवको हो ग्रहण करता है, पूणे वस्तुको ग्रहण
नहीं करता । और विद्यान्यों निरुच्यनसे गुण त्री गुणोको अभिन्य यसकाया व वतः संशय, विपर्यय और अन्वयसायसे रहित ज्ञान स्वरूप आरमा हो प्रमाण है।
वह आरमा दीपककी तरह स्वमं और वर्श विद्यान सामान्य और विरोपको
जानता है । इसिक्ष्य अभेद दिश्वेष नहीं प्रमाण है।

शंका--यदि दर्शन धाह्य विषयको नहीं जानता तो यद अन्धेके सुस्य हुआ । अतः सभी मनप्य अन्धे ठहरेंगे ?

उत्तर—ऐसा कहना ठोक नहीं, क्योंकि बाह्य विषयमें दर्शनको प्रवृत्ति नहीं होनेपर भी बात्मा ज्ञानके द्वारा विदोध रूपसे सबको व्यानता है। इतना विदोध है कि जब दर्शन बात्माको प्रहण करता है तो बात्माका विविवासायी ज्ञान भी गृहीत हो जाता है और ज्ञानके गृहीत होनेपर ज्ञानको विषयभूत बाह्य वस्तु भी गृहीत हो जाती है।

शंका--यदि आरमाके ग्राहकको दर्धन सहते है तो 'जं सामण्यं ग्रहणं भाषाणं' इत्यादि गामाका अर्थ कैसे घटित होगा ?

उत्तर—सामान्य ग्रहण अर्थात् आत्मग्रहणको टर्शन फहते हैं पयोकि आत्मा वस्तुओंको जानते समय 'मै अनुकको जानू और अनुकको न जानू, इस प्रकारका विशेष पश्चपात महीं करता, किन्तु सामान्य रूपते वस्तु आगको जानता है अतः मामान्य सब्देसे आत्मा कहा जाता है !

अधिक कहनेसे क्या ? यदि कोई न्याय और धिद्धान्तके अभिप्रायको जानकर

तथा एकान्त रूप दुराग्रहको छोड़कर मध्यस्थता घारण करके नयभेदसे व्याख्यान करे तो दोनों ही अर्थ घटित होते हैं। जिसका खुलासा इस प्रकार है—न्याय-धास्त्रमें मुख्य रूपसे अन्य दर्शनोंका कथन रहता है। अब यदि कोई अन्य मताव-स्मदो पूछता है कि जैन सिद्धान्तमें दर्शन और ज्ञान ये दो गुण जीवके वतलाये हैं ये कैसे घटित होते हैं? तो उसकी यदि यह कहा जाये कि आत्माके प्राहकको दर्शन कहते हैं तो यह समझ नहीं सकता था। जलः आचार्योंने उनको समझानेक लिए 'दर्शन' का स्मुल व्याख्यान करके बाह्य विपयमें जो सामान्य सत्माका व्यवलोकन होता है उसकी तो 'दर्शन' संज्ञा रखे और जो 'यह शुक्ल हैं' इत्यादि विशेषका बीध होता है जसको ज्ञान संज्ञा रखे दो। इसलिए कोई दोय नहीं है। किन्तु सिद्धान्तमें मुख्य रूपसे अपने धर्मका कथन होता है। अतः उसमें आ कोई दोय नहीं है।''

दर्शनपूर्वक अवग्रह ज्ञानके होने और अवग्रहके स्वरूपमें मान्यता-भेद होनेसे प्रसंगवश दर्शनके स्वरूपके विषयमें भी मतभेदको चर्चा करनी पड़ी 1 अब प्रकृत चर्चापर आनेके लिए यहाँ हम दर्शनके विषयमें हो जयवयला से भी एक चर्चाको उद्युत करते हैं 1 जो इस प्रकार है—

शंका—यदि ऐसा है तो अनाकार उपयोग भी मतिज्ञान हो जायेगा क्योंकि जिस पदार्थको लेकर अनाकार दर्शन होता है उसीको लेकर मतिज्ञान होता है ?

समाधान—महीं, वर्षोकि अन्तरंग पदार्थको विषय करनेवाले उपयोगको दर्गन माना है इसलिए एक पदार्थको आलध्यन मानकर दर्शनोपयोगको जो मति-ज्ञानत्वको प्राप्तिका प्रसंग दिया है वह नहीं रहता।

शंका-दर्शनोपयोगका विषय अन्तरंग पदार्थ है यह कैसे जाना ?

समाधान—यदि दर्धनोषयोगका विषय अन्तरंग पदार्थ न माना जाये तो वह अनाकार नहीं बन सकता।

शंका—अव्यक्त ग्रहणको अनाकार ग्रहण कहते हैं ऐसा अर्थ क्यों नहीं किया?

समाधान—नही, वयोकि निरावरण होनेने केवनदर्शनका स्वभाव व्यक्त ग्रहण करनेका है। अब यदि अध्यक्त ग्रहणको ही अनाकारग्रहण मान लिया जाता है तो केवलदर्शनके अभावका प्रसंग प्राप्त होता है। अतः विषय और

१. भाग १, प० ३३७,।

विषयीके सम्पातके पहले ही अन्तरंगको विषय करनेवाला दर्शनीपयीग उत्पन्न होता है ऐसा अर्थ छेना चाहिए, अन्यया वह अनाकार नहीं हो सकता।"

आसार्य विद्यानन्दने तो अपने रेकोकवार्विकमें आसमात्र ग्रहण रूप दर्शनका लण्डन किया है। इन तरह मान्यतामेद अवदा दृष्टिभेदसे दर्शनके स्वरूपमें अन्तर है किन्तु वह अन्तर कैयलदर्शनको परिभाषा तक हो सोमित नहीं रहता किन्तु उदका प्रभाव दर्शनके अनन्तर होनेवाली जानको प्रक्रियाके क्षमपर भी पड़ता है। और इसीलिए इस चर्चाको वहाँ इतने विस्तारसे दिया गया है।

यदि वर्षानका विषय अन्तरंग पदार्थ है और वह उत्तर शानकी उत्पत्तिमें निमित्त है तो याह्य विषयक साथ इन्द्रियका सम्यन्य होनेसे-पहले ही दर्शन होना चाहिए जैसा जयघवला टोकामें किस्ता है। किन्तु यदि वर्षानका विषय सत्ता सामाग्य है तो वह विषय और विषयोक सम्यातक समय होना चाहिए जैसा सर्वा- वंशित्व में तत्त्वां वाहिए जैसा सर्वा- वंशित्व में तत्त्वां वाहिए जैसा सर्वा- वंशित्व में तत्त्वां वाहिए जैसा हिंग वेशित्व में तत्त्वां वाहिए जैसा हिंग वेशित्व में साथ इन्द्रियका सम्यन्य होनेस पहले वर्शन होता है तो बाह्य विषयके साथ इन्द्रियक सम्यन्य होनेस पहले वर्शन होता है तो बाह्य विषयहणको स्वर्णवाह माना जा सकता है जैसा कि श्वेताम्बर आगमोंकी मान्यता है। किन्तु दिगम्बर मान्य आगमों के वो दर्शनकी परिशापा पायो जाती है श्वेताम्बर परम्परामें उसकी कोई चर्ची गई। है।

## सिद्धसेनका मत

ह्यो प्रसंगमें आचार्य सिद्धसेनका मत भी विचारणीय है। आपने सम्मितिकाँ नामक अपने मन्यमें दर्शनका विषय सामान्य और जानका विषय विशेष बतलाया है किन्तु आप अस्पृष्ट और अविषय अर्थके जानको दर्शन कहते हैं। अर्थात् 'अस्पृष्टे अर्थमें पश्चेत्र द्वारा जो बोध होता है वह बख्दुर्शन है। तथा इन्द्रियोके अविषय प्रसाण आदिमें मनके द्वारा जो बोध होता है वह अबस्तुर्शन है।

बाशय मह है कि चक्षु अस्पृष्टमाही है जतः उससे होनेशका जान ही चस्तु-द्वीन कहा जाना है। तथा 'अवस्तुदर्शन' से वे केवल मानस दर्शन हो छते हैं। वर्षोंकि चशुकी सरह मन भी अधार्यकारी है बतः वह नी अस्पृष्टमाही है। इस्तें दोनोंसे व्यंजनावप्रह नहीं होता। अतः सिद्धेनके मतसे व्यंजनावप्रहमें अविपमभून वर्षका प्रहण हो दर्शन है।

१. प्र २२०, स् १-१४।

प्राणं अपुर्वे अविसए व कस्यस्मि दंसणं होई । ओच्छ लिंगचो जं कगागवारंय-विस्तस्त ॥ २-२४ ॥' स० त० ।

सिद्धतेनके सन्मतिसूत्र या सन्मतितकंपर दिगम्बराचार्य सुमितिदेवको एक टीका यो, जो अनुपल्ब्य है। बौद्धाचार्य कमल्योलने उत्त्वसंग्रह (प्रत्यक्ष परीक्षा) को टीकार्म 'सुमतिदिकम्बरस्य' लिखकर दिगम्बराचार्य सुमितिके मतका निर्देश किया है जिसके अनुसार सुमितिने कुमारिलके मतको आलोचना को है। सन्मतितकंपर ईसाकी दसवीं शताब्दीके श्वेताम्बराचार्य अभयदेवको टीका वर्तमानमें उपलब्ध है। उन्होंने अपनी टीकार्य सिद्धसेनके अनिप्रायके अनुसार पाँच ज्ञानी त्राहम स्वरूप हो। उन्होंने अपनी टीकार्य सिद्धसेनके अनिप्रायके अनुसार पाँच ज्ञानी जीत चार दर्शनोका स्वरूप इस प्रकार यतलाया है—

'यद्यपि<sup>3</sup> प्रमाण और प्रमेय, दोनों ही सामान्य-विशेपात्मक हैं किन्तु छत्तस्य अवस्थामें दर्शनोपयोगके समय ज्ञानीपयोग नहीं हो सकता। अतः अप्राप्यकारी चक्षु और मनसे होनेवाले अर्थावग्रह आदि मितज्ञानके उपयोगसे पूर्ववर्ती अवस्थाको चसुदर्शन और अचक्षुदर्शन कहते हैं । और रूप आदिको ग्रहण करने रूप अवग्रह आदि परिणतिको मतिज्ञान कहते हैं । वानयको सुननेके निमित्तसे होनेवाले ज्ञानको ध्रुतज्ञान कहते है । चक्षु आदि बाह्य निमित्तको अपेक्षा विना रूपो द्रव्यको ग्रहण, करनेकी परिणति-विद्योपको अवधिज्ञान कहते हैं। तथा रूपी द्रव्य सामान्यका पर्नालोचन करनेवाली उसी परिणतिविद्योपको अवधिदर्शन कहते हैं। अढ़ाई द्वीप स्रीर समुद्रके अन्तर्वर्ती समस्त मनोविकल्पोंको इन्द्रियादिकी सहायताके यिना ग्रहण करने रूप परिणतिको मनःपर्ययञ्चान कहते हैं। ये सभी ज्ञान और दर्शन अपने-अपने आवरणके क्षयोपशमसे होते हैं। किन्तु अनन्तज्ञान स्वभाव आत्माका थोड़ा-थोडा जान लेना ही बास्तविक रूप नहीं है । उसका बास्तविक रूप सो एक केवल-ज्ञान है जो सामान्य-विशेषात्मक समस्त वस्तुओंको एक साथ जानता है । अतः किन्हीने जो ऐसा व्याख्यान किया है- 'अवशह रूप मतिज्ञान दर्शन है और वही ईहादि रूप होनेपर ज्ञान कहा जाता है। इससे भिन्न और कोई ग्राहक नहीं है जैसे, एक ही सर्प फण उठानेपर और फणको गिरा लेनेपर भी एक ही है वैसे ही एक ही दोध दर्शन और मतिज्ञान कहा जाता है ऐसा समकारका अभिन्नाय है। यह ब्याख्यान असंगत है। क्योंकि यह आगम और युक्तिके विरुद्ध है।

'दर्शन और ज्ञानमें सर्वया अभेद मानने पर पहले अवग्रहरूप दर्शन और फिर ईहा आदि ज्ञान होते हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। यह कथन तो दोनोंमें

१. 'नमः सन्मनवे तस्मै भवकूषनिवातिनाम् । सन्मतिविकृता वेन सुरुप्तमप्रवेशिनो ॥ २२ ॥ —वास्वैनाधवरित (बादिराज )।

२. तत्त्वसंग्रह, ५० ३७६।

३. सन्मति० टी०, पृ० ६२०।

कर्यंचित् भेद मानकर हो हो सकता है। हों, आत्मरूपको अपेक्षा तो दर्धन और ज्ञानमें अभेद मानते हो हैं; क्योंकि ज्ञान भी आत्म-रूप है और दर्धन भी आत्म-रूप हैं। किन्तु एक हो मतिज्ञान दर्धन और ज्ञानरूप नहीं हो सकता। मदि अव-प्रहको दर्धन माना जायेगा तो ज्ञास्त्रमें जो अवग्रहते लेकर धारणा पर्यन्त ज्ञानको मतिज्ञान कहा है जलका ज्यापात होगा। और यदि अवग्रहको दर्धन नहीं माना जायेगा तो 'अवग्रह मान हो दर्धन 'हैं। इस कथनका विरोध होगा। अतः अवग्रहते भिन्न दर्धन मानने अपवा न माननेपर आग्रम-निरोध आता है। क्योंकि आग्रम-मितानक अट्टार्धन भेदोंते दर्धनको भिन्न माना है। जतः छपस्य दर्धामें ज्ञान ही दर्धन कैसे हो सकता है ?'

अभयदेव सूरिके इस व्याख्यानको दूसरे व्वताम्बराचार्य यशीविजयने अर्ध-जरती न्यायको जपमा दो है। बूढ़ी स्त्रीक आधे अंगको तो कामीजन पसन्द करते हैं और आधे अंगको पसन्द नहीं करते । इसका नाम अर्धनरती न्याय है । यशी-विजय लिखते है---'प्राचीनता प्रेमके आग्रहका योतादि ज्ञानसे पहले भी दर्शन-को मानना यजित नही है। किन्तु व्यंबनावप्रह और अर्थावप्रहमे योषमें दर्शन महीं होता और न ऐमा उल्लेख ही है कि इन दोनोंके मध्यमें दर्भन होता है। आगममें तो न्यंजनावप्रद्वे अन्तिम क्षणमे अधीवप्रहकी ही अत्पीत बतलायी है। तथा व्यंजनायग्रहसे पहले दर्शनकी कराना करना तो अध्यन्त अनुधित है। ऐसा होने-पर तो दर्शन इन्द्रिय और अर्थके सिन्नदर्शने भी निकृष्ट होनेसे अनुपयीग रूप ही हो जायेगा । और जब प्राप्यकारी इन्द्रियोंसे उत्तरझ होनेवाले शानमें दर्शन नहीं माना जाता तो अन्यत्र उसको ज्ञानसे भिन्न माननेमें कोई भी प्रमाण नहीं है। 'अस्पृष्ट विषयके ज्ञानको ही यदीन कहते हैं' इस कवनसे सिक्सेनमें दर्शनकी ज्ञान-से अभिन्न हो बतलाया है। यदि छचस्यके ज्ञानोषयोगमें दर्शनीपयोगफो हेतु माना जायेगा तो 'बझुते ही दर्शन होता है, अन्यत्र गठी होता' इसपर फैसे विश्वास, किया आग्रेगा । अतः श्रो सिद्धसेनाचार्यके द्वारा प्रतिपादित नये मतके अनुसार कहीं . भी ज्ञान और दर्शनमें कालभेंद नहीं है। किन्तु व्यंजनावग्रहके द्वारा विषय न किये गये अर्थका प्रत्यक्ष हो दर्शन है।"

आजाम यह है कि आजार्य सिद्धसेन दर्शनमें और ज्ञानमें भेद नहीं मानते । सनका तर्ज है कि दर्शनके भेदोंमें से एक भेदका नाम चलुदर्शन है। चलु अप्राध्य-कारी है इसीसे स्टर्स व्याजनावग्रह नहीं माना, केवल अयोवग्रह माना है। एक

१. ग्रागबिन्दु, ए० ४६ ।

क्षोर चक्षुते व्यंजनावग्रहका न होना और दूबरी बोर दर्शनके एक भेदका नाम स्पर्शन दर्शन मा श्रोत्रदर्शन न रखकर चक्षुदर्शन रखना क्या कुछ विशेष अर्थ नहीं रखता ? दर्शनके दूसरे भेदका नाम अपसुदर्शन है। इस अवसुदर्शनमें चसु र इन्द्रियके विदा अन्य सभी इन्द्रियों और मनसम्बन्धी दर्शनका संग्रह माना जाता है। किन्तु साचार्य सिद्धसेन अचसुदर्शनमें केवल यनसम्बन्धी दर्शनका हो ग्रहण करते हैं; क्योंकि चस्त्रोने तरह मन भी अग्राप्यकारी है अतः उससे भी व्यंजनावग्रह नहीं होता। इसीसे उन्होंने व्यंजनावग्रह कही होता। इसीसे उन्होंने व्यंजनावग्रह हारा विषय न किये गये अर्थके प्रत्यक्ष को ही दर्शन कहा है। दर्शनकी यह परिमाणा नयी है, इसीसे यशीविजयजीने इसे मव्यमत कहा है।

हम पहले लिख आमे हैं कि अवलंकदेवने अवग्रहसे दर्शनको जुदा बतलाया है। सिद्धमेनके सम्मति सूत्र तथा उसको ब्याख्याको देखनेसे पता चलता है कि सिद्धमेनके पहले एक मत अवग्रहको ही दर्शन मानवा था। किन्तु सिद्धमेन तथा अकलंक दोनोंको हो यह यत मान्य नहीं था अतः दोनोंने ही इस मतको आलोचना की है।

इस तरह दर्शन और अवशहके विषयमे जैन परम्परामें मतभेद है। इस विषयपर गम्भीरतासे अध्ययन होनेको आवश्यकता है।

# ईहा आदिका स्वरूप

अवपहसे गृहीत अर्थमें विरोप जानतेकी आकांक्षा रूप जानको ईहा कहते हैं। जैसे यदि चतुके द्वारा गुकल रुपको प्रहुण किया तो यह गुकल रूप थ्या बस्तु है? कोई पतांका है अथवा बतुलेंकी पंवित है? अथवा यदि पुरुपका अवप्रह ज्ञान हुआ तो यह पुरुप किया बतुलेंकी पंवित है? अथवा यदि पुरुपका अवप्रह ज्ञान हुआ तो यह पुरुप किय देशका है, किस उन्नको है आदि आनवेकी आकांक्षा ईहा है। इति ताम्बरीय मान्यताके अनुसार काव्यको सुकर 'यह शब्द होना चाहिए' इस प्रकारको जिज्ञासाका होना ईहा है। ईहा शान संवाय रूप नहीं है। एक पत्तु में परस्परमें विरुद अनेक अर्थोके ज्ञानका नाम संवाय है। यह संवाय अवप्रह के परचात् और ईहासे पहले होता है। संवायके दूर होनेपर अब ज्ञान निरुपय के अभिमृद्ध होता है तो उसीको ईहा कहते हैं। अंते पुरुपका अवप्रह होनेपर यह दािकाणात्य है अथवा उत्तरीय है इस कहते हैं। जैसे पुरुपका अवप्रह होनेपर यह निरुप्ताम्म होता है कि अमुक होना चाहिए, वह ईहा है। उत्तर जो 'यह पिताका है अथवा उत्तरीय है वह कहते हैं। जैसे वह ईहा ज्ञानते होनेवाले विकल्पोंको इपनन्दारा वतलाया है। इहाके होतेन्होते तो जनमेन्से एक हो

विकल्प रह जाता है कि यह बगुलोंकी पंक्ति होनी चाहिए।

वियोग धर्मोंको जानकर यथार्थ वस्तुका निर्णय होना वालाय ज्ञान है। जैसे पंखोंके फड़फड़ाने आदिसे यह निर्णय करना कि यह वगलोंको पंतित ही है। अवायसे निर्णात वस्तुको कालान्तरमें न मूलनेमें जो जान कारण है उसे धारणा कहते हैं। जैसे सार्यकालके समय सुबहवालो वगुलोको पंतित हो है दिवकर जो यह ज्ञान होता है कि ''यह वही बगुलोंको पंतित है जिसे मैंने सुबह देखा था'। इस प्रकारके ज्ञानका कारणभूत जो संस्कार रूप ज्ञान है वही धारणा है। इसे प्रकारके ज्ञानका कारणभूत जो संस्कार रूप ज्ञान है वही धारणा है। इसे प्रकारके ज्ञानका कारणभूत जो संस्कार रूप ज्ञान है । ओर देवता-स्वरावार्य हेमचन्दने उसीका अनुसरण करते हुए स्मृतिक हेतुकी धारणा कहा है जौर लिखा है कि संस्थात वथवा वसंस्थात काल तक ज्ञानके व्यवस्थानका नाम धारणा है। अथित् अवस्थात अथवा वसंस्थात काल तक ज्ञानक व्यवस्थानका नाम धारणा है। अथित् अवस्थ, ईहा, और अवस्थ ज्ञानका काल तो एक-एक अन्त-

१. तरवार्थ यशके स्थेतान्यर सम्मत खुशपाठमें 'कपाय' राज्यका प्रयोग हि और दिगम्मर सम्मत खुशपाठमें अनाय शब्द है। क्यतंक देवने अपने सत्वापेनासिंकमें (१११४) यह चन्नी उठायी है कि यह शब्द अपना ये क्याय है। जीर उत्तक्ता यह समाधान किया है कि बोनों ही राज्य ठीक हैं—पक्कि प्रयोग्य दूसरेका प्रयाप सर्व हो जाता है। जैसे जब 'यह राज्यियाय नहीं हैं' स्त तरह आपाय अपीत तिर्पेश प्रतक्ता है तो 'यह उत्तक्ती हैं यह अपना अपीत प्रामन करता है और जब 'यह राज्यियाय वर्ता हैं यह अपना अपीत किया है। होनी परव्यक्ति हैं यह अपना अपीत प्रामन करता है और जब 'यह उत्तक्ति हैं यह अपना अपीत प्रामन करता है प्रति जब उत्तक्ति हैं यह अपना अपना है। होनी परव्यक्ति दार्शनिकीर्स अनाय स्थायत ही है पर अपनाय-निपेश हरता है। होनी परव्यक्ति दार्शनिकीर्स अनाय स्थायत ही है। स्थाय वाता है।

२, सापीयस्त्य, बा० १-६।

३, जिनमह गणिन अपने निरो० मा० में- स्विष्णुति, वासना, संस्तार कीर स्वितिको भी धारणा वराताया है। उनका स्वाप्तरण परति हुव वादिव्य दिने अपने श्वादाद रताकर (१० १४६) में विधानत्के 'स्वृतिदेतुर्गेराप' इस सरप्यका ख्यादन दिवा है। उनका स्ट्रां है कि 'धारणा ग्रांन स्वृति कास सक नहीं रह संवता; वेदिक सरमायमाँ स्वरंतिक प्रकाश हैं। अतः स्वरंति कार सामग्री हुएँ विधान है। अतः स्वरंति कार सामग्री हुएँ विधान में कार स्वरंति है। अपना सामग्री हुएँ विधान है। अतः स्वरंति है। अपना सामग्री हों साम हो आता है। अतः स्वरंति कार सामग्री हों साम सामग्री स्वरंति है। स्वरंति स्वरंति स्वरंति स्वरंति दिति स्वरंति स्वरंति होता स्वरंति

र्मुहर्त है। किन्तु धारणाका काल संख्यात अथवा असंख्यात है।

ये अवग्रह जादि चारों ज्ञान इसी क्रमधे होते हैं, इनकी उत्पत्तिमें कोई व्यक्ति फ्रम नहीं होता । वयोंकि अदृष्टका अवग्रह नहीं होता, अनवगृहीतमें सन्देह नहीं होता, सन्देहके हुए बिना ईहा नहीं होती, ईहाके बिना अवाय नहीं होता और अवायके बिना धारणा नहीं होती । किन्तु जैसे क्रमछके सौ पत्तोंको ऊपर नीचे रखकर सुईसे छेदनेपर ऐसी प्रतीति होती है कि सारे पत्ते एक ही समयमें छेदे गये यद्यपि वहाँ कालभेद है, अत्यन्त मूहम होनेसे हमारी बृंधिमें नहीं आता, वैसे ही अम्यन्त विषयमें यद्यपि केवल अवाय ज्ञानको हो प्रतीति होती है फिर भो उत्तसे पहले अवग्रह और ईहा ज्ञान बड़ी द्वुत गतिसे हो जाते हैं। इससे उनकी प्रतीति नहीं होती।

यह भी कोई नियम नहीं है कि इनमें से पहला ज्ञान होनेपर आगे के सभी जान होते ही है। कभी केवल लवप्रह ही होकर रह जाता है, कभी लवप्रह के परवात् संत्राय और ईहा हो होते हैं, कभी अवप्रह, संद्राय और ईहा हो होते हैं, कभी-कभी अवप्रह, संद्राय और कभी घारणा तक होते हैं। और कभी घारणा तक होते हैं। ये सभी ज्ञान एक चैतन्यके हो विदोप हैं। किन्तु ये सब क्रमिस होते हैं तथा इनका विषय भी एक दूसरेसे अपूर्व अपूर्व है जदा ये सब आपसमें भिन्न-

भिन्न माने जाते है।

#### मतिज्ञानके तीन सौ छत्तीस भेद

अपांवप्रह, ईहा, अवाय और घारणा ये चारों ज्ञान मन तथा पाँचों इन्द्रियोंके निमित्तसे होते हैं अतः प्रत्येकके छह-छह भेद होनेखे चारोंके चौबीस भेद होते हैं और व्यंजनावप्रह केवल चार हो इन्द्रियोंके निमित्तखे होता है। यतः सब मिलकर मित्रज्ञानके २८ मेद होते हैं। तथा ये सभी मित्रज्ञान बहु, बहुविध, व्यंज, अनिसृत, अनुबत और प्रुप्त च इनके प्रतिपक्षी एक अथवा अल्प, एकविध, अविद्य, निस्त, चनस्त और अध्य इन बारह प्रकारके विषयोंको जानते हैं। अतः विषयकी अपेसा प्रत्येक ज्ञानके बारह-बारह भेद होनेखे मित्रज्ञानके समस्त भेद २८ × १२ म १३६

है। आहाय यह है कि अवाय शानके पश्चात अविच्युति होती है। एक पहार्थ-विषयक अपयोगके लगातार बने रहनेका नाम अविच्युति है। भीर अवायका जो संस्कार पना रहता है जो कि स्त्रुतिमें कारण होता है उसे वासना कहते हैं। अवलंक आदि दिगन्यराजायों के अनुसार भी स्त्रुतिका कारण संस्कर रहे भारणा है जो वास्तवर्ग ग्रानस्क है। अनः हेमचन्द्राजायंने वादिक्वित्यिकी तरह जो उनके मतका निरसन न करके स्युनितक समर्थन किया है वह उचित ही है।

तोन सौ छत्तोस होते हैं। इनका स्पष्टीकरण इस प्रकार ई-कोई परए सनेक शब्दोंको सुनकर उन सबको जान छेता है यह बहुका ज्ञान है। कोई सयोपसमको मन्दताके कारण चनमें से किसी एक ही चन्दकी जानता है यह एक अथवा अल्प-का ज्ञान है । कोई श्रोता एक-एक शब्दके अनेक भेद-प्रभेदोंकी जान छेता है यह बहुविषका ज्ञान है । कोई उन अनेक सन्होंमें से किसी एक सन्दक्त ही मेर-प्रभेदों-को जान पाता है यह एकविधका जान है। कोई शब्दकी जल्दी जान लेता है यह क्षिप्रज्ञान है और कोई क्षयोपशमको मन्दता होनेसे देरमें जानता है यह अक्षिप्रज्ञान है। अथवा बीघ्रतास गिरतो हुई जलवाराके अवाहको जानमा शिवज्ञान है और घीरे-घोरे चलते हुए घोड़े वगैरहको जानना अक्षिप्रज्ञान है। किसी वस्तुके एकदेश-की देखकर पूरी वस्तुको जान लेना अनिसृत ज्ञान है, जैसे हाबीको सुँडको देखकर जलमें ड्वे हुए हाथोको जान छेना । और पूरी वस्तुको देखकर उसे जानना निसृत है। बिना कहे अभिप्रायस ही पूरी बातको जान लेना अनुस्त ज्ञान है और कहने-पर जानना सबत जान है। प्रथम समयमे शब्द वर्गरहका जैसा जान हो दसरे समयमें भी बैसाका बैसा ही बना रहे, न घटे और न बढ़े, उसे ध्रुव जान कहते है। और कभी बहुका, कभी बहुवियका, कभी एकका और कभी एकविपका ज्ञान होना अझव ज्ञान है अथवा चिरस्यायी पर्यंत वर्षरहके ज्ञानकी प्रयज्ञान महते हैं 1

रांका-पह ें और बहुविधमें पमा भेद हैं ?

उत्तर—बहुत स्विमतयोंक जानतेको बहुनान कहते हैं जैसे बहुत-मी पायोंको जानता। और बहुत न्यां पायोंको जानता। और बहुत जातियोंके जानतिको बहुविष ज्ञान कहते हैं जैसे संग्री, मुण्डी, मोबलो आदि अनेक जातियोंकी गायोंको जानना। तथा एक स्वितको जानना एक ज्ञान है जैसे यह गी है। और एक जातिको जानना एकविष है जैसे यह सण्डो भी है।

शंका-- तनत और निसतमें नया भेद है ?

१. दरेताम्बर सम्प्रदायमं क्रिस्तितेः स्थानपर 'अनिश्वित' और मनुसन्ते स्थानपर विरियत अध्या असंदिग्ध मेद हैं। दिना जिन ( निज्ञ) के स्वस्त्यते ही जान सेना अनित्यत है। और निनसे जानना लिस एटेंस प्राथिको जानना निर्मित हैं। संस्थित जानना निर्मित हैं। संस्थानित जानना निर्मित हैं। संस्थानित जानना निर्मित हैं। संस्थानित जानना निर्मित हैं। अपने प्रस्थानित जाने यह स्था ही है अध्या अन्य स्था हम हम हमें अनिस्थित प्राप्त है। अपने प्रस्थानित जाने यह स्था हो है अध्या अन्य स्था हम हमें अनिस्थित प्राप्त है।

२. सर्वार्थे० भीर तस्त्रायंत्रा०, सन्न १-१६।

उत्तर—रूसरेके कहनेसे जो ज्ञान होता है वह उनत है और स्वतः ही जान लेना निसुत है।

संका—धोत्र, झाण, स्पर्धन, रसना वे चारों इन्दियों प्राप्यकारी है अर्थात् प्राप्त पदार्यको जानती है, अतः इनसे अनिसृत और अनुस्त शब्दादिका ज्ञान कैसे क्षेत्रा !

उत्तर—जैसे चिजेंटी वगैरहको झाण और रसना इन्द्रियसे दूरवर्ती गुड़ आदिको गम्ब और रसका ज्ञान हो जाता है वैसे हो अनिसृत और अनुवत शब्दादि का भी ज्ञान जानना चाहिए।

इनमें से उवतका सम्बन्ध केवल श्रोत्रोन्त्रियके साथ तो ठीक बैठ जाता है किन्तु अग्य इन्द्रियोके साथ नहीं बैठता; बयोंकि को बात सन्दर्भ द्वारा कही जाये बही उबत है और सम्ब श्रोत्रेन्द्रियका विषय है। अकलंकदेवने इसे इस प्रकार घटित किया है—कोई आदमी दो रंगोंको मिलाकर कोई तीसरा रंग बनाना दिलला रहा है। उसके कहनेसे पहले ही उसके अनिप्रायको जान लेना कि आप इन दोनो रंगोंको मिलाकर लमुक रंग बनायेंगे, यह अनुवत रूपका ज्ञान है और कहनेपर जानना उबत रूपका ज्ञान है। चूँकि रूप विश्वय है अतः यह बक्षु-विषयक उपत और अनुवत ज्ञार कृषका ज्ञान है। चूँकि रूप विश्वय है अतः यह बक्षु-विषयक उपत और अनुवत कोर अनुवत साथ उसत और अनुवतको घटित कर लेना चाहिए।

## अनिसृत ज्ञान और अनुमानादिक

श्रानिसुत तानका स्वरूप बतलाते हुए थी गोम्मटसार जीवकाण्यको है होताओंमें लिखा है—'जलके बाहर निकली हुई हापीको सुँडकी देखकर जलमें डूवे हुए
हापीको जान लेना अनिमृत ज्ञान है। विक्रके बिना जो नहीं होता उसको उसका
साधन कहते हैं। जैसे अम्निके बिना धुओं नहीं होता अतः अग्नि साध्य है और
धूम साधन है। साधनसे साध्यके जाननेको अनुमान ज्ञान कहते हैं। उत्परके
दूधानमें सुँड साधन है और हस्ती साध्य है। सुँढसे हस्तीका ज्ञान हुना अतः
यह अनुमान ज्ञान है तथा स्त्रीके मुख अथवा गवयको देखकर चन्द्रमा अथवा
गायका ज्ञान होना भी अनिसुत ज्ञान है। सो किसीको स्त्रीके मुखका
देखकर चन्द्रमान समानता
है। अतः यह अनिसृत चन्द्रमाको ज्ञान स्मृति प्रमाण हुना। इसी तरह
जंगलमें 'गव्य' प्राको देखते हो गोका स्मृत्य होनेपर 'गीके समान गवय'

१. गा० ३१३ ।

होता है। इस प्रकारका जो प्रत्यिक्षान होता है यह भी अतिमूल जान है। तथा रसोई-सर्में अभिनके होनेपर ही धूमको देखा और तालावमें अभिनके अभावमें धूमका भी अभाव देखा। यह देखकर यह जानना कि सब देश और सब कालोंगे अभिनके होनेपर ही धुजो होता है और अभिनके अभावमें नहीं होता यह तक नामका ज्ञान है। इस तरह अनिसूत अर्थको विषय करनेवाले अनुमान, स्मृति, प्रत्यिक्षान और तर्क वे चारों मितिज्ञान परोक्ष है; वर्धोंकि हनमें एक देशके से सप्शता नहीं है। इनके खिबा स्पर्शन आदि इन्द्रियों और मनके द्वारा औ यह बहुविष आदिका मितिज्ञान होता है यह सोव्यवहारिक प्रत्यक्ष है व्योकि उसमें एकदेशसे स्पष्टता पायों जातो है।

कपर बतलाया है कि तत्त्वार्थ सूत्रमें स्मृति आदि वातोंको मतिशानके ही अन्दर गिनाया है तथा मतिज्ञानको परोद्या कहा है। किन्तु अकलंकदेवने एक देश स्पष्ट इन्द्रियजन्य ज्ञानको सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा और स्मृति आदिको परोक्ष प्रमाण कहा, क्योंकि उनमें थोड़ो-सी भी स्पष्टता नही होती। श्रीर स्पष्टता न होनेका कारण यह है कि इन ज्ञानोंका विषय इन्द्रियोंके सामने नहीं होता। बतः ये अनिस्तप्राही है। किन्तु तत्त्वार्यसूत्रमें अवग्रह ईहा बादि ज्ञानोंको भी अनिस्तप्राही बतलाया है और ये ज्ञान सांव्यवहारिक प्रश्यक्ष रूप मितज्ञानके भेद हैं। अग्र प्रश्न होता है कि अनिसृत ज्ञान सांध्यवहारिक प्रत्यक्ष है अथवा परोक्ष है ? गो॰ सा॰ के टोकाकारका तो कहना है स्मृति आदि अतिसृतप्राही शान तो परीक्ष है और शेप वह आदिको विषय करनेवाल इन्द्रियजन्य शान सांब्यबहारिक प्रत्यक्ष है। इससे ऐसा प्रकट होता है कि टोकाकार अनिस्तको अवग्रह आदि ज्ञानीका विषय नहीं मानते । उन्होंने जो दृष्टान्तीमें प्रयुक्त हायी और चन्द्रमा आदिके ज्ञानको स्मृति अदि बतलाया है उससे सा यही प्रवास होता है। किन्तु वैसा होनेसे सांग्यवहारिक प्रत्यक्षके तीन सी छत्तीस भेद नहीं हो सकते; वर्गोकि सनके मतसे अनिसृतका ज्ञान सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष नहीं है किन्तु परोक्ष है। परन्तु मतिज्ञानके शीन सौ छत्तीस भेद होनेप किर भी कोई बाधा नही बाती वर्गोक जैनसिद्धान्तमं मतिज्ञानको परोक्ष माना है और स्मृति प्रत्यभिज्ञान आदि अनिसृतप्राही ज्ञान भी मतिज्ञानके दी प्रकार हैं। अनः गीत-ज्ञानके सीन सी छत्तीस भेदमें कोई बाघा नहीं है।

र्शका — एक झान एक हो अर्थको जानता है, अनेक पराणोंको जाननेमें यह असमर्थ है अतः बहु, बहुविच ज्ञान नहीं बन सकता ?

१. तस्वार्थवार्तिक- १-१६ स० ।

उत्तर-पदि ऐसा माना जायेगा तो सदा एकका ही ज्ञान हमा करेगा। जैसे. जंगलमें एक मनव्यको देखकर एकका ही ज्ञान होता है. अनेक मनुष्योंका ज्ञान नहीं होता. वैसे हो नगर, वन, सेनाका पड़ाव आदिमें जानेपर भी हमें सदा एकका ही ज्ञान होगा। और इस तरह अनेक अर्थों की एक ज्ञानसे न जान सकतेके कारण नगर, वन, सेना आदि शब्दोंका व्यवहार ही लप्त हो जायेगा: षयोंकि 'अनेक मकानोंके समृहका नाम नगर है, दक्षीं वगैरहके झुण्डकी वन कहते हैं और हाथी-घोडों वगैरहके समझका नाम सेना है। इसरे. यदि एक ज्ञान समेक पदार्थों को नहीं जानता तो हायकी अंगुलियोंमें जो छोटा-बड़ा व्यवहार होता है कि अमुक अँगुलिसे अमुक अँगुलि छोटो या बड़ी है यह आपेक्षिक व्यव-हार समाप्त हो जायेगा। तीसरे, संशयका अभाव हो जायेगा; वयोंकि ज्ञानको एकार्यग्राही माननेपर या तो सीपका ही ज्ञान होगा या चाँदीका ही ज्ञान होगा। एक साथ दोनोंका ज्ञान तो हो नहीं सकता। यदि केवल सीपका ही भान होगा सो उस समय चाँदोका ज्ञान न होनेसे 'यह सीर है या चाँदी' यह संशय नहीं हो सकता। यदि केवल चौदीका ही ज्ञान होगा तो भी सीपका ज्ञान म होनेसे संशय नहीं हो सकता । चौथे, सब कार्य अनियमित रूपसे होने छगेंगे । जैसे, कोई चित्रकार एक चित्र बनाता है चित्र बनाते समय उसे चित्रकी रूपरेखा. उसके उपकरण और उनकी क्रिया वगरहका ज्ञान रहना आवश्यक है। अब यदि ज्ञान एक ही अर्थको जानता है तो एक समयमें एक ही बातका ज्ञान होनेसे उसका चित्र कुछका कुछ बन जायेगा । जब वह कूँबोको जानेगा तो रंगको भूल जायेगा, रंगको जानेगा तो कुँचीका ज्ञान नहीं होगा और न चित्रकी रूपरेखाका । पाँचमें, ज्ञानको एकार्थग्राही माननेसे 'ये दो है' 'ये तीन है' यह ज्ञान नहीं बन सकता वयोंकि एक ज्ञान दो तीन पदार्थोंको विषय नहीं कर सकता । अतः शानको अनेकार्योका ग्राहक भी मानना ही चाहिए। अतः वह बहविय शानके होनेमें कोई इकावट नहीं है।

इस तरह सांव्यवहारिक प्रत्यक्षका कथन समाप्त किया जाता है। आगे मुख्य प्रत्यक्षका वर्णन करते हैं जो ज्ञान इन्द्रियादिकी सहायताके बिना केवल खारमारे ही होता है उसे मुख्य या पारमाधिक प्रत्यक्ष कहते हैं उसके दो मेर हैं—एक अवधि-ज्ञान और सकल प्रत्यक्ष । देश प्रत्यक्षके भी दो भेद हैं—एक अवधि-ज्ञान और एक मनःपर्यय ज्ञान ।

१. 'देराप्रत्यसमवधिमनःपर्ययद्याने ।'- सर्वःर्यं० १-२०।

### अवधिज्ञान

द्रव्य, क्षेत्र, काल और मावकी मर्यादाको लिये हुए, रूपी द्रव्योंको जो बिना इन्द्रिय बादिकी सहायताके स्पष्ट जानता है उसे अवधिज्ञान कहते हैं ! अवधिका वर्ष है, पुरुपलोंको जाननेवाला । तथा अवधिका वर्ष मर्यादा भी होता है।

कारणकी अपेक्षासे अवधिज्ञानके दो भेद हैं--एक भवप्रत्यय और दूसरा गुण-प्रत्यय । यद्यपि सभी अवधिज्ञान अवधिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमके होनेपर ही होते हैं फिर भी जो क्षयोपश्चम भवके निमित्तचे होता है उससे होनेबारै ज्ञानको भयप्रत्यय कहते हैं । जैसे विश्वीगण जो आकाशमें सहते हैं उनके सहनेमें पक्षी कुलमें जन्म लेना ही कारण है, उन्हें उड़नेकी शिक्षा नहीं दो जाती। इसी सरह देवों और नारिकयोंके व्रत नियम वगैरह नहीं हीनेपर भी सबकी जन्मते ही अवधिज्ञान होता है। इतना विशेष है कि उनमें जो सम्यन्दृष्टि होते हैं उनके अवधिज्ञान होता है और जो मिथ्यादृष्टि होती हैं उनके कुअवधिज्ञान होता है। अतः यहाँ मव ही प्रधान कारण है इसलिए उसे भवप्रत्यय अवधिज्ञान कहते हैं।

तया सम्यव्दर्शन आदि गुणोंके निमित्तसे को सयोपशम होता है उससु होनेनाले अवधिज्ञानको गुणप्रस्थय कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्षयोपद्यम निमित्तक भी है वयोंकि इसके होनेमें क्षयोपश्चम ही कारण होता है, भय कारण

नहीं है। यह अवधिज्ञान तिर्यञ्च और मनुष्योंके होता है।

विषयको अपेक्षासे अवधिज्ञानके तीन भेद हैं—देशावधि, परमावधि और सर्वाविध । भवप्रत्यय अवधिज्ञान देशाविध हो होता है और गुणप्रत्यय सर्विधान सीनों प्रकारका होता है। देशावधिका उत्कृष्ट विषय , शैवकी अपेद्या सम्पर्ण लोक, कालकी अपेक्षा एक समय कम पत्य, ब्रव्यकी अपेक्षा ध्रवहारसे एक बार माजित नामंगवर्गणा और भावको अपेता द्रव्यकी वसंख्यात लोक प्रमाण पर्यामें हैं । अर्थात् उत्कृष्ट देशावधिज्ञान सम्पूर्ण छोकाकाशमें वर्तमान कामेणवर्गणामें एक बार ध्रवहारका भाग देनेसे जो प्रमाण बाये उतने परमाणुसकि स्कन्धींकी अयवा उनसे स्थूल स्कन्धोंको आनता है । तथा उन स्कन्धोंको, एक समय कम एक पत्यप्रमाण अतीतकारुमें और उतने ही अनागत कारुमें अपने जानने योग्य जो व्यंजन पर्याय हों उनको जानता है। और भाषकी अपेशा उन स्कन्मोंकी असंख्यात लोक प्रमाण अर्थ पर्यायोंकी जानता है।

१. सर्वार्थसिक, १--११।

र सर्वायक- १-२२।

इ. अवधिवानके विश्वका विश्वत कथन जाननेके लिए देखिर-पर्यावहागम पुर ११,

पुरु २६०--१२८ । तथा गीर श्रीवनायट वार १७०-४१७ ।

उरह्मन्द देशानधिक पञ्चात् परमावधिज्ञान प्रारम्भ होता है। उरहम्प्ट देशा-विधिसे ऊपर और सर्वावधिक नीचे अवधिज्ञानके जितने विवरूप हैं वे सब परमा-विधिक भेद हैं। अवधिज्ञानका सबसे उरहम्प्ट भेद सर्वावधि कहलाता है। यह सर्वावधि परमाणु तकको जानता है। उरहम्प्ट देशानधि संयमी मनुष्पके ही होता है और परमानधि तथा सर्वावधि उकी मुनिके होते हैं जो उसी भनसे मोक्ष जाता है। जयन्य देशावधि मनुष्पों और तिर्यबांके होता है। तथा देशावधिक मध्यम भेद चारों गतियोंके जोवांके यथायोग्य होते हैं।

अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित, प्रतिपाती, अप्रतिपाती, एकक्षेत्र, अलेक्क्षेत्रके भेदमे अवधिज्ञानके और भी भेद है। जी अविधिज्ञान उत्तम होकर जीवके साथ जाता है वह बनुगामी है। इसके तीन भेद है—क्षेत्रानुगामी, भवानगामी, और क्षेत्रभवानुगामी। जो अवधि अपने स्वामी जीवके एक क्षेत्रते हमरे क्षेत्रमें जानेपर उसके माथ जाता है वह क्षेत्रानुगामी है। जो अपने स्वामी जीवके साथ एक भवते इसरे भवमें जाता है वह भवानुगामी है। और जो क्षेत्रान्तर तथा भवान्तरमें भो साथ नहीं छोडता वर् क्षेत्रभवानुगामी है। जो अवधिज्ञान जोवक साथ नही जाता वह अननुगामी है। इसके मी क्षेत्राननुगामी भवाननुगामी, और क्षेत्रभवाननुगामी इस तरह तीन भेद है। जी अवधिज्ञान उराम होनेने मायसे लेकर केवलजान उताब होनेतक बढता जाता है वह वर्धमान है। जो अविधिज्ञान उत्पन्न होकर घटना चला जाता है वह हीयमान है। जो अवधिज्ञान उत्पन्न होकर जन्मार्यन्त अववा केवलज्ञान होनेतक ज्योका त्यों बना रहता है वह व्यवस्थित है। जो अवधिकान उत्पन्न होकर कभी घटता और कभी बढ़ता है वह अनवस्थित है। जो अवधिज्ञान उत्पक्ष होकर समुख नध्ट हो जाता है वह प्रतिपाती है। जो अवधिज्ञान उत्पन्न होकर केवलज्ञानके होनेपर ही नब्ध होता है बहु अप्रतिवाती है। जिसकी अवधिज्ञान उत्तम्न होता है उनके गरीरमें नामिसे ऊपर श्रीवत्स आदि बनेक चिल्ल बन जाते हैं। इनमें से किसी के एक चिल्ल और किसीके अनेक चिल्लोंसे अवधिज्ञान होता है. इन्हें एकक्षेत्र और अने स्क्षेत्र कहते हैं। देव, नार्राक्यों और लीवैकरोके अनेकक्षेत्र अवधिज्ञान होता है। इन दस मेदोंमें-से भवपत्यय अवधिजानमें अवस्थित, अनवस्थित, अनुगामी, अननुगामी और अनेवक्षेत्र ये पाँच भेद होते हैं और गुणप्रस्य अविश्चानमें दसों भेद पाये जाते हैं। तथा देशावधिमें दसों भेद होते हैं, परमावधिमें होयमान, प्रतिपाती और एकक्षेत्रको छोड़कर दोष सात भेद होते है। तथा सर्वादिधमें अनुगामी, अननुगामी, अवस्थित, अप्रतिपाती और अनेकक्षेत्र ये पाँज भेर-भ

जाते हैं। परमावधि और सर्वावधिमें अननुगामी सेंद्र मवान्तरकी अपेक्षासे कहा हैं; क्योंकि इन ज्ञानोंके घारक जीव दूसरा भव घारण नहीं करके मीक्ष चले जाते हैं।

## मनः पर्ययज्ञान

दूसरेके मनोगत वर्षको मन कहते हैं; क्योंकि वह अर्थ मनमें रहता है। उस मनोगत कर्षको आह्मको सहायतासे जो प्रस्यदा जानता है उस ज्ञानको मनःपर्ययनान कहते हैं। अर्थात् किसी जोवने मनके द्वारा किस संयेतन अथवा अपेतन,
अर्थका विचार किया है उसको आह्मके द्वारा यनः-पर्ययकान प्रत्यस जानता है।
अथवा निनको पर्यायको मनः-पर्यय कहते हैं। उसके सम्बन्धसे ज्ञान भी मनः-पर्यय कहलाता है। अतः मनः-पर्यय कहते हैं। उसके सम्बन्धसे ज्ञान भी मनः-पर्यय कहलाता है। अतः मनः-पर्यय कहते हैं
अर्थात् अर्थक निभित्तसे होनेवाली मनको पर्यायोको मनः-पर्यय कहते हैं और उनके
ज्ञानको मनः-पर्यय ज्ञान कहते हैं।

मनायर्थेय ज्ञानके जकत दोनों लक्षणोंमें अन्तर है। प्रथम लक्षण लयका व्यूरपितिक अनुसार मनःपर्यय ज्ञान मनोगत लयंको जानता है। किन्तु दूसरे लक्षण लयका अपूरपितिक अनुसार उस लयंका विचार करनेते जो मनकी द्या होती है उस दया अथवा पर्यावोंको मनःपर्यय ज्ञान जानता है। क्वेतान्वर सम्प्रदायमें दूसर एक्षण हो माम्य है। क्वेतान्वर स्वयावोंके अनुसार मन्ध्रय ज्ञान मनकी पर्यावोंको जानता है और मनकी उन पर्यावोंके आवारपर अनुमानसे उस याध्य पर्यावंको जानता है जिसका विचार करनेते मनकी ये पर्यावें हुई। इसीसे थे इसे समःप्रयेवज्ञान भी कहते है। दिशस्य परम्पर्यायं वहला लक्षण हो माम्यहै। मनःपर्यवज्ञान भी कहते है। दिशस्य परम्पर्यायं वहला लक्षण हो माम्यहै। मनःपर्यवज्ञान के दे भेद है—पक्ष मुत्रवृत्वनगति और एक विपुत्तमति। ऋजुमिति मनःपर्यवज्ञान के स्वरेह के स्वरुत्वनगति और ऋजुमतिस्वर विवयको अपेशा सीन

१. मनःपर्यवधानका विशेष कथन जाननेके लिट बट्सबटागम पु० १३, ४० १२८-

इश्र देखें। २, 'वरकीयमनीमनीऽयौं मन शसुच्यते साहवयौद तस्य वर्यदर्श वरिगमने मनःपर्ययः।'

<sup>—</sup>सर्वार्थः, १-८० । १. भनसः वर्षयः मनत्वर्थयः, तत्साहचर्याज्ञानमपि मनःवर्षयः । मनःवर्षयस्य स हानं च तत्त् मनःवर्षयदानम् । —जः १०, १ मा०, १० १६ ।

प्राचीमाश्रमाणास्तारि अनःस्वेद्धानम् । मनःस्वीवानितं साधाय परिष्येष्ठमन्त्रः,
 मासानपी पुनग्यस्यधासुवस्थाऽसुवानेनेव परिष्यवर्त्तानि द्रष्टस्यां —कीत तर्वः,
 पृथ्वः

भेदं हैं। जो पदार्थ जिस रूपसे स्थित है उसका उसी रूपसे स्पष्ट विन्तम करनेवाले मनको ऋजुमन कहते हैं। जो पदार्थ जिस रूपसे स्थित है उसका उसी रूपसे
स्पष्ट कथन करनेवाले बचनको ऋजुवचन कहते हैं तथा जो पदार्थ जिस रूपसे
स्थित हैं उसे अभिनयके द्वारा उसी रूपसे बतलानेवाले कायको ऋजुकाय कहते
हैं। इस प्रकार जो सररू मनके द्वारा विचारे गये, सरल वचनके द्वारा कहे गये
और सररू कायके द्वारा अभिनय करके दिल्लाये गये मनोयत अर्थको जानता है
वह ऋजुमतिमनःपर्ययक्षान है। आध्य यह है कि कोई मनुष्य मनके द्वारा स्पष्ट
रूपसे किसी अर्थका विचार करता है, स्पष्ट रूपसे उसका कथन करता है और
उसके लिए शारी(क किया भो करता है। इस प्रकारके अर्थको ऋजुमित
मनःपर्ययक्षान जोन लेता है कि सुमने अर्थका इस रूपसे विचार किया था,
इस रूपसे कहा या और इस रूपसे अर्थक व्यक्त इस रूपसे विचार किया था,

इस ऋजुमित मन.पर्ययको उरयित्तमें इत्तिय और मनको अपेक्षा रहितो है। वयोंकि ऋजुमित मन.पर्ययको उरयित्तमें इत्तिय और मनको अपेक्षा रहितो है। वयोंकि ऋजुमित मन.पर्ययक्षानी पहले ईहा मिन्सानके द्वारा दूनरेके अभिप्रायको जानकर फिर मन:पर्ययक्षानके द्वारा दूसरेके प्रममें स्थित चिन्ता, जीवन-भरण, मुख-दु ज, लाभ-हानि वगैरहको जानता है। सारांग्य यह है कि ऋजुमित मन:पर्ययक्षान वर्तमान जीवोंके वर्तमान मनसे सम्बन्ध रखनेवाले विकालवर्ती प्रायोंको जानता है अतीत मन और आगामी मनसे सम्बन्ध रखनेवाले पदार्थोंको जानता है। तथा अधिक अधिक वर्तमान भवको लेकर बाठ प्रयोको और वर्तमान भवके विना सात भवोंको जानता है। तथा अधिकसे अधिक योजन प्रयश्च विद्या स्वास भवोंको जानता है। सेक्षको लेकर बाठ प्रयोको और वर्तमान भवके विना सात भवोंको जानता है। सेक्षको स्वस्त से स्वस्त विद्या सात स्वास भवोंको जानता है। सेक्षको स्वस्त से स्वस्त से स्वस्त से स्वस्त से स्वस्त है। गच्यूति से हजार धनुपका होता है। तथा यहाँ पृवस्त्व अठ लेना चाहिए। वैसे तीनसे लेकर नी तकको संस्थाको पृवस्त्व कहते हैं। अतः जयन्य ऋजुनित ज्ञान आठ प्रयाति घन प्रमाण क्षेत्र से स्थित जोवोंके मनोगत विषयोंको ज्ञानता है। और उत्तर प्रमुति ज्ञान आठ योजनेक घनप्रमाण क्षेत्र से स्थित जोवोंके मनोगत विषयोंको ज्ञानता है। कोर व्यत्र से जानता है। कोर व्यव्याविक जानता है।

विषुलमित मन: प्रयंग्हान ऋजु और अनुजु मन, वचन और कायके नेदसे छह प्रकारका है। इनमें-से ऋजु मन, वचन और कायका अर्थ ऊपर कहा है। तथा जो मन, वचन और काथका ज्यापार सरल रूप न होकर संदाय, विषयंग और अनस्यवसाय रूप होता है. उसे अनुजु मन, वचन और काय कहते हैं। दोलायमान ज्ञानको संवाय कहते हैं। विषयोत चिन्तनका नाम विषमेय है, क्षोर आये चिन्तन कोर आये अधिनत्तनका नाम अनव्यवसाय है। विपुलमति विनित्त विषयको तो जानता ही है, किन्तु अर्घाचित्ततको और असका आगे पिनत किया जायेगा ऐसे अचिनित्तत विषयको भी जानता है। तथा यह ऋजुमतिज्ञानको तरह ईहा मतिज्ञानपूर्वक भी नहीं होता। किन्तु एकदम अपने विषयको जान लेता है।

कालकी अपेक्षा जयन्य रूपसे सात-खाठ यवोंको और उत्कृष्ट रूपसे असंस्थात भवोंको यिपुलमित मनःपर्ययक्षान जानता है। और संनको अपेक्षा जयन्यसे योजन-पृथम्पत बोर उरकृष्टमे मानुयोत्तर पर्वतके भीतर स्थित जीवोंको मनोगत विषयोंको जानता है। मानुयोत्तर पर्वतसे गोलाकार क्षेत्र न लेकर ४५ साल योजनका प्रन-प्रतर रूप सेन लेना चाहिए। अर्थात् ४५ साल योजन सम्बा और उतना ही चौड़ा क्षेत्र लानना किन्तु जैवाई पेंतालीस लालसे कम है अतः विपुलमित मनः-पर्ययक्षानके उत्कृष्ट सेन के मानुयोत्तर पर्वतके मानुयोत्तर पर्वतके बाहर वाशे कोनोम स्थित देशों और तिर्यवींके द्वारा विगितत विपयकों भी उत्कृष्ट सिन्तमित मनःपर्ययक्षान जानता है। चयसाटीकाके अनुनार को उत्कृष्ट सन्-पर्यवक्षानी मानुयोत्तर पर्वत और विर्यवींके द्वारा विगितत विपयकों भी अरकृष्ट सिन्तमित मनःपर्ययक्षान जानता है। चयसाटीकाके अनुनार को उत्कृष्ट सन-पर्यवक्षानी मानुयोत्तर पर्वत और सेव्यवींके मध्यमें मेर्र्यविते जितनो हुर होगा उस ओर उसे अर्म मानुयोत्तर पर्वति उसका क्षेत्र सानुयोत्तर पर्वति वाहर वड़ जायेगा और दूसरी और मानुयोत्तर पर्वति स्वका क्षेत्र वतना ही दूर रह जायेगा।

#### सकल प्रत्यच

सकले प्रथमको केनलनाल कहते हैं । नयोंकि वह समहाय होता है अर्यात् प्रानित्पेस तथा एकाकी ही होता है। यह पूर्ण ससोव्यिय है। इस ससोव्यिय सामका स्वरूप नतलाते हुए आचार्य कुन्दकुन्दने लिसा है।

> "अवदेसं सपदेसं सुचमसुचं च वरजयनजादं । वरुचं गदं च जाणदि वं णाणमदिदियं भणिदं ॥ ४३ ॥"

[ प्रवयनसार-ज्ञानाधिकार ]

सर्वात् जो अप्रदेशी परमाणु और कालाणुको, मजदेशी जीव, पृद्गल, धर्म, अवभे

अस्पोति व्याप्तमित जानातीस्वव कारमा, तमेव प्राप्तायवीपरामं प्रश्नासरणं मा
प्रतिनिवयं प्रत्यवयः।-सर्वामिति प्र० १२।
'तत् द्वेषा-देशाम्दद्यं सक्तप्रस्यः च। देशाम्यव्यमस्थिननःप्ययेगाने। प्रयोदस्यं
देशसास् १²-सर्वामिति प्र० वर्दः।

और आकाश द्रव्योंको, मूर्तिक और बर्मातंकको, अनागत तथा अतीत पर्यायोंको जानता है उसे अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं।

**यतः यतोन्द्रिय ज्ञानी सर्वज्ञ होता है** ।

### सर्वेज्ञत्व समीक्षा

मोमांसक किसी सर्वेजको सत्ताको स्त्रीकार नहीं करता, बर्षोक वह ईश्वरको नहीं मानता ओर जीवको सर्वज्ञताका विरोधी है। वह वेदको अपीरुपैय और स्वतः-प्रमाण मानता है। सावरभाष्यमें लिखा है कि वेद भूत, वर्त्तमान और भविष्य पदार्थीका तथा सूदम, ब्यवहित और विश्वकृष्ट पदार्थीका ज्ञान करानेमें समय है।

जैन परश्यरा प्रत्येक चुळ आत्मा अर्थात् परनात्माको सर्वम्न, सर्वयशी मानतो है । अतः सर्वप्रधम समन्तमद्राचार्यने अपने आप्तमीमांसा नातक प्रकरणमें सर्वमकी सिद्धि तर्कपढ़िक आधारपर करते हुए लिखा है कि सूचन, अग्तरित और दूरवर्ती पदार्थ किसोक प्रत्यक्ष हैं वधीकि वे अनुमेय है। ओ-नो अनुमेय-अनुमान प्रमाणका विषय होता है, वह-वह प्रत्यक्ष भी देखा जाता है, जैसे अग्निक किस प्रमाणका विषय होता है, वह-वह प्रत्यक्ष भी देखा जाता है, जैसे अग्निक किस प्रमाणका विषय होता है। वावर-भाव्यके टोकाकार कुमारिलन अपने इक्षेत्रकारिक आदि ग्रन्थोंमें जैनोंकी सर्वम्नदाक समायक सार्व्यक्ष सी सार्व्यक्ष सार्वाक समीक्षा को है।

# सर्वेज्ञताके चिपयमें कुमारिलका पूर्वपक्ष

कुमारिल कहते हैं कि फैनोंका कहना है कि सर्वज्ञका सामक कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए सर्वज्ञ अवस्य है। हमारा कहना है कि सर्वज्ञका सामक कोई प्रमाण गहीं है, इसलिए सर्वज्ञ अवस्य है। हमारा कहना है कि सर्वज्ञका सामक कोई प्रमाण गहीं है, इसलिए सर्वज्ञ नहीं है। विशेष इस समय हम किसी भी सर्वज्ञका सामक प्रस्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता; क्योंकि इस समय हम किसी भी सर्वज्ञका सन्हीं देखते । अनुमान प्रमाण भी सर्वज्ञका सामक नहीं है; क्योंकि सर्वज्ञका सनुमापक कोई ऐसा लिग दिखाई नहीं देता जिसको देखकर हम यह अनुमान कर सर्वे कि मोई सर्वज्ञ है। नित्य आगम जो वेद है, उसमें भी सर्वज्ञका कोई उल्लेख नहीं है; क्योंकि देदरा प्रधाप विषय तो यह प्रमाण आदि हो है, उसीमें यह प्रमाण माना जाता है। सायद कोई कहे कि वेदमें 'स सर्ववित् स लोकवित्'-हिरण्य-

 <sup>&#</sup>x27;बोदना दि सूतं सवन्तं सविध्यन्तं स्ट्मं व्यवदितं विप्रकृष्टिमित्येवं आतीयकमर्थमवगम-यित्रमलम्'-शावरभाष्य १-१-२।

२. बाटसहसी, पृ० ४५ आहि ।

३. मी० रलो० वा०, ए० ¤१-¤२ ।

गर्भ: सर्वज्ञ:' इत्यादि वाक्य पाये जाते हैं, अतः वेदसे सर्वज्ञ सिद्ध होता है । किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है वयोंकि इस चरहके वाक्य यागकी ही प्रशंकामें कहे गये हैं, बतः वे सर्वज्ञके साधक नहीं हैं। इसके सिवा सर्वज्ञ तो सादि है और वेंद थनादि है। तब अनादि वेदमें सादिसर्वज्ञका कथन कैसे हो सकता है। अतः निस्य आगम भी सर्वज्ञका साधक नहीं है। रहा अनिस्य आगम, तो वह सर्वज्ञ रिचित है या किसी साधारण पुरुपका बनाया हुआ है ? सर्वजरिचत आगमसे सर्वज्ञको सिद्धि माननेपर परस्पराध्यय नामका दौष आता है; वर्षोकि जय कोई सर्वंत्र सिद्ध हो तो उसका रचित आगम सिद्ध हो और अब मर्वज्ञ रचित आगम सिद्ध हो तब सर्वत सिद्ध हो। साधारण पुरुषके द्वारा रचे गये आगमसे सर्वगकी सिद्धि हो नहीं सकती, बयोकि ऐसा आगम सच्चा नही माना जा सकता । अतः भागम प्रमाणसे भी सर्वज्ञकी सिद्धि सम्यव नहीं । उपमान प्रमाण भी सर्वज्ञका साधक नहीं है। वयोकि यदि हम चर्तभानमें सर्वज्ञके समान किसी पहलको देखें तो उसकी उपमास सर्वज्ञको जान सकते हैं. किन्त जगतमें सर्वज्ञके समान भी कोई नहीं है । इसी सरह अर्थांवित्त प्रमाण भी सर्वज्ञका साथक नहीं है, बर्योंकि संसारमें ऐसी कोई भी वस्तु दृष्टिगोषर नहीं होती जो सर्वजने बिना न हो सकती हो । शायद कहा जाये कि धर्मका उपदेश बिना सर्वज्ञके नहीं हो सकता, अनः कोई सर्वज्ञ अवस्य होना चाहिए । किन्तु ऐसा कहना थी। ठीक नहीं है; बनोकि धर्मका उपदेश तो विना सर्वतके भी सम्भव है। बुढ, अहेत् आदिने जो धर्मका उपदेश दिया वह केवल अज्ञानवश दिया; क्योंकि वे लोग वेदश नहीं थे। मनु आदिने जो उपदेश दिया वह तो वेदमूलक ही था। अतः घर्मके उपदेशको देश-कर सर्वज्ञका अस्तित्व नहीं माना जा सकता। ये पाँच प्रमाण ही ऐसे हैं जी किसी बस्तुकी मत्ताकी सिद्ध कर सकते हैं। इनके शिवा अन्य कोई प्रमाण सर्वतका साधक नहीं है । अतः यही मानना पड़ता है कि कोई सर्वज्ञ नहीं है ।

शायद कहा जाये कि आजकरूके हमलीयोके प्रत्यक्ष स्वादि प्रवाण सर्वेतको सिद्ध करनेवाल प्रकेशको न हों, किन्तु देशान्तर और कालान्तरके लोगोंक प्रत्य शादि प्रमाण ऐसे हो सकते हैं, जिनसे सर्वेत्तको सिद्ध होतो हो। ऐसा कहना भी मुक्त नहीं हैं, क्योंकि वर्तमानमें जिन तरहके प्रत्यक्ष आदि प्रधाणीसे जिन तरहके अपने आना जाता है, कालान्तर और देशान्तरमें रहनेवाले लोगोंसे प्रभाण भी इसी तरहके ये और उनमे इसी दाहके प्रवास जाता था। वर्षोंकि यत्तीनमें जिस तरहके प्रवास अपने जाता था। वर्षोंकि यत्तीनमें जिस तरहके प्रवास आदि प्रमाण पाये जाते हैं, उनसे विनदाण प्रधार प्रधार प्रमाणोंका समाव है। अतः कोई भी प्रत्यक्ष आदि प्रमाण इन्द्रिय आदिशो सहादियाले विना नहीं हो सम्बत्त को स्व

शायद कहा जाये कि-'गद्धको बहत दर तकको वस्तुएँ दिखाई देती हैं. शकर-की बहत दर तकका शब्द सनाई देता है. चीटीको बहत दरसे आनेवाली गुन्छका ज्ञान हो जाता है, बिलाव-उल्ल आदिको बिना प्रकाशके ही वस्तुओंका प्रत्यक्ष होता है, कारयायन नामके ऋषिको बिलक्षण अनमान ज्ञान था. और मीमांसकोंके गर जैमिनिको बेदार्थका विलक्षण जान था। अतः यह कैसे कहा जा सकता है कि जैसे प्रत्यक्षादि प्रमाण आदकलके परुपोंके हैं वैसे ही देशान्तर और कालान्तर-में भी थे?' ऐसा कहना भी उचित नहीं है: क्योंकि गढ वगैरहकी भी इन्द्रिय आदि सामग्रोके बिना रूप आदिका ज्ञान नहीं होता । वे भी अपने नियत विषयको ही जान सकते हैं, असीन्द्रिय वस्तका ज्ञान इनको भी नही हो सकता । कहा भी है- ''जहा भो असिशय देखा गया है, वह अपने विषयकी मर्यादाक अन्दर ही देखा गया है। दरवर्ती सहम पदार्थको देखनेमें समर्थं चक्ष शब्दादिको ग्रहण नहीं कर सकता और न श्रोत्र रूपको ग्रहण कर सकता है। तथा जिन मनव्यों में बृद्धि बादिका बतिशय देखा जाता है, उनमें भी वह अक्षित्रय तरतमांश रूपसे ही देखा जाता है। कोई भी मनुष्य अतीन्द्रिय पदार्थको नही देख सकता। 'यदिमान मन्द्य भी, सहम पदार्थीको देखनेमें समय होते हए भी, अपनी जाति-का अतिक्रमण न करते हुए ही, अन्य मनुष्योते विशिष्ट जानेता है। 'एक मनुष्य किसी एक बास्त्रमें विलक्षण पारंगत हो जाता है। किन्तु इतनेसे हो उसे अन्य शास्त्रोंका ज्ञान नहीं हो जाता।' जैसे ब्याकरण शास्त्रका गम्भीर अध्ययन करनेसे शब्दों और अपशब्दोंका ज्ञान खब हो जाता है, किन्तु ऐसा होनेसे नक्षत्र, तिथि, ग्रहण बगैरहका निर्णय नही किया जा सकता; क्योंकि यह तो ज्योतिप शास्त्रका विषय है। इसी तरह चन्द्रबहण और सूर्यप्रहण बादिकी वतलानेमें दक्ष ज्योतियी भी शब्दोकी साधुता और असाधुताकी नहीं जान सकता । अर्थात् जैसे व्याकरण-बास्त्रका ज्ञाता ज्योतिर्विद्याको नहीं जानता वैसे ही ज्योतिपद्यास्त्रका जानकार व्याकरणशास्त्रकी बातोंको नहीं जान सकता। ' 'इसी तरह बैद और इतिहासका विशिष्टसं विशिष्ट ज्ञानी भी स्वर्ग, देवता और पुण्य-गापको प्रस्यक्ष नही देख सकता। 'जो मनुष्य आकाशमें दस हाथ ऊँचा कूद सकता है वह सैकड़ों दर्प अभ्यास करनेपर भी एक योजन ऊँचा नहीं कुद सकता ।

अतः लोकप्रसिद्ध इन्द्रिय प्रत्यक्षसे विलक्षण अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष नामका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हैं। सायद कहा आये कि किसी विशिष्ट पुरुपके अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष हो सकता है, किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, वयोंकि विशिष्ट पुरुप

१. मो० श्लो० वा०, चोदनासूत्र, का० ११४।

कोई है हो नही। सभी पुरुष स्वयावसे हा सुक्ष्म परमाणु आदिको, दूर देशान्तरवर्ती सुमेरु आदिको और कालान्तरवर्ती राम-रावण आदिको प्रत्यदा देश सकनेमें असमये हैं—अत: सर्वज नहीं है।

#### उत्तरपक्ष

जैनोंका कहना है कि मीमांसक कुमारिलका उक्त कथन अविचारितरम्य है। सर्वज्ञका निराकरण नहीं किया जा सकता वर्षोंकि उसका कोई बाघक नहीं है। शायद कहा जाये कि सत्तको विषय करनेवाछ पाँच प्रमाण है और ये पाँचों प्रमाण सर्वज्ञका अस्तित्व नहीं बतलाते । अतः सर्वज्ञके ज्ञापकका अमाव ही सर्वशका बाधक है। किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि इसपर यह प्रश्न होता है कि 'सर्वज्ञका ज्ञापक प्रमाण नहीं पाया जाता' यह बात आप अपने अनु-भवके आधारपर कहते हैं या सबके अनुभवके आधारपर कहते हैं ? यदि आप क्षपने अनुभवके आधारपर कहते है तो आपको वो दूसरेके मनके विचारीका भी पता नहीं है तब बया उनका भी अभाव कहा जायेगा ? और यदि सबके अनुभवके माधारपर कहते हैं तो आपको यह आम कैसे हुआ कि देशाग्तर और कालाग्तर-वर्ती सब मनुष्यांको सर्वज्ञको बतलानेवाले किसी प्रमाणका पता नहीं या ? इगोसे तत्वार्यरलोक्वातिकमें कहा है-सर्वज्ञका ज्ञापक (बतलावेवाला) कोई प्रमाण नहीं हैं यदि यह आप अपने व्यक्तिगत अनुभवके आधारपर कहते हैं, तब तो 'ममुद्रमें कितने बहे पानो हैं यह बात जाप नहीं जानते तो बगा समुद्रके पानीकी पश्चिक ह्रपूमें कोई माप हो नहीं है ? यदि आप यह बात सब व्यक्तियों के अनुभवने आधारपर कहते है तो अत्यक्तानी पुरुष सब मनुष्योंके कावित्रयत अनुमर्थोंको नहीं जान सकता, अतः वह ऐसी बात कैसे कह सकता है ? और यदि कोई ऐस व्यानि है जी देशान्तर और कालान्तरवर्ती सब मनुष्योंके अनुमर्थोंकी जानता है तो फिर बाप सर्वत्रका निषेध क्यों करते हैं ? क्योंकि 'सबको सर्वत्रके जापक प्रमाणको अनुवलन्यि हैं यह बात चक्षु आदि इन्द्रियोंसे आनी नही जा सकती; बयोकि अतीन्द्रिय है। न अनुमानसे जानी जा सकती है क्योंकि उसका मूचक कोई लिंग नहीं है। जब प्रत्यक्ष और अनुमानने नहीं जाना जा सकता हो किर अर्थापति और उपमान प्रमाणकी तो गति हो कहाँ है ? बयोंकि यदि सबकी सर्वत्रके शापकका अनुपलम्म न होता तो अमुक बात ग होती । चुँकि अमृक बात

र. सर्वप्रनित्यक पूर्वव्यके तिष्ट देशें-शर्वसंग्रह प्र० =३०, क्षम्प्रवृत्ती प्र० ४४, प्रशेषक० साठ प्र० २५०।

२. ए० १३; सा० १३ मादि।

है, बतः सबको सर्वज्ञके ज्ञापकका अनुपलम्म है। इस तरहसे सर्वज्ञके ज्ञापकके अनुपलम्मके अभावमें न हो सकनेवाली कोई बात होती तो उसके आधारपर बन्ययानुपपत्ति प्रमाणके द्वारा सर्वसम्बन्धिज्ञ।पकानुपलम्मकी जाना जा सकता या सो कोई है नहीं । इसी तरह उपमान प्रमाणसे भी सर्वसम्बन्धिशापकानलम्भ-को नहीं जाना जा सकता। इस तरह जब सर्वसम्बन्धिज्ञापकानुपलम्भको प्रत्यक्ष, अनुमान, अर्थापत्ति और उपमान प्रमाणसे नहीं जाना जा सकता तो केवल सागम प्रमाण घोष रहता है। किन्तु मीमांसक आगम प्रमाण वेदसे भी यह नहीं कह सकता कि सबको सर्वज्ञके ज्ञापक प्रमाणका अनुपलम्म है; क्योंकि मीमांसक बेदको केवल यज्ञ-यागादिके विषयमें प्रमाण मानता है, तब वह वेद सर्वज्ञकी सत्ता या असत्ताके विषयमें प्रमाण कैसे हो सकता है ? शायद कहा जाये कि अभाव प्रमाणसे हम यह बात जानते हैं कि सबको सर्वज्ञके ज्ञापक प्रमाणका अनुपलस्य है। किन्तु ऐमा कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि अभाव प्रमाणकी प्रवृत्ति सर्वत्र, महीं होती । आपने ही माना है कि दृश्य वस्तुका दर्शन न होना उसके अभावमें प्रमाण है, केवल दिखाई न देनेसे हो किसीका अभाव नहीं माना जा सकता । अतः जो घटको खोजता है वह पहले घड़ा रखनेकी जगहको देखता है। फिर ससे घड़ेका स्मरण होता है उसके पश्चात् इन्द्रियोंकी सहायताके विना ही उसके मनमें यह ज्ञान होता है कि घड़ा नहीं है यह अभाव प्रमाण है। आपके इस कथन-के अनुसार पहले सब मनुष्योंको जानना चाहिए, फिर सर्वज्ञके ज्ञापक प्रमाणींका स्मरण होना चाहिए। तब सबको सर्वज्ञके ज्ञापक प्रमाणोंका अनुपलम्म है, ऐसा ज्ञान हो सकता है । किन्तु सब मनुष्योंका साक्षात् ज्ञान एक साथ हो नहीं सकता, भीर न क्रमसे ही हो सकता है वयोंकि अपने सिवा बन्य आत्माओंका प्रत्यक्ष आप-को इष्ट नहीं है, अर्थात् आत्मान्तरका प्रत्यक्ष होना आप नही मानते । दूसरे क्रमसे सब आत्माओंको जाननेमें एक बाधा और भी है। जिस समय किसी एक बारमाको ज्ञापकोपलम्मके लभावका ज्ञान होगा, उस समय अन्य मनुष्य-सम्बन्धी ज्ञापकोपलम्मके समावका ज्ञान नहीं होगा । तब 'सबको ज्ञापकका अनुपलम्म हैं यह ज्ञान कैसे हो सकता है। तथा मीमांसकके मतमें किसी अन्य प्रमाणसे भी सब मन्द्योंका ज्ञान नहीं हो सकता; बयोकि उनके सूचक लिंग बादिका अभाव है। इसके सिवा, पहले सर्वज्ञके ज्ञापकका उपलम्म सिद्ध हो तो पीछे उसका स्मरण होनेपर 'सर्वज्ञके जापकका अनुपलस्म है' ऐसा ज्ञान अभाव प्रमाणसे हो सकता है। किन्तु सर्वज्ञके ज्ञापकका उपलम्भ हो सिद्ध नहीं है।'

शायद आप ( मोमांसक ) कहें कि जैन छोग सर्वज्ञके आपक प्रमाणका उप-

लम्म मानते हैं, अतः उनके मानतेसे जो जापकोपलम्म सिद्ध है हम उसका अमाव सिद्ध करते हैं। किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं हैं, वसोंकि हम जैनलोग जो सर्वज्ञके जापकका उपलम्भ मानते हैं, हमारा वह मानना प्रमाण है या अप्रमाण है ? यदि वह प्रमाण है तब तो आपको भी सर्वज्ञके जापक प्रमाणका उपलम्भ मानता है ? यदि वह हमारा मानना चाहिए; फिर आप उसका निर्पेष क्यों करते हैं ? और यदि वह हमारा मानना अप्रमाण है तो उसके बाधारपर आप अप्राय प्रमाणको आपकानुसलम्मकी सिद्धि नहीं कर सकते । अतः सर्वज्ञके काहित्सकों काहित कहीं कर सकते । अतः सर्वज्ञके बाहित कहीं हो सका । इसिल्य सर्वज्ञके वाधक मायफ समाणका सुनिविचत अप्राय है । सर्वज्ञक सायक प्रमाणका सुनिविचत क्योंक काहित कहीं हो का । विशे मरी-विकाम हो हो स्वायक प्रमाणका सुनिविचत क्योंक काहित क्योंक जो यस्तु असत् हीती है उसके बाधक प्रमाणका सुनिविचत क्योंक आपक प्रमाण है। किन्तु सर्वज्ञका सायक अप्रमाण है। किन्तु सर्वज्ञका सायक कोई प्रमाण नहीं है, यह सुनिविचत है। बाद सर्वज्ञक्ष सर्वज्ञक सर्वज्ञका सायक कोई प्रमाण नहीं है, यह सुनिविचत है। बाद सर्वज्ञक्ष हम है। किन्तु सर्वज्ञका सायक कोई प्रमाण नहीं है, यह सुनिविचत है। बाद सर्वज्ञक्ष हम है।

इस वरह अष्ठसहलोके रचित्रता स्थामी विद्यानग्दने मीमांतकका निराकरण करते हुए सर्वज्ञको सिद्धि इस आधारपर को है कि मीमांतक वो छह प्रमाण मानता है, उनमें-से कोई भी प्रमाण ऐसा नहीं है अससे यह सिद्ध किया जा सके कि कोई पुरुष सर्वः, नहीं है। अतः सर्वज्ञके अस्तित्वमें बायक किसी प्रमाणके न होनेते सर्वज्ञको सस्ता सिद्ध की गयी है।

आगे दूसरे प्रकारसे वे सर्वशकी सत्ता सिक्ष करते हैं-

मीमाराक मानता है कि पेदके द्वारा विधिष्ट पुरुषोंको भूत, यसेमान और मानी प्रदार्थोंका सवा विम्रकृष्ट, यदार्थोंका ज्ञान हो सकता है। इससे स्पष्ट है कि खासमामें सकल पदार्थोंको जाननेको दासित है। तथा अनुमान प्रमाणके लिए स्पाप्ति ज्ञान आवश्यक है। और क्याप्ति ज्ञानका बिपय समस्त देश और रामस्त काल हीता है। जैसे, 'जो सत्त है यह सब अनेकानतास्मक होता है' यह स्पाप्ति ज्ञान है, जो सत् मानको विषय करता है। इस व्याप्ति ज्ञानसे भी यह स्पष्ट है कि आदमामें सब पदार्थोंको जाननेकी दावित है। अब प्रस्त यह होता है कि जब आसमामें सब पदार्थोंको जाननेकी दावित है। अब प्रस्त मनस्य है तो स्पष्ट स्पष्की जानता व्यापों नहीं है? इसका उत्तर यह है कि, जैसे मदिश पोगेसे मनुष्य सकते नताये प्रस्त है जाता है येसे ही जानावरण आदि कानि सम्यत्व आसम्में अज्ञानका उदय होता है। ओर कर्मोका अभाव होनेपर जब वह पृश्वित परसं स्थानहित मुक्त हो जाता है से समस्त अभाव होनेपर जब वह पृश्वित स्थानेहित मुक्त हो जाता है से समस्त अक्षात्र आगा और वर्तमान परार्थोंको स्थानहित मुक्त हो जाता है से समस्त अक्षात्र आगा और वर्तमान परार्थोंको

<sup>\$&</sup>quot;. MEHO TO ME !

जानता देखता है तब उसके लिए दूरी और निकटवाका प्रश्न नहीं रहता।

अब प्रवन होता है कि ज्ञानावरण बादि कर्मोंका अभाव हो जानेपर यह आरमा पूरी तरहरे व्यामोहरहित कैसे हो जाता है जिससे वह अर्थ पर्याव और व्यंजनपर्याय स्वरूप समस्त अतीत, अनागत और वर्तमान परार्थोंको साझात् जानता है? इसका उत्तर इस प्रकार है—जो जिसके होनेपर हो होता है वह उसके अभावमें नहीं हो होता। जैसे अग्निक अभावमें चूम नहीं होता। जानावरण आदि कर्मोंका सम्बन्ध होनेपर ही आरमामें बज्ञान होता है अत: उनके अभावमें वह नहीं होता। यह निश्चित है।

शङ्का--पूरी तरहते जज्ञानते रहित आत्मा भी सभीप देशवर्ती और सभीप फालवर्ती पदायोंको ही जान सकता है, न कि दूरदेशवर्ती और दूरकाल-वर्तीको भी ?

उत्तर—ऐसा कहना अयुक्त है; क्योंकि न तो समीपता ज्ञानमें कारण है और न दूरता अज्ञानका कारण है। आंखमें लगा अंजन आंखके अस्वन्त समीप होता है किन्तु जीवसे अंजनका ज्ञान नहीं होता। किन्तु चन्द्र-सूर्यको दूरवर्ती होते हुए भीं जीव देव छेती है।

शायद कहा आये कि अंकिम अत्यन्त निकटवर्ती पदार्थको जान सकनेकी योग्यता नहीं है किन्तु योग्य दूरवर्ती पदार्थों को जान सकनेकी योग्यता है तो योग्यता नहीं है किन्तु योग्य दूरवर्ती पदार्थों को जान सकनेकी योग्यता है तो योग्यता हो हो जानका कारण मानना चाहिए, निकटता और दूरता तो व्यर्थ है। और जानको रोफनेवाले कर्मका ध्रयोपश्चम अववा क्षय होनेपर एक देवासे अववा पूरी तरहसे अज्ञानका दूर हो जाना ही योग्यता है। अतः जिसका अज्ञान पूरी तरहसे दूर हो जाता है वह सबको देखता जानता है। कहा भी है—जो ज्ञान स्वभाव है वह 'प्रतिवन्धकके अभावमें ज्ञेयपदार्थों को क्यों नहीं जानेगा ? क्या प्रतिवन्धकके अभावमें अपिता जानेगें हि—जो ज्ञान प्रतिवन्धकके अभावमें अपिता जानेगें हि—जो ज्ञान परार्थों को वाननेगें इन्तियों को अपेक्षा नहीं रहती जोरे अंजन वर्ग-रहते संस्कारित चसुवाले मनुष्यको प्रकाशको अपेक्षा नहीं रहती। जो एक देशसे अग्रानतिहत होता है और थोडा-बहुत जान सकता है चसीके परिवार्थों परिवार रहती है । किन्तु जिसका समस्य अज्ञान तहते हो चसी वर्ष परिवार्थों परिवार परिवार्थों को अपेक्षा नहीं रहती। यदि उसे भी इन्त्रियों को अपेक्षा नहीं रहती। वर्ष वर्ष भी इन्त्रियों को अपेक्षा नहीं रहती। वर्ष स्वरंग ता वर्ष स्वरंग हो सकता। वर्षों सन्ता नहीं हो सकता। वर्षों सन्ता नहीं हो सकता। वर्षों सन्ता नहीं हो सकता। वर्षों सन्ता हो हो सकता। वर्षों सन्ता हो सकता। वर्षों सन्ता नहीं हो सकता। वर्षों सन्ता नहीं हो सकता। वर्षों सन्ता हो स्वरंग सन्ता हो सन्ता ।

मीमांसक — आवरणके दूर हो जानेपर निब्कलंक बारमा मी दूरवर्डी परार्थ- का प्रत्यक्ष की कर सकता है ? कैसी ही निर्दोष और अंजन वगैरहसे संस्कारित पहुं हो, पया यह देसविष्ठक्रष्ट, कालविष्ठक्रष्ट और स्वभावविष्ठक्रष्ट पदार्थों को प्रत्यक्ष करती हुई देसी गयी है ? इसी तरह यहण वगैरहके उपद्रवसे मुक्त तथा मेचपटलके आवरणसे रहित सूर्य भी अपने योग्य वर्तमान पदार्थों का हो प्रकारन करता है न कि अयोग्य अतीत और अनागत पदार्थों का । इसी तरह राम आदि भावकमोंसे तथा शानावरण आदि दक्षकमोंसे मुक्त निब्कलंक आत्मा समस्त दूरवर्ती पदार्थों का प्रत्यक्ष केसे कर सकता है ? यले ही कोई मुक्तारमा हो, किन्तु वेदो प्रमाण में उससे रकावट नहीं आ सकतो; वर्षों कि धर्मके विषयमें से वेद स्वाप्त प्रमाण नहीं है, मुक्तारमा तो आनन्य स्वमाव है, वह धर्मकी नहीं जानता । कहा भी है—'हमें पुरुषमें केवल धर्मजाताका निर्पेय करते हैं । पर्मकी छोड़कर अन्य सब वस्तुओंको अदि कोई पुरुष जानता है तो कीन तसे रोकता है।'

मीमांसक्को उपल आपितका उत्तर देते हुए जैन कहते हैं—स्वभाषित्रकृष्ट परमाणु वगैरह, कालवित्रकृष्ट राम वगैरह, देववित्रकृष्ट हिमवान् वगैरह किसीके प्रत्यक्ष है वसीक अनुमेय है अपाँत् उन्हें अनुमान प्रमाणके आना जा सकता है, जैसे जीन । वादि कोई यह कहता है कि स्वभावित्रकृष्ट, देववित्रकृष्ट और . कालवित्रकृष्ट परार्थ अनुमानसे नहीं जाने जा सकते हो वह अनुमान प्रमाणका ही मूलोक्टेंद करता है, 'वसीकि जितने भी परार्थ है, ये सब दालिक है' दरवादि व्यापितानके अभावमें यह निर्वत्य नहीं निकाला जा सकता कि 'दरालिय व्यापितानके अभावमें यह निर्वत्य नहीं निकाला जा सकता कि 'दरालिय व्यापितानके अभावमें यह ति परार्थ का स्वस्ता कि 'दरालिय वार्य व्यापितानके अभावमें यह ति परार्थ का सामित्रका का सकता कि 'दरालिय वार्य व्यापितानके किए अनुमान तो ऐसे परार्थ का चोचित्र जो परार्थ प्रत्यक्षामेय हों उनके निर्वित्र किए अनुमानका प्रयोग व्यापित जो परार्थ प्रत्यक्षामेय हों उनके निर्वित्र किए अनुमानका प्रयोग व्यापित के ति चारित का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वप्त होने स्वप्त का स्वप्त होने स्वप्त का स्वप्त होने से प्रयापीक स्वप्त होने होने से प्रयापीक स्वप्त होने हैं।

सीमांसक — कुछ अर्थ प्रत्यहा होते हैं, जैसे घट वर्ष रह । जिनका अजिनाभाषी-लिंग प्रत्यहासे जाना जा सकता है ऐसे कुछ पदार्थ अनुमेय होते हैं, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें हम आगमसे ही जान सकते हैं, जैसे यम वर्ष रह । ऐसे पदार्थ किसो भी पुरुषके प्रत्यक्ष बादि गोषर नहीं होते ।

जैन-ऐमा कहना अनुचित है। किशी अपेक्षा धर्म मो अनुमेध है। यथा-

१. भ्रष्टस् । १. श्रुप्तस् , ४० म्हरू ।

'जितनी भी पर्याय हैं वे सब अनेक क्षणस्थायी होनेसे क्षणिक है, जैसे घट, इसी तरह प्रमीदि भी हैं।' भीमांसकोंको किसी प्रमाणसे पर्यायत्व और अनित्यत्यकी व्याप्ति सिद्ध करनी ही चाहिए, अन्यथा वे धर्म आदिको पर्याय मानकर अनित्य सिद्ध नहीं कर सकते। अतः किसी अपेक्षा धर्म भी अनुमेय है अर्थात् अनुमान प्रमाणसे धर्मको जाना जा सकता है। तथा यदि स्वमाय, देश और कालसे विप्रकृष्ट पदार्योंको आप अनुमेय नहीं मानते तो सुखादिको अनुमानसे जानना व्यर्थ बयों नहीं है ? बयोंकि सुखका मानस प्रत्यक्ष होता है।

मीमांसक-जो सदा अविप्रकर्षी है, उनको अनुमानसे जानना हमें इष्ट

नहीं है ?

, जैन—तो फिर अनुमानसे आपको किन पदार्थोंका जानना इष्ट है ? मीमांसक—कभी अविष्ठश्रुष्ट पदार्थोंको और कभी ऐसे देशांदि विष्रक्रुष्ट

पदार्थों को, जिनका अधिनाभाषी लिय भात है, अनुमानसे आनना इष्ट है। जैन--- तब आप बुढिको अनुमानसे कैसे जान सकेंगे; क्यों कि बुढि तो सदा अप्रत्यक्त है। और आपके शास्त्रमें लिखा है कि अर्थके ज्ञान होनेपर बुढिको अनु-मानसे आनते है। अतः जब सदा परोक्ष बुढिको भी अनुमानसे जाना जा सकता है, तो सदा परोक्ष धर्मादिको भी अनुमानसे जाना जा सकता है। अतः धर्मादि

भी अनुमैय है इसलिए वे किसीके प्रत्यक्ष भी होने ही चाहिए।

अयवा अनुमेयका अर्थ श्रुतज्ञानके द्वारा जानने योग्य करना चाहिए। क्योंकि मितज्ञानके 'अनु' अर्थात् पोछे जो 'मेय' अर्थात् जाना जाये, वह अनुमेय हैं। मितज्ञानके परचात् श्रुतज्ञान होता है। अतः सुरुम आदि पदार्थ किसीके प्रत्यक्ष हैं; क्योंकि खुतसे (वेदसे) उनका ज्ञान हो सकता है। यह बात असिद्ध नहीं है; क्योंकि मोमांसक स्वयं मानता है कि वेद त्रिकालयतीं सुरुम आदि पदार्थोंको ज्ञान करा सकनेमें समर्थ है। अतः अनुमेय सुरुम आदि पदार्थे किसीके प्रत्यक्ष सवस्य है।

भीमांसक--सूदम आदि पदार्थ अनुमेव तो हों, किन्तु किसीके प्रत्यक्ष न हों तो वया बाधा है ?

जैत — इसका तात्वर्य यह हुआ कि अग्नि अनुमेय तो हो, किन्तु किसोके भी प्रत्यक्ष न हो । ऐसा होनेसे अनुमान प्रमाणका ही उच्छेद हो जायेगा। वर्गोकि सभी अनुमानोंमें इस तरहका दोव दिया जा सकता है। अतः अमान प्रमाणको माननेवाले भीमांतकोंको अनुमेय होनेसे सूक्ष्म आदि पदार्थोंको कि े का विषय मानना ही वाहिए। सीमितिक--'सूचम आदि पदार्थ किसीके प्रत्यक्ष है; क्योंकि अनुमेय हैं आपका यह अनुमान ठोक नहीं हैं; क्योंकि इसमें दूसरे अनुमानसे साथा आती हैं। वह अनुमान इस प्रकार है-'सूचम आदि पदार्थोंका साधातकार करनेवाला कोई नहीं हैं; क्योंकि वह प्रमेय स्वरूप है, सत्त्वरूप है और वस्तु स्वरूप है जिसे हम-लोग है। कहा भी है-'जिस सर्वज्ञकी सत्ताका सक्वत करनेमें प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे सिद्ध प्रमेयत्व आदि हेतु समर्थ हैं, उसे कीन सानेगा।'

जैन-पह भी ठीक नहीं, वर्षोकि किन हेतुकाँछ आप सूर्य आदि स्वापीके प्रत्यक्षका निषेष करते हैं। उन्होंसे वे किसोके प्रत्यक्ष सिद्ध होते हैं। यथा-सूदम आदि पदार्थ किसोके प्रत्यक्ष हैं; कों किसोक प्रत्यक्ष हैं; कों किसोके प्रत्यक्ष हैं; कों किसोके प्रत्यक्ष हैं और वस्तु हैं। कों जो प्रमेम, सन् और वस्तुक्ष्य हैं वे सब किसोके प्रत्यक्ष हैं जैसे स्कारिक मणि। इस तरह प्रमेपत्व सत्य आदि हेतु सो सूदम आदि पदार्थोंके प्रत्यक्ष होनेको ही पुष्ट करते हैं तम मीमांसक उनके हारा सर्वज्ञका निषेष कैसे कर सकता है ?

मीमीसक—मूहम ब्रादि पहार्योको आप इन्द्रिय प्रस्वसके द्वारा किसीके प्रस्वस कि करते हैं ब्रवमा अतोन्द्रिय प्रस्वसके द्वारा । प्रयम परा टोक नहीं क्योंकि मूक्ष्म आदि पदार्थोका इन्द्रियके साथ सर्वया सम्बन्ध नहीं होता अतः वे किसीके इन्द्रियज्ञानके विषय नहीं हो सकते । यदि अतीन्द्रिय प्रस्वसके द्वारा प्रस्वस करते हैं, तो असीन्द्रिय प्रस्वस है।

जैन — हम इन्द्रिय प्रत्यक्षके द्वारा सूदन आदि पदार्योका प्रत्यक्ष नहीं मानते। यदि कोई यह सिद्ध करनेको क्रांतिश करे कि सूदन आदि पदार्योका इन्द्रियके द्वारा प्रश्यक्ष होता है तो हम भी आपके साथ उत्तका विरोध करनेके लिए सैवार हैं। और न अतीन्द्रिय प्रत्यक्षके ही उनका प्रत्यक्ष होना सिद्ध करते हैं, जिससे आप यह आपत्ति दे सकें कि हम तो अतोन्द्रिय प्रत्यक्ष परिचित हो नहीं हैं।

हुन तो प्रत्यक्ष सामान्यसे मूक्ष्म आदि पदार्थीका प्रत्यक्ष होना सिद्ध करते हैं। और सूक्ष्म आदि पदार्थीके नामान्य रूपसे कि तीके प्रत्यक्ष सिद्ध होनेपर यह प्रत्यक्ष हिन्द बोर मनसे निरपेत हो सिद्ध होता है। यथा-सर्वक्षक प्रत्यक्ष इन्द्रिय और मनकी सहायकों निरपेत होता है; क्योंकि यह सूक्ष्म आदि पदार्थीको जानता है। जो प्रत्यक्ष इन्द्रियादिसे निरपेत नहीं होता वह सूक्ष्म आदि पदार्थीको विषय महीं करता। जैने हमारा प्रत्यक्ष । किन्तु सर्वक्षका प्रत्यक्ष मूक्ष्म आदि पदार्थीको विषय महीं करता। जैने हमारा प्रत्यक्ष । किन्तु सर्वक्षका प्रत्यक्ष मूक्ष्म आदि पदार्थीको विषय करता है, अनः वह इन्द्रिय और मनको सहायताने नहीं होता।

१. मी॰ रत्री॰ बा॰, बोदनायुत्र, का॰ ११२।

भीमांसक----सूक्ष्म आदि पदार्थीका प्रत्यक्ष ज्ञान आप किसके सिद्ध करते हैं-- अर्हन्तके, या जो अर्हन्त नहीं है उसके, अथवा सामान्य आरमाके? यदि अर्हन्तके सिद्ध करते हैं तो अर्हन्त को अप्रसिद्ध हैं अतः आपके अनुमानमें अनेक दोय आते हैं। यदि अनर्हत्के सिद्ध करते हैं तो आपको जो बात इष्ट नहीं है वह भी माननी पड़ेगी; वयों कि आप तो अर्हन्तके ही सूदम आदि पदार्थीका प्रत्यक्ष मानते हैं, अनर्हत्के नहीं मानते। यदि सामान्यास्माके सूदम आदि पदार्थीक का प्रत्यक्ष सानते हैं, अनर्हत्क नहीं मानते। यदि सामान्यास्माके सूदम आदि पदार्थीक का प्रत्यक्ष सामान्यास्मा कोन है, जिसके आप सूदम आदि पदार्थीका प्रत्यक्ष होना सिद्ध करते हैं ?

जैन—न हम अर्हत्के सूदम बादि पदार्थोंका प्रस्थक्तत सिद्ध करते हैं थीर न अनर्हत्के। किन्तु किसी पुरुष-विशेषके मिद्ध करते हैं। और उसके सिद्ध होनेपर यह पुरुष विशेष अर्हन्त ही प्रमाणित होता है वर्धोंकि उसका उपदेश प्रस्थक और युक्तिके ब्रविष्ट ठहरता है। अतः उक्त योप नहीं बाते।

शक्का—सर्वज्ञ अतीतकाल आदिम रहनेवाली वस्तुको अती रूपसे जानता है या वर्तमानरूपसे? यदि वह अतीत कालीन वस्तुको अतीतरूपसे जानता है तो उसका ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता वयोकि वह अवर्तमान वस्तुको दिपय करता है । जो अवर्तमान वस्तुको विपय करता है वह प्रत्यक्ष नहीं है, जैसे स्मरण वगैरह । चूँकि सर्वज्ञका ज्ञान अतीत ज्ञानत अपको विपय करता है, जत स्व व्यवर्तमान वस्तुको होनेसे प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । यदि वह अतीत ज्ञान अवर्तमान वस्तुको वर्तमान क्यते ज्ञानकालिन वस्तुको वर्तमान रूपसे जानता है वो उसका ज्ञान प्राप्त हुता वर्त्वाहि होनेसे प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । यदि वह अतीति जो अप्य रूपसे विवत परार्थको उससे निज्ञ रूपसे ज्ञानता है वह ज्ञान आप्त होता है, जैसे एक चम्द्रमाको से चट्टमाके रूपमें ज्ञानता । व्यक्ति वर्षमान अतीत अनागत कालवर्ती अर्थों को वर्त्तमान रूपसे ज्ञानता । व्यक्ति वर्षमान वर्तात अनागत कालवर्ती अर्थों को वर्त्तमानरूपसे ज्ञानता है वतः वह आपत है।

उत्तर—जो वस्तु जिस रूपमें है, उसको उसी रूपमें जानता है। किन्तु इससे वर्वतमान वस्तुका ग्राहंक होनेसे सर्वज्ञका ज्ञान अप्रत्यक्ष नहीं ठहरता; क्योंकि वह स्पष्ट रूपसे अपने विषयको ग्रहण करता है। निकट देश और वर्तमान रूपसे अपं को जानना प्रत्यक्षका छक्षण नहीं है। अन्यया अपनी गोदमें बैठे हुए बालकके शरीरमें क्रिया वर्गरहको देखकर जो उसमें जीवके सन्द्रावका ज्ञान होता है, यह भी प्रत्यक्ष कहा जायेगा। किन्तु हम छोगोंको जीवका प्रत्यक्ष तो होता नहीं। अतः स्पष्ट रूपसे अपंका प्रविभास होना ही प्रत्यक्ष है। इसिटए यदि सर्वज्ञको अतोत

१. स्या० कु० च०, प्० ८८।

शंका--जब सेवंग्न एक क्षणमें हो सब पदायाँको जान केता है तो दूचरे क्षण-में उसे जाननेके लिए कुछ भी नहीं रहता, अतः यह व्यत्न कहा जायेगा। तथा जब यह रागी मनुष्योंमें स्वित रागको जानेगा तो वह भी रागी हो अयेगा?

उत्तर—यह भी ठोक नहीं हैं, यदि दूसरे क्षणमें पदायोंका अपवा उठके जानका अभाव हो जाये तो वह अज हो सकता है। किन्तु ऐसा नहीं होता; वयोकि सर्वज्ञका ज्ञान तथा दुनियाके पदार्थ, दोनों ही अनन्त हैं। अतः प्रथम स्वयमें सर्वज्ञ भावि पदार्थोंकों 'ये अविद्यमें सर्पत्र होंगें ' हम रूपसे आपता है, न कि वर्दमान रूपसे । वादको उत्पन्न होनेपर वे ही पदार्थ वर्दमान रूपसे प्रविभाशित होते हैं। कतः जिस समय जो बस्तु जिस पमंसे विद्याप्त होती हैं उस समय सर्वज्ञ भागमें उसी रूपसे प्रविभाशित होते हैं। वहां प्रवादित से वह मी अनुवित हैं, वयोंकि रागादि रूपसे परिणमन करनेसे ही कोई रागी होता है, रागको जानने मात्रसे कोई रागी महीं हां जाता। अयवा जिस समय कोई पुत्रप मदिरा पात्र सुहानेके लिए मदिराकी सुराई बतलाता है जस समय बद भी दाराबी वहां लागेग। वतः जिस मनुष्य हिन्दगीमें उद्देश परनेशालों वासना आगृत होते हैं, वहां रागादिमान कहा जाता है; किन्तु जो वीतराग होता है, यही सर्वज्ञ होता है, वहां रागादिमान कहा जाता है; किन्तु जो वीतराग होता है, यही सर्वज्ञ होता है, जहां रागादिमान कहा जाता है; किन्तु जो वीतराग होता है, यही सर्वज्ञ होता है, जहां रागादिमान कहा जाता है; किन्तु जो वीतराग होता है, यही सर्वज्ञ होता है, जहां रागादिमान कान सर्वज्ञ रागका सर्द्राव नहीं माना जा सर्वज्ञ ।

शंका—मिद सर्वक्षका क्षान संधारके आदि और अन्तको जान लेता है हो गंगार अनादि अनन्त नहीं रहता, और यदि नहीं जानता तो यह सर्वत पैसे हुआ।

ं उत्तर—पह पहले बहु आये हैं कि जो बस्तु जिस रूपसे स्पित होतो है, समरो सर्वत उसी रूपसे जानता है। अतः जो अर्थ अमारि-र्जनता रूपसे स्पित है समको सर्वत अमारि-अनन्त रूपसे हो जानता है।

र्वाका—यदि सर्वेज मिविष्यको जानते है हो भविष्य मी निश्मित हो जाता ।

है। और जब भविष्य निश्चित है हो पुरुपार्य स्ययं ठहरता है ?

१. प्रनेयसः, ४० १६०।

उत्तर-सर्वजने जान लेनेसे मविष्य निश्चित नही हो जाता, किन्तु जो होनहार है वह निविचत है और उसे सर्वज्ञ जानता है । किन्तु इससे पुरुषार्थ एक-दम व्यर्थ नहीं ठहरता। संसारमें बहुत-से कार्य ऐसे होते है, जिनमें दैवकी प्रधानता और पुरुषार्यकी गोणता होती है; और बहुत-से कार्य ऐसे होते है जिनमें पुरुषार्थकी प्रधानता और दैवकी गोणता होती है। जैसे बम्बईके समुद्रतटपर खड़े जहाजमें विस्फोट होनेसे उसपर लदा सोना उड़-उड़कर तटसे दूर शहरके घरोंमें छत तीड़-करं जा गिरा और उनमें रहनेवालोंको अनायास मिल गया । इसमें दैवकी प्रधा-नता है। स्रोर मुबहसे द्याम तक श्रमपूर्वक तरह-तरहके उद्योग-घन्धे करके जो घन-संचय करते हैं, उनमें पुरुपार्थको प्रधानता है। सर्वज्ञका ज्ञान इन सदको जानता है। जो दैववादी है उनके भी भविष्यको जानता है, जो पुरुपार्थवादी है उनके भी भविष्यको जानता है। जो पुरुषार्थं करके उसमें सफल होगे उनके भी भविष्य-की जानता है और पुरुषार्थ करके उसमें सफल नहीं होगे, उनका भी भविष्य जानता है। किन्तु किसीका भविष्य वह बनाता या दिगाइता नहीं है। उसका बनामा या बिगाइना तो स्वयं उस व्यक्तिके ही हायमें है। स्वयं अपने पुरुपार्थ-से ही यह उसे बनाता या बिगाइता है। क्यों कि जिसे हम दैव कहते हैं वह भी सी पूर्व जन्ममें किया हुआ पुरुषार्थ ही है। किन्तु वह निश्चित है और उसे सर्वज्ञ जानता है। यहाँ इतना और समझ लेना चाहिए कि पुरुषार्थकी सफलताका मत-लब 'जो नही होनेवाला हो उसका होता' नहीं है, किन्तु जो होनेवाला ही उसको बना छेना ही पुरुष। यंकी सफलता है। इस तरह जैन दर्शनमें निरावरण केवलज्ञानको सकल प्रत्यक्ष माना है और केवलज्ञानीको सर्वज्ञ सर्वदर्शी कहा है।

# ईश्वरवाद समीक्षा

पूर्वपक्ष--च्याय वैद्योपिक दर्शन ईश्वरवादी है। वे ईश्वरके ज्ञानको नित्य मानकर उसे सर्वज्ञ मानते हैं और ईश्वर तथा वसकी सर्वज्ञताकी सिद्धि इस प्रकार करते हैं--

पूषियी वगैरह किसी बुद्धिमान् कर्ताके द्वारा बनायो गयी है, वर्योकि कार्य हैं, जैसे घट बगैरह । यह हेतु लसिद्ध नहीं है वर्योकि पृथियी वगैरह सावयव है, जतः वे कार्य है । यथा-पृथियो, पर्वत, वृक्षादि कार्य है; वर्योकि सावयव हैं, जैसे घट

र. न्या० कु० च०, पु० ६७ वृतेरहा प्रमेयक० मा०, पृ० २६६। प्रशस्त० कन्दली, पृ० ५४। प्रशस्त० च्योम, पृ० २०१। न्यायमूत्र भारी२०। न्यायमा० पृ० ४५७-४६७। न्या० ना० ता० टी०, पृ० ५६८। -न्यायमे० पृ० १६४।

जादि पदार्थों का स्पष्ट बोच होता है तो वह प्रत्यक्ष क्यों नहीं है। तथा जैसे इंद्रिय प्रत्यक्षके द्वारा पूरवर्ती पदार्थों का प्रहण होनेपर भी उसके स्पष्टमाही होने में कोई विरोध नहीं है वैसे ही दूरकालवर्ती पदार्थको ग्रहण करनेपर भी अतीन्द्रिय प्रत्यक्षक स्पष्टमाही होने कोई विरोध नहीं है। किन्तु ऐसा होनेसे अतीत पदार्थ भी वर्तमान करलायेगा ऐसी आपत्ति उचित नहीं है; क्योंकि अतीत यस्तुको अतीत स्पर्ध हो जानता है, वर्तमान रूपसे नहीं जानता।

षांका — जब ै सर्वज्ञ एक खणमें हो सब पदायोंको जान लेता है तो दुधरे सण-में उसे जाननेके लिए फुछ भी नहीं रहता, अतः वह अज कहा जागेगा। तथा जब वह रागी मनुष्योंमें दिवत रागको जानेगा तो वह भी रागी हो जायेगा?

उत्तर—पह भी ठोक नही है, यदि दूसरे क्षणमें प्राचीका अपना उठके जानका अभाय हो जाये तो वह अज हो सकता है। किन्तु ऐसा नहीं होता; ययोकि सर्वज्ञका ज्ञान तथा दुनियाके गदार्थ, दोनों ही अनन्त है। अतः प्रयम क्षणमें सर्वज्ञ भावि पदार्थों को ये अविष्यमें उत्पन्न होंगें इस रूपसे जानता है, व कि वर्तमान रूपसे। बादको उत्पन्न होनेपर वे ही पदार्थ वर्तमान रूपसे प्रतिमासित होते हैं। अतः जिस समय को वस्तु जिस पमसे विशिष्ट होती हैं उस समय सर्वज्ञके ज्ञानमें उसी रूपसे प्रतिमासित होते हैं। यहां प्रतिमासित होती हैं। रही प्रतर्भ आपति, सो वह भी अनुवित हैं; ययोंकि रागादि रूपसे परिणमन करनेसे ही कोई रागी होता है, रायको ज्ञानमें मामसे कोई रागी मही हो जाता। अन्यवा जिस समय कह में सराबी कहा जायेग। अतः जिस मनुष्यमें इन्द्रियोंनें उदेक पैदा करनेवालो वासना जागृत होती है, यहां स्वापित मन्द्रियों वानक प्रतान होता है, यहां सर्वज्ञ वान्त होती है, यहां स्वापित मामसे स्वाप्त होती है, यहां स्वाप्त मामसे सामसे स्वाप्त होती है, वही रागादिमान कहा जाता है; किन्तु जो वोतराम होता है, यहां सर्वज्ञ वान्त होती है, वहां स्वाप्त मामसे रागका सद्भाव नहीं माना जा सकता।

शंका—यदि सर्वज्ञका ज्ञान संसारके आदि और अन्तको जान छता है तो संसार अनादि अनन्त नहीं रहता, और यदि नहीं जानता तो वह सर्वज्ञ कैसे हुआ।

उत्तर—यह पहले कह आये हैं कि जो वस्तु जिस रूपसे स्थित होती है, उसको सर्वज्ञ उसी रूपसे जानता है। बतः जो वर्ष अनादि-र्जनन्त रूपसे स्थित है उसको सर्वज्ञ अनादि-अनन्त रूपसे हो जानता है।

शंका-यदि धर्वज्ञ भविष्यको जानते हैं तो भविष्य भी निश्चित हो जाता

हैं। और जब भविष्य निश्चित है तो पुरुवार्थ व्यर्थ ठहरंता है ?

१. प्रमेयकः, ए० २६०।

उत्तर-सर्वजने जान लेनेसे भविष्य निश्चित नहीं हो जाता, किन्तु जो होनहार है वह निदिचत है और उसे सर्व्झ जानता है। किन्तु इससे पुरुपार्थ एक-दम व्यर्थ नहीं ठहरता। संसारमें बहुत-से कार्य ऐसे होते है, जिनमें दैवकी प्रधानता स्रोर पुरुपार्यकी गोणता होती है; और बहुत-से कार्य ऐसे होते है जिनमें पुरुपार्थकी प्रधानता और दैवकी गोणता होती है। जैसे बम्बईके समुद्रतटपर खड़े जहाजमें विस्फोट होनेसे उसपर खदा सोना उड़-उड़कर तटसे दूर शहरके घरोंने छत तोड़-कर जा गिरा और उनमें रहनेवालोंको अनायास मिल गया । इसमें दैवको प्रधा-नता है। बीर सुबहसे शाम तक श्रमपूर्वक तरह-तरहके उद्योग-धन्धे करके जो धन-संवय करते हैं, उनमें पुरुपार्थको प्रधानता है। सर्वज्ञका ज्ञान इन सबको जानता है। जो दैववादी है अनके भी भविष्ययो जानता है, जो पुरुपार्धवादी है अनके भी भविष्यको जानता है। जो पुरुषार्थ करके उसमें सफल होगे उनके भी भविष्य-को जानता है और पुरुषार्थ करके उसमें सफल नहीं होंगे, उनका भी भविष्य जानता है। किन्तु किमीका भविष्य वह बनाता या विगाडता नहीं है। उसका बनाना या बिगाइना तो स्वयं उस व्यक्तिके ही हाधमें है। स्वयं अपने पुरुषार्थ-में ही यह उसे बनाता या बिगाइता है। बयोकि जिसे हम दैव कहते हैं यह भी तो पूर्व जन्ममें किया हुआ पुरुषार्थ ही है। किन्तु वह निश्चित है और उसे सर्वज्ञ जानता है। यहाँ इतना और समझ लेना चाहिए कि पुरुपार्थकी सफलताका मत-लब 'जो नहीं होनेवाला हो उसका होना' नहीं है, किन्तु जो होनेवाला हो उसको बना छेना ही पुरुष।र्थकी सफलता है। इस तरह जैन दर्शनमें निरावरण केवलज्ञानको सकल प्रत्यक्ष माना है और केवलज्ञानीको सर्वज्ञ सर्वेदर्शी कहा है।

## ईश्वरवाद समीक्षा

पूर्वपक्ष — ग्याय वैशिषिक दर्शन ईश्वरवादी है। वे ईश्वरके ज्ञानको नित्य मानकर उसे सर्वज्ञ मानते हैं और ईश्वर तथा उसकी मर्वज्ञताको सिद्धि इस प्रकार करते हैं—

्पृषियो वगैरह किसी बुद्धिमान् क्विक द्वारा बनायो गयी है, वर्योकि कार्ये हैं, जैसे घट वगैरह । यह हेतु असिद्ध नहीं है वर्योकि पृषिषी वगैरह सावयव हैं, अतः ने कार्य हैं। यथा-पृषियो, पर्यंत, वृक्षादि कार्य हैं; वर्योकि सावयव हैं, जैसे घट

रै. न्या० क्कु० च०, पु० ६७ वगैरहा प्रमेषक् मा०, पु० २६६। प्रशस्त्रक सन्दर्ली, पु० ५४। प्रशस्त्रक ब्योम, पु० ३०१। न्यायमुझ अश्वरक। न्यायनक पु० ४५७-४६७। न्या० ना० ता० टी०, पु० ५६६। -न्यायमे १० १६४।

वगरह । यह कार्यरूप हेतु विरुद्ध मी नहीं है, स्प्रॉिक जिनका कर्ता निश्चित है, ऐसे घटादिमें कार्यपना प्रसिद्ध ही है । यह हेतु अनैकान्तिक भी नहीं है; स्पॉिक जिनका अकर्तृक होना निश्चित है, ऐसे आकासादिम कार्यपना नहीं रहता । यह हेतु कालात्ययापदिए भी नहीं है; स्पॉिक उस हेतुका साध्य कार्यपना प्रत्यक्ष और आगमसे अवाधित है । यह हेतु प्रकारण सम भी नहीं है; स्पॉिक उसका समान बल्झालों कोई प्रतिपक्षों हेतु नहीं है । अतः यह निर्दोष कार्यत्व हेतु बुद्धिमान् कर्ताकों सिद्ध करता हुआ, पक्षधमंत्राके बलसे जगर्त्का निर्माण करतेमें समर्थ सर्वज कर्ताकों सिद्ध करता हुआ, पक्षधमंत्राके बलसे जगर्त्का निर्माण करतेमें समर्थ सर्वज कर्ताकों सिद्ध करता हुआ, पक्षधमंत्राके बलसे जगर्त्का निर्माण करतेमें समर्थ

रांका—आपका काम्रत्व हेतु इष्टका विधात करता है। यथोंकि समस्त जगत्-का कर्ती सर्वज्ञ, निरय ज्ञान इच्छा प्रयत्नवाला, अद्यारीरी, वृद्धिमान् माना आता. है। किन्तु वृष्टाम्त रूप घटादिका कर्ता अल्प्य और सवारीर होता है। और वृष्टाम्तमें जो धर्म देखे जाते हैं उनके अनुसार ही साध्यधिमकी प्रतिपत्ति होती है। अतः चूँकि आपका हेतु जो धर्म आप सिद्ध करना चाहते हैं उससे विपरीत धर्मों-की सिद्धि करता है, अतः वह विरुद्ध हेत्वामास है। तथा वृष्टाम्त साध्य विकल है; यथोकि घटादिका कर्ता पृथिकी आदिकी तरह सर्वश्र और अशारीर नहीं है।

समाधान—उबत आपत्ति ठीक नहीं हैं; क्योंकि साध्य और साधनकी विशेप-के साय ज्याप्ति नहीं होती, यदि ऐसा हो तब तो कोई भी अनुमान नहीं बन सनता। व्याप्तिका अवधारण अन्वय-व्यतिरेकपूर्वक होता है। और विशेपोंमें अन्वय-व्यत्तिरेकका ग्रहण भवय नहीं है। अतः कार्यस्य हेतुको व्याप्ति केवल बुद्धि-मस्कर्तृपूर्वकरवके साथ ही मानना चाहिए, सर्वज अगरीर बादि कर्ताके साथ नहीं। कर्तापनेकी सामग्रीमें शरीर नहीं आता। ज्ञान, विकीर्पा (करनेकी इच्छा) और प्रयत्नसे ही कार्य होते हैं। दारीरके होते हुए भी कुम्मकारमें यदि ज्ञानादि ॥ हों तो वह घटका कर्ता नहीं हो सकता । पहले कार्यके उत्पादक कारणींका ज्ञान होता है, फिर कार्यको करनेकी इच्छा होती है, फिर प्रयत्न किया जाता है, तब नार्य होता है। अतः कार्यं करनेमें ये तीनों ही अन्यमिचारी कारण है। किन्तु ईश्वर चूँकि सभी कार्योंको करता है, बतः वह धर्वन्न होना हो चाहिए; नयोंकि जो जिसका नती होता है, यह उसके खपादान आदिको जानता है, जैसे घटको बनाने-वाला कुम्मकार मिट्टी वगैरहको जानता है। और ईश्वर जगत्का कर्ता है। जगत्-के उपादान चार प्रकारके परमाणु है, निमित्तकारण अदृष्ट आदि है, भोनता आत्मा है, भोग्य शरीर बादि है। इनको जाने बिना कोई जगत्का कर्ता नहीं हो सकता । ईरवरमें पाये जानेवाले ज्ञानादि निश्य है वयों कि कुम्भकारके ज्ञानादिसे

विलक्षण है। साध्य और दृष्टान्त धर्मीमें सर्वथा समानता नही होती, बयोंकि ऐसा माननेसे कोई अनुमान नहीं बन सकता। जैसी अग्नि रखोईघरमें होती है वैसी ही पर्यतमें नहीं होती।

बह ईस्वर एक है पयोंकि अनेक भी कर्ता एक अधिष्ठाताके द्वारा निवनित्रत होकर ही कार्य करते हैं। किसी बड़े महत्त्व बगैरहके निर्माणमें लगे सभी कारी-गर और मजदूर किसी एक सुजधारके नियन्त्रणमें रहकर ही कार्य करते देखें जाते हैं। बायद कहा जाये कि जब ईस्वरको इच्छा वगैरह नित्य और एक रूप है तो कार्योंने सदा एकस्पता रहनों चाहिए और कार्य सदा ही उत्पन्न होते रहना चाहिए; किन्तु ऐसा कहना ठोक नहीं है बर्योंकि सहायक सामग्रीको विचित्रतास्य उसके सदा प्राप्त न रहनेसे जयत्के कार्योमें विचित्रता तथा अनिश्यता पायी जाती है।

यांका---पूराने महलों तथा कुएँ वगैरहको हमने बनते हुए नहीं देखा, किन्तु फिर भी उन्हें देखकर उनके कतो किसीके द्वारा बनाये जानेकी बात व्यानमें स्वयं आ जाती है। किन्तु पृथियो, पर्वत वगैरहको देखकर यह बात मनमें नहीं आती कि क्हें किसीने बनाया है। अतः पूष्टान्त घटादिमें जिस प्रकारका कार्यस्य रहता है, यह कार्यस्य एएमा बादादिमें जिस प्रकारका कार्यस्य रहता है, यह कार्यस्य एएमा बादादिमें नहीं रहता। इसिलए आपका कार्यस्य हेतु असिद्ध है।

समाधान — उन्हा कथन ठीक नहीं है। कार्यत्व हेनुका बुद्धिमरकारण पूर्व-करवके साम अविनाभाव शिद्ध है। जितने भी छतक (बनाये गये) पदार्थ होते हैं वे सब अपने विषयसे छतबुद्धिको चरनम करते हो हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। जमीनको सोदकर उसे पुनः भर देनेपर, जिसने उसे ऐसा होते हुए नहीं देखा उसे कभी भी यह खुद्धि नहीं होती कि यह जमीन खोदकर भरी गयी है।

श्रंका —स्वयं उनी हुई वनस्पतिसे उनत हेतुमै व्यभिवार आता है; वयोकि किसी वुद्धिमानकृतिके न होते हुए भी वह वनस्पति अपनी कारणसामग्रीसे स्वतः उत्पन्न होतो है।

समाधान — बहु बनस्पति भी पक्षकोटिंगे सम्मिलित है अर्थात् पृथ्वो, पर्वत आदिको तरह हम उसको भी किसी बुद्धिमान् कर्ताक द्वारा हो उपायो हुई सिद्ध करते हैं; क्योंकि वह भी कार्य है। और जो पक्षक अन्तर्भूत होता है, उसीम हेतु- को व्यभिचार देनेपर कोई भी हेतु गमक नही हो सकता और ऐसी स्थितिम अनुमान मात्रका हो उच्छेद हो जायेगा। उत्तत वनस्पतिका कर्ता कोई बुद्धिमान् व्यक्ति तहीं है, यह बात खाप अनुपलब्धि रूप हेतुसे सिद्ध करते हैं अर्थात् चूँकि उसका कोई कर्ता है अर्थात् चूँकि उसका कोई कर्ता दिखाई नही देता इसिंछए यह नहीं है। किन्तु ऐसा मानना युक्त नहीं है। जो यस्तु दिखाई देने योग्य होते हुए भी दिखाई नही देता, अनुपन

लिय रूप हेतुसे वसोका अभाव सिद्ध होता है। किन्तु यह दूरमानुपलिय यहाँ नहीं है; वर्योकि पृथिवी ब्राटिका कर्ता बद्धा है। यदि अनुपलिय मापको अभाव-का सायक माना जापेगा तो वहाँ गड़बड़ी उपस्थित होगी।

सका -- ईश्वर तो परम बयालु है, वह परोपकारके लिए हो प्रवृत्त होता है।
यदि वह जगलका कवी होता तो दुःख देनेवाले द्वारीशिदकी रचना म करते।
यदि वह इस प्रकारको दुःखदायक सामग्री रचता है तो यह परमदयालु नहीं हो
सकता।

समाधान—ईन्वर वर्म और अवर्मकी सहायवासे बरोराहिकी रवना करता है। वह जिस व्यक्तिका जैसा पृण्य या पाप होता है, उसके सुख या दुःखरूप फलके भीगके लिए उसी प्रकारका चारोर वर्गरह बनाता है। 'संसारसे प्राण्योंकी मूनत करूँगा' ईवंबर तो इस परोपकार वृत्तिसे ही प्रवृत्ति करता है। और मुन्ति प्राण्योंकी पृण्य और वापके कायसे होती है। और पुण्य-पापका स्था उनका फल भोगे बिता नहीं होता। अवः परम द्यालु होते हुए भी भगवान् दुःसदायक चरीरादिकी रचना करता है।

रांका---ईस्वर मी यदि धर्म और अधर्मवरा प्रवृत्ति करता है तो धर्म और अधर्मते ही सब कार्य उत्पन्न हो जायेंगे, ईस्वरकी करपनासे क्या लाग है ?

समाधाल—धर्म और अधर्म तो अचेतन है। चेतनसे अधिष्ठित होकर ही वे अपने कार्यमें प्रवृत्त होते हैं। बायव कहा जाये कि हम छोगोंकी आत्माधे अधिष्ठित होकर धर्म-अधर्म अपने-अपने कार्यमें प्रवृत्ति कर सकते हैं। किन्तु ऐसा कहना युक्त नहीं है स्वोकि हनारी आत्माको अद्ध तथा परमाणु वगैरहका ज्ञान महीं हैं और अचेतन अकस्पाद् प्रवृत्ति नहीं कर सकता, अन्यवा जो कार्य निष्पत्र हो चुका है उसमें भी वह प्रवृत्ति कर सकता है; अयोकि अचेतनको कोई विवेक तो हैं नहीं।

उत्तरपश्च — जैनोंका कहना है कि पूषियों आदिकों किसी युदिमानकों कृति सिंद करनेके लिए ईस्वरलादियोंने जो कार्यस्य हें दु दिवा है, उसरा बया अर्थ है ? सावयवरवका नाम कार्यस्य है, या जो पहले नहीं या, उसका अपने कारणोंकों सत्तासे सम्बन्ध होनेका नाम कार्यस्य है, अथवा 'कुत' इस प्रकारकों युदिका जो विषय है उसका नाम कार्यस्य है, अथवा विकारित्यका नाम कार्यस्य है ? मिंद कार्यस्वका अर्थ सावयवत्व है तो सावयवत्वका वया अर्थ है ? अववर्षोमें रहनेका

१. न्या कु च व, पूर्व १०१ आदि। प्रमेय क् मा, पर २७० आदि।

नाम सावयवस्त है, या अवयवींसे रचना होनेका नाम सावयवस्त है; या प्रदेश-वरवका नाम सावयवस्त्र है या 'सावयव' इस प्रकारकी वृद्धिका जो विषय हो वह सावयत्त्र है । प्रथम पराम अवयत्र सामान्य (अवयवस्त्र ) से व्यभिचार आधा है; क्योंकि यह कार्य नहीं है फिर भी अवयवोंमें रहता है । दूसरे पक्षमें हेतु सावयके सुल्य हो जाता है; क्योंकि जीन पृथिवी आदिमें कार्यपना साव्य है वैसे हो उनका परमाणु आदि अवयवोंने रचा जाना भी साव्य है, वह खिद्ध नहीं है । तीवार पद्धमें आकाश आविसे व्यभिचार आसा है; क्योंकि आकाश मी सप्रदेशों है, किन्तु कार्य नहीं हैं । आकाशके सप्रदेशों होनेको आगे खिद्ध करेंगे । यदि 'सावयव है' इस प्रकारको युद्धिका विषय होना सावयवस्त्र है, तो इसमें भी आकाशसे व्यभिचार आसा है। अतः यदि कार्यस्त्र मासलव सावयवस्त्य है, तो वह ठोक नहीं है ।

जो पहले नहीं था उसका अपने कारणोंकी सत्तासे सम्बन्ध होनेका नाम यदि कार्यस्व है तो यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि समवाय सम्बन्धको आपने निस्य माना है, अत: यह कार्य नहीं हो सकता। 'कृत' इस प्रकारकी बुद्धिका जी विषम है यह कार्य हैं, यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि स्रोदने वर्गरहसे निष्पन्न हुए आकाशमें भी 'इत' इस प्रकारका व्यवहार पाया जाता है. किन्तु आकाश कार्य नहीं है। यदि विकारित्वका नाम कार्यस्य है तो ईश्वर भी कार्य हो आयेगा। सत् वस्तुमें परि-वर्तन होनेका नाम विकारित्व है। इस प्रकारका विकारित्व ईश्वरमें भी है, अतः वह भी कार्य होनेसे किसी अन्य शृद्धिमानुके द्वारा बनाया गया जायेगा । और इस तरह अनवस्था दोप उपस्थित होगा । यदि ईरवर अविकारी है तो वह कार्योंको नही कर सकता । अतः कार्यस्य हेतुका स्वरूप विचारतेपर नहीं बनता। इसलिए कार्यत्व हेतु असिद्ध है। तथा को वस्तु कादावितक ( कभी-कभी ) होती है, छोकमें उसे ही कार्य कहते हैं। जगत् तो ईश्वरको तरह सदा स्थायी हैं, वह कार्य कैसे हो सकता है ? यदि कहा जायेगा कि जगत्के अन्दर वर्तमान वृक्ष वगैरह कार्य है अतः जगत् भी कार्य हैं तो ईश्वरमें रहनेवाली बुद्धि आदि और परमाणु बादिमें रहनेवाले पाकज रूपादि भी कार्य है, अतः ईश्वर और परमाणु आदि भी कार्य कहलायेंगे। और ऐसा माननेपर अनको भी उत्पन्न करनेवाला कोई दूसरा बुद्धिमान् माननेसे अनवस्वा दोष माता है।

जगत्की कार्य मान भी छें तो यह प्रश्न होता है, कि कार्यस्व हेतुवे आप कार्म भात्र केर्ते हैं या कार्यविशेष केते हैं ? यदि कार्यभात्र केर्ते हैं तो कार्यस्व भात्र हेतुक्षे बुद्धिमान् कारण विशेषका अनुवान केंग्रे करते हैं ? वर्षािक कार्य मात्र हेतुका अविनाभाव तो कारण मात्रके साथ है अतः कार्यमात्र हेतुसे कारणमात्र-का ही अनुमान किया जा सकता है। और उसमें हमें कोई विवाद नहीं है।

नैयायिक--जैसे धूममात्रसे अग्निमात्रका अनुमान करते हैं वैसे ही कार्यमात्र-से युद्धमान् कारणका अनुमान करते हैं।

जैन — अनुमानकी प्रवृत्ति अधिनाभाव सम्बन्धके वरुसे होती है। और अधिनाभाव सम्बन्ध कार्यमानका कारणमानके साथ हो जाना गया है न कि बुद्धिमान् कारण-विशेषके साथ । धूममान भी अधिनमानका साधक नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेसे, जहाँसे आग हटा की गयी है उस फोक्सोंमें भरे हुए धूमसे व्यक्ति वार आता है। किन्तु नीचेसे क्रमबढ़ रूपमें व्यक्ति वार कारता है। किन्तु नीचेसे क्रमबढ़ रूपमें व्यक्ति वेदना हुआ धूमी अधिका अनुमापक होता है। उसी तरह छुठबुद्धिका उत्पादक जो कार्यस्व है उससे बुद्धिमान् कारणकी विद्धि हो सकती है, कार्यस्व मानसे नहीं।

यदि जिसका अन्वय-व्यक्तिरेक बुद्धिमान् कर्ताक साथ निश्चित है ऐसे कार्यत्व-विशेषको हेतु मानते हैं तो इस प्रकारका हेतु असिद्ध है; यथेकि इस प्रकारके हेतु-का पृथियी आदिमें अभाव है। यदि इस प्रकारका कार्यत्व पृथियी आदिमें रहता है तो जैसे पुराने कृप और महल वर्णरहको देखकर, जिन्होंने उन्हें बनता हुआ नहीं देखा हैं, उन्हें भी यह बुद्धि होती है कि किसी बुद्धिमान् कारीगरन इन्हें बनाया है, वैसे हो पृथियी आदिके विषयमें भी होना चाहिए।

मैयायिक--जो बस्तु किसीके द्वारा कृत हो उसमें कृतसूदि होना हो चाहिए. ऐसा कोई निषम नहीं हैं । खोदकर पुन: भर दो गयी पृथ्वीमें तथा कृतिम मणि-मुम्ता वर्षारहमें, जिन्हीने उन्हें बनता नहीं देखा, उन्हें कृतबुद्धि नहीं होती।

जैन-क्षोदकर भर दी गयी भूमिमें और अकृषिम भूमिमें आकारादिकी समानता पायी जाती है इसिलए उसमें कृतवृद्धि नहीं होतो । शायर आप कहें कि पृथियो वगैरहमें भी ककृषिम आकार को समानता पायी जाती है कियु ऐसा कहना ठोक मही है, वगीकि अकृषिम आकार तो आप मानते ही नहीं आपके मतसे तो सभी जगत् कृषिम है । अतः आपको पुराने कृत वगैरहमें, जिन्होंने उन्हें बनता महीं देखा उनको भी कृतवृद्धि करानेवाला, और पृथिवी आरिमें कभी भी न पाया जानेवाला, जिनको बनाता हुआ देखा है, ऐसे कृत वगैरहकी सजातीयता कि पिरोप मानाम चाहिए । और ऐसी स्वितंत्र आपका हेत्र बसिद्ध वर्षों नहीं है, क्यितु है । अपना हेत्र धिद्ध भी रहा तो भी वह विद्ध है, वगोकि उससे प्रारिक्त का तरह दिरोरों सामी विद्याग्य करीं ही सिद्ध होता है। यायद कहा जाये कि इस सरह विद्धकार्क उपपरित करनेसे तो समी अनुमानोंका उच्छेर हो विद्

जायेगा, किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, वयोंकि घूमादि अनुमानसे रसोईघर तया अन्यत्र पायी जानेवाली साधारण अनि आदिका बोध हो सकता है। किन्तु उस तरह यहाँ बुढिमान् साधारण कर्ताकी प्रतिपत्ति सम्मव नहीं है; वयोंकि इस अनुमानसे ऐसे कर्ता सामान्यकी प्रभीति हो सकतो है, जिसका आधार दृश्य हो—
दृष्टिगोचर हो। जिसका आधार अदृश्य है ऐसे कर्ताकी प्रतिपत्ति इस अनुमानसे नहीं हो सकतो। आधाय यह है कि पृथियो वगैरह किसी बुढिमान् कर्ताकी बनायो हुई है, वयोंकि कार्य है, जैसे घर। इस अनुमानसे घटको बनानेनाले कुम्हारके समान हो ससरोर अल्प्स कर्ताकी विद्व हो सकतो है सर्वव्यापी निरय आदि इंदरकी सिद्वि नहीं हो सकतो है सर्वव्यापी निरय आदि इंदरकी सिद्वि नहीं हो सकतो है सर्वव्यापी निरय आदि

नैयायिक—सगरीर अल्पन व्यक्ति पृथियो आदिका निर्माण नहीं कर सकता। अत: उनका कर्ता असावारण ही सिद्ध होता है।

जैन—ऐसा कहना भी ठीक नहीं है इससे तो पृथिवी वगैरहमें करांके अभाव-का ही प्रसंग आता है। वशेकि साधारण कर्तासे भिन्न किसी असाधारण कर्ताकी प्रतीति कभी भी नहीं होती।

नैयायिक—जिसको फारकोंको शवितका ज्ञान नहीं है यह कार्यका कर्ता नहीं हो सकता, अन्यथा सब व्यक्तियोंको सब कार्योंके कर्ता होनेका प्रसंग आता है। और हम छोगोंको पृथिवी आदिके सब कारकोंको शवितका ज्ञान नहीं है; पर्योंकि परमाणु आदि असीन्द्रिय है। खतः चूँकि ईश्वरको समस्त कारकोंकी शवितका परिज्ञान है अतः यही पृथिवी आदिका कर्ता सिद्ध होता है।

जैन—उक्त कथन भी अविचारित रमणीय है। सूत्रधार (मकान बनाने-वाला ) आदिकी धमदिका ज्ञान नहीं होता किर भी यह मकान बनाता है। और प्रारम्भ किये हुए कार्यके सम्पन्न न होनेसे जैसे सूत्रधार बादिमें धमदि समस्त कारकोंका अपरिज्ञान सिख होता है यैसे ही ईश्वरके द्वारा प्रारम्भ किये हुए अंकुरादि कार्य भी सम्पन्न नहीं होते, अतः ईश्वरको भी समस्त कारकोंका अपरिज्ञान सिख होता है।

नैयाथिक-पद्यपि ईश्वरको समस्त कारकोंका परिजान है, तथापि उप-भोकताओंके अदृष्टका प्रारब्ध कार्य निष्पस नहीं होते ।

जैन—को सूनपार आदिके सम्बन्धमें भी यही यात कही जा सकती है। अधवा ईश्वरको समस्त कारकोंका परिज्ञान रहो। किर भी एक व्यक्ति समस्त कारकोंका परिज्ञान रहो। किर भी एक व्यक्ति समस्त कारकोंक अधि-कारकोंका अधिकाता नहीं हो सकता। अनेक व्यक्ति भी अनेक कारकोंके अधि-छाता हो सकते हैं। समस्त कार्य एकको को नर्ना चाहिए अथवा एकके द्वारा अधिष्ठित अनेकोंको ही करना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। कार्यका कर्ती-पना अनेक प्रकारसे देखा जाता है। कहीं एक व्यक्तिके द्वारा एक कार्य किया जाता है जैसे जुलाहेके द्वारा बस्त्र । कही एकके द्वारा खनेक कार्य किये जाते है. जैसे कुम्हारके द्वारा घट, सकोरे आदि । कही अनेकोंके द्वारा अनेक कार्य किये जाते हैं. जैसे कुम्हार आदिके द्वारा घट, वस्त्र, मुकुट, गांडी वगैरह । कही अनेकोंके द्वारा एक कार्य किया जाता है, जैसे दीमकोंके द्वारा बामी। उनका कोई एक अधिष्ठाता नही है। अनेक कारीगर एक सुत्रकारके द्वारा अधिष्ठित होकर प्रवृत्ति करते देखे जाते है, इसलिए यदि एक ईस्वरको जगतुका अधिष्ठाता मानते हो तो अनेक दीमकें किसी एकके द्वारा अधिष्टित हए जिना ही कार्य करती देखी जाती है, अतः जगत् ईश्वरके द्वारा अधिकित हुए दिना ही प्रवृति करे तो वया हानि है ? दोनों हो प्रतीतियाँ समान रूपसे प्रमाण है । यो प्रकारके कार्य देखे जाते है । कुछ कार्य तो बुद्धिमान कर्ताके द्वारा रचे जाते हैं जैसे घट । कुछ कार्य बुद्धिमान कर्ताके बिना ही होते हैं जैसे स्वयं उपनेवाली पनस्पति। इस तरह जब दोनों ही प्रकारकी प्रतीतियाँ प्रमाण हैं तो दोनों ही प्रकारके कार्यी-की सिद्धि सम्भव है। यदि कहा जायेगा कि स्वयं अगनेवाली वनस्पतिको भी हम वृक्ष पृथियो वगैरहमे सम्मिलित करते है जतः उससे व्यभिचार नही आता, तब तो कोई हेतु व्यभिचारी नहीं ठहरेगा; वयोकि जिससे व्यभिचार आता होगा चसको ही पक्षम सम्मिलित कर लिया जायेगा। तथा ईश्वरकी बुद्धि आदिसे भी हेतुमें व्यभिचार जाता है; व्योंकि ईश्वरकी बुद्धि भी कार्य है, किर भी अपने समयायी कारण ईश्वरसे भिन्न किसी अन्य युद्धिमान् कर्ताके द्वारा उसकी रचना नहीं होती । यदि उसको भी किसी अन्य बुद्धिमान् कर्ताकी कृति मार्नेगे तो अन-वस्या दोप आता है । तथा कार्यत्वहेतु कालात्ययापदिए है; क्योकि स्वयं उगे हुए अंकुरोंमें कर्ताका अभाव प्रत्यक्षसे हो निश्चित है।

नैयायिक-जो दृष्य होते हुए भी प्रत्यक्षमे विखाई नहीं वेता उसीका प्रत्यक्ष से अभाव सिद्ध होता है। ईश्वर तो युव्य नहीं है तब प्रत्यक्षमे उसका अभाव

कैसे सिद्ध हो सकता है।

जीन — उनत कथन भी ठीक नहीं है। यदि ईवनरका किसी प्रमाणि सङ्क्षान्त्र हो हो। यदि ईवनरका किसी प्रमाणि सङ्क्षान्त्र हो हो हो। यह कहा जा सकता है कि चूंकि ईवनर अनुस्य है, अता उसका अनुस्य करने हैं। किन्तु उसका सङ्क्षान्त होती प्रमाणि सिद्ध होता है या अन्य कियो प्रमाणि ? प्रथम पदार्थ चक्रक दोय आता है। इसी प्रमाणि ईवनरका सङ्क्षान्त्र होनेपर ईवनरके अनुस्य होनेसे उसका अनुस्तरम्य सिद्ध होता है, और उसके

धित होनेपर हेतु कालात्ययापिटए नहीं होता, और हेतुके कालात्ययापिटए न होनेसे उसीसे ईश्वरके सद्भावकी सिद्धि होती है। दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है; पर्योकि ईश्वरके सद्भावका साधक किसी अन्य प्रमाणका अभाव है। अथवा ईश्वरका सद्भाव रहे फिर भी उसके अदृश्य होनेमें कारण क्या शरीरका अभाव है या विद्या वगैरहका प्रभाव है अथवा जातिविदोप है ? पहला पक्ष तो ठीक नहीं है। यदि ईश्वर अशरीर है तो वह कार्योका कर्ती नहीं हो सकता। अतः ईश्वर, , पृथिवो वगैरहका कर्ता नहीं है थ्योंकि वह अशरीर है जैसे मुनतारमा।

नैयायिक—कर्तापनेकी सामग्रोमें शरीर सम्मिलित नहीं है। शरीरके अभाव-में भी ज्ञान, इच्छा और प्रयत्नका खाध्य होने मात्रसे कर्तापन देखा जाता है।

जैन — यह ठोक नहीं है। आत्माका शरीरसे सम्बन्धका नाम ही सशरीरपना है। उसके होनेपर ही अपने शरीरमें या अन्यत्र कार्यका कर्तापना बनता है। शरीरके अभावमें मुग्तात्माको सरह ईश्वर ज्ञानादिका भी आश्रय नहीं हो सकता; ।योंकि ज्ञानको उरपस्तिमें शरीर निमित्त कारण है। यदि निमित्त कारण शरीरके अमावमें भी ईश्वरमें ज्ञान रहता है तो मुक्तात्मामें भी ज्ञान होना चाहिए।

नैयायिक-ज्ञानादिक निष्य है, अतः उनत दोप ठीक नहीं है।

जैन—ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञानादिकी निस्पता रूपने कही भी प्रतीति नहीं होती। तथा 'ईस्वरके ज्ञानादि निस्प नहीं है, ज्ञानादि होनेसे जैसे 'हमारे ज्ञानादि' इस अनुमानसे भी विरोध आता है। यदि ईस्वरके ज्ञानादि अन्य ज्ञानादि पाये जानेवाले स्वभावका अतिक्रमण करते हैं तो बृक्षादिमें भी दृष्ट स्वभावका अतिक्रम मानना होगा। जतः ज्ञानादिको शरीरके द्वारा सम्पाध ही मानना चाहिए। ऐसी स्थितिमें घरीर अकिचिस्कर कैसे हो सकता है ? यदि ईस्वर विद्या आदिके प्रभावके कारण अदृक्य है तो कभी तो वह अवस्य दिलाई देना चाहिए। जो विद्याधारी या तानित्रक होते हैं ये सर्वदा अदृक्य नहीं पाये जाते। यदि कहा जायेगा कि अन्य विद्याधारियोसे ईस्वर विरुद्धण है अतः उसमें पूष्ट स्वभावका अतिक्रमण देशा जाता है तो जगत् रूप कार्य में संसारके अत्य कार्योप विलक्षण है अतः अत्य कार्योप पाये जानेवाले स्वभावका उसमें द्वारा की कार्य कार्योप कार्योप स्थावतक स्वभावका अतिक्रमण है। जा सम्भव है।

पियाच आदिकी तरह ईस्वरको जाति विदिश्य है इसलिए वह अदुश्य है, ऐसा कहना भी क्षेक नहीं है, जाति दो अनेक व्यक्तियोमें रहती है और रेस्वर एक है अदा उसमें जाति-विशेषका होना सम्मव नहीं है। अथया ईस्वर यदि अदुस्य है तो रहे, किन्तु वह सुसामात्रसे पृथियो आदिका कारण है, या जान- वत्तासे या ज्ञान, इच्छा और प्रयत्नवाला होनेसे, या ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न-पूर्वक ब्यापार करनेसे पृथिवी आदिका कारण है ? प्रथम पक्षमें कुम्मकार आदिकी भी पधिबी खादिका कारण होनेका प्रसंग बाता है, क्योंकि सत्तामात्र तो उनमें मी है। दूसरे पक्षमें योगिजन भी पृथिवी आदिके कर्ता ही सकेंगे। तीसरा पश भी ठीक नहीं है, क्योंकि जिसका दारीर नहीं है वह ज्ञान, इच्छा और प्रयत्नवाला नहीं हो सकता। तथा वारीरसे रहित व्यक्ति व्यापार भी नहीं कर सकता। व्यापार या तो कायकृत होता है या बचनकृत होता है। जिसके शरीर नहीं है, उसमें दोनों हो व्यापार नहीं हो सकते । किसीको भी इस प्रकारको प्रतीति नहीं होती कि मुझे ईश्वरने बचन या कायके द्वारा इस कार्यमें प्रेरित किया है। तथा व्यापारका मतलब है किया। ईश्वरमें किया हो मही सकती; वयोंकि वह आकाशः की तरह सर्वेग्यापक है। यदि ईरवर सिक्रय है तो वह सर्वेदा सदबस्य नहीं रह सकता और ऐसा होनेसे अनित्यताका प्रसंग बाता है। सर्वेषा नित्य और एक-रूप तो वही हो सकता है जिसको अवस्थामें रंच मात्र भी परिवर्तन न हो। इसमें परमाणुसे व्यक्षिचार नहीं जाता; क्योंकि हमें परमाणुकी भी परिणमन रूपसे अनित्यता इष्ट है। यदि आप ईश्वरको भी परिणमन रूपसे अनित्य मानते हैं तो मनित्य होनैसे वह भी कार्य होगा और तब उसके लिए कोई दूसरा बुद्धिमान् कर्ती मानना होगा और ऐसी स्थितिमें अनवस्था दोप आता है। यदि अनिस्य होकर भी ईश्वरका कोई बुद्धिमान् कर्ता नहीं है सो कार्यत्व हेतुको ईश्वरसे ही व्यक्तियार आता है।

तथा, ईश्वर प्रत्येक कार्यके लिए एकदेशसे ज्यापार करता है या सर्वात्मना क्यापार करता है। यदि एकदेशसे व्यापार करता है। वित कार्य हैं उतने हो ईश्वरके अवगव होने वाहिए। और ऐसी स्थितिमें ईश्वरको निरंध माननेकी बात नहीं सनती। यदि ईश्वर, प्रत्येक कार्यके लिए सर्वात्मना व्यापार करता है तो जितने कार्य है उतने ही ईश्वर मानने होंगे और तब ईश्वरके एक होनेकी प्रतिमाको सित पहुँचेगी। तथा ईश्वरके एक स्थापक क्यापक स्थापक स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप प्रस्था आता है। यदि कमसे होती है तो चलका कारण बतलाइए। यदि वह स्थाप प्रस्था आता है। यदि कमसे होती है तो चलका कारण बतलाइए। यदि वह

कारणकी अपेक्षा करती है तो नित्य नहीं हो सकती।

नैयाधिक—यदाप इच्छा, प्रयत्न आदि नित्य हैं संघापि विवित्र सहकारियोंके

साहित्यसे त्रिचित्र कार्योंको करते हैं।

जैन-व सहकारो उस ईवनरके अधीन है या नहीं ? यदि नहीं है तो उन्हींसे कार्यत्व हेतुर्मे व्यभिचार आता है। यदि ईक्वरके अधीन हैं तो वे सहकारी उसी समय क्यों नहीं होते ? यदि कहा जाता है कि उनके कारणोंका अभाव है तो पुनः वहीं प्रस्न होता है कि वे कारण ईश्वरके अधीन है या नहीं, और इस प्रकार अनवस्या दोप आता है।

जगत्के निर्माणमें ईश्वरकी प्रवृत्ति अपनी रुचिके अनुसार होती है, या कर्मकी परवातासे होती है, या करणाये होती है, या घर्म आदिके प्रयोजनके उद्देश्यते होती है, या करणाये होती है, या घर्म आदिके प्रयोजनके उद्देश्यते होती है, या स्वावाद होती है? यदि घषिके अनुसार ईश्वर अगत्के लिए होती है, या स्वावाद होती है? यदि घषिके अनुसार ईश्वर अगत्के निर्माणमें प्रवृत्त होता है तो कभी सुष्टि बिक्कुल बिल्डल भी हो सकती है। यदि इश्वर कर्मायोग है तो उसकी स्वतन्त्रतामें हानि आती है, ईश्वरत्व या स्वातन्त्रय तो यही है कि अन्य किसीका मुख देखना न पड़े। यदि ईश्वर करणावया जगत्की रचना करता है तो दयालु होनेसे एक साथ सभीको ऐश्वर्यशाली बनाना चाहिए। तब संसारमें कोई दुःखी हो न रहेगा, क्योंकि दयालुकी यही दयालुता है कि दूसरोंको दुःखन लेश भी न हो।

नैयायिक--पूर्व चपाणित कर्मोंक वश होकर ही प्राणी दुःख उठाते है असमें ईडवर क्या कर सकता है?

जैन—तय ईश्वरका क्या पोस्प रहा । कर्म तो उपभोगसे हो हाय होते हैं ।
यदि ईश्वर अदृष्टको अपेका करके जगत्का निर्माण करता है तो ईश्वरको माननेसे
क्या लाम हैं ? क्योंकि यदि ईश्वर अदृष्टके अधीन है तो जगत्को हो अदृष्टके
अधीन मान लेना चाहिए, इस अन्तर्गेडु ईश्वरसे क्या लाम ? यदि ईश्वर धर्म
आदि प्रयोजनके उद्श्येस जगत्के निर्माणमें प्रवृत्ति करता है तो वह इतकृत्य कैसे
हो सकता है, क्योंकि जो कृतकृत्य हो आता है उसे धर्मादिका प्रयोजन
नहीं रहता ।

यदि ईववर क्रोड़ावका प्रवृत्ति करता है तो वह साधारण जनकी तरह बोतराग कैसे हुआ। ईववर परमपुरुप है और बच्चोंकी तरह क्रोड़ा करता है यह तो महान् आदवर्ष है। इसी तरह प्रवि वह शिष्ट जनोके अनुवह और दुष्ट जनोंके निप्रहके लिए प्रवृत्ति करता है तो वह बीतराग और थोतद्रेप कैसे हुजा। जैसे पूर्व स्वमावते ही प्रकाशित होता है वैसे ही ईववर प्रदि स्वभावसे ही उनत्ते निर्माणमें प्रवृत्ति करता है तो अचेतन भी अगत्की प्रवृत्ति स्वभावसे ही हो, एक अधिप्यताकों करनात व्या लाम है? अनादिकालसे जनता वे वचन समावते हो स्वत है। तथा बुद्धिमान् ईरवरकी बुद्धि नित्य है या अनित्य ? नित्य तो हो नहीं सकतो, वर्षोक्ति नित्यता अनुमानसे भी और प्रतीविसे भो साथित है। यदि अनित्य है तो किससे उस चुद्धिकी उत्पत्ति होती है—इन्द्रिय और पदार्थके मध्वपत्ति या समाधि-विरोध-

से या समाधिसे उत्पन्न हुए धर्मके माहात्त्याने, या ज्यानमात्रवे । प्रथम पक्ष युक्त नहीं है; क्योंकि ईस्वर तो अशरीरी है उसके मुक्तात्माको तरह न तो मन है और न इन्द्रियों हैं । यदि हैं तो वह सर्वेज नहीं हो सकता, व्योंकि इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान नियत अर्थको हो जानता है ।

समाधि-विदोप और अनुष्पान भी ज्ञानविद्येप हो है और ईश्वर अभीठक भी असिद्ध है तक रवयंसे स्वयंकी उरपति कैसे हो सकती है ? जब समाधि-विदोप हो असम्भव है तो उससे उरपप्र हुआ धर्म ईश्वरमें कैसे हो सकता है, जिससे उसके माहास्यये ज्ञानको उरपित सम्भव हो । तथा अगरीरी ईश्वरमें समाधि भी कैसे सम्भव है ? अतः कारणके असम्भव होनेसे ईश्वरमें झानका सद्भाव नहीं बनता । ऐसी स्थितिमें ईश्वरमें युद्धिमता कैसे सिद्ध हो सकती है ।

तथा ईश्वरको माननेम संसारका ही लोप हो जाता है; य्योंकि ईश्वरके व्यापारसे पहले वारीर और इन्द्रिय वगैरहका अभाव होनेसे सब आत्मालोंके युद्धि आदि गुणोंका भी अमाव होना और दारीर इन्द्रिय वगैरहके अमावमें तथा युद्धि आदि गुणोंको भी अमाव होना और दारीर इन्द्रिय वगैरहके अमावमें तथा युद्धि आदि विद्येत गुणोंके अभावमें आत्मालिक बुद्धिको प्राप्त आत्माओंको अमुक्त मानना युक्त नहीं है। इस प्रकार संवारको रचनामें प्रवृत्त हुआ ईश्वर संवारका अभाव कर देता है यह तो उसको वड़ी भारी बुद्धिनता है? अत: यौपके द्वारा माना ग्रामा ईश्वर समस्त जगत्का जनक नहीं हो सकता और इनिलए वह सर्वंत भी सिद्ध नहीं होता!

ईरवरके स्वरूपके विषयमें सांख्यका पूर्वपक्ष

योगसूत्रमें लिखा है-

"क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरास्ट्रष्टः पुरुषविशेष ईड्वरः ॥१-२४॥"

महेता, राम-अशुभ कमें हन कमोंके कलका उपभोग रूप विपास समा आसय (माना प्रकारके तदनुरूप संस्कार ) से अष्टता जो पूरुप-विभोग है वह देश्वर हैं। किन्तु मुन्तारमा देश्वर नहीं हैं, क्योंकि वे बन्धसे सर्वदा अञ्चले नहीं सर्वदा बन्धसे मुक्त है और जिसे कमा भी बहेशादि नहीं सताते वहीं के देश्वरके सिवाय जो अन्य मुक्तारमा हैं किन्स हैं। वनके प्राहत और दक्षिणक भेरसे तीन प्रकारका वर्ष अप अप अप अप समास्त्र का नहींना प्राहतक्य हैं। विषयोंम

<sup>्</sup>र, त्या० कु० च०, ५० १०६-१११। च. सां० का०, माठरपत्ति, ५० ६२ मा

यर्म-अवर्मस्वरूप दक्षिणावन्य है। इन तोनों प्रकारके वन्योंसे ईस्वर ही सर्वदा अध्या रहता है। मुनतात्मा तो इन तोनों वन्योंको विवेक ज्ञानसे, माध्यस्थ्यसे स्था कर्मफलके उपभोगसे नष्ट करके हो कैवस्थको प्राप्त हुए है, भगवान् ईस्वर तो सदा हो मुनत है, सदा हो ईस्वर है, न तो उसके संवारसे मुनत हुए आत्माओंको तरह पूर्वा कोटि है और न प्रकृतिकीन तरवज्ञानी योगियोंको तरह अपरा कोटि है। योगो लोग मुनितको प्राप्त करके भी पुनः बन्यनमें पड़ आते है।

र्ध्वयमें निरित्याय वरकुष्ट सर्वयाली बुद्धि रहती है अतः उससे उसकी ऐद्यर्थसालिता सिद्ध है तथा शास्त्रसे उसकी निरित्याय उरकुष्ट सर्वशालिता सिद्ध है। सास्त्रका और निरित्याय सर्वके उरकर्षका अनादि सम्बन्ध होनेसे अग्योन्याश्रय दोव नहीं आता।

ईश्वरका वह ऐश्वर्य बाठ प्रकार का है-अणिमा, महिमा, सिमा, प्राप्त, प्राकाम्य, ईिपित्य, विश्वर बीर यनकामावसायिता । अणुशरीर होकर ईश्वर समस्त प्राणिमेंको दिखाई न देते हुए जो समस्त क्षायम संधार करता है यह अणिमा है । अणु होकर बायुकी सदह विचरण करता है, यह अणिमा है । वह समस्त ओकमें पूजित और बड़ोंसे भी बड़ा होता है, यह महिमा है । बीर-भे वह मनमें सोचता है वह-वह उसे प्राप्त होता है, यह प्राप्त होता है। विपयोंको भीगनेमें समर्थ होता है, यह प्राकाम्य है । तीनों ओकोका स्वामी होता है, यह ईशिता है । स्थायर और जंगम प्राणियोंको अपने वशमे करता है तथा जितिष्टम होता है, यह प्राकाप्त, प्राजापत्य, वैव, यन्धवं, यस, राक्षस, पेत्र और पिशाच इन आठ देवगोनियोंमें पाँच प्रकारके तिर्थवों और मनुज्योंमें जहाँ-जहाँ उसकी इच्छा होती है यही बसता है, यह यत्रकामावसायिता है ।

. इन ज्ञान और ऐरवर्य आदिका प्रकृष्ट और प्रकृष्टतम रूपछे तारतस्य देखा जाता है। जिसमें इनका सर्वाधिक प्रकृप पाया जाता है वही ईववर है। इस अनुमानसे ईववरकी सिद्धि होती है। जो इस प्रकार है—

जिसके तारसम्पका प्रकर्ष—होनता और अधिकताकी चरमसीमा देखा जाता है, उसका कही पर्यवसान होता है। जैसे परिमाणका प्रकर्ष आकाशमें। सान और ऐश्वर्य आदि पर्मोके तारसम्पका प्रकर्ष देखा जाता है। उस ईश्वरको प्रवृत्ति समस्त संसारियोंषर अनुग्रह करनेके लिए ही होती है। वह करन, प्रलय और महाप्रलयमें 'समग्र जानतुका उखार करना' ऐसी प्रतिज्ञा करके ही रियत रहता

१. माठरहरू, पूर ४१ । योगसूत्र ब्यार भार, शहर ।

२. माठरबु०, पू० ७० ।

है। जो घ्यानी उसका घ्यान करते हैं, यचनते उसका जप करते हैं उनको वह सभीष्ट फल देता है। कालके द्वारा उसका कभी विनास नहीं होता, अतः वह कपिलमहर्पि आदि पूर्व गुरुओंका भी गुरु है। कपिलादि कल्प महाकल्प आदि कालके द्वारा नष्ट हो जाते हैं, किन्तु ईश्वर सदा सवस्थित उदता है।

उत्तरपश्र— सोहयका उद्यत कथन अविचारित रमणीय है। यतः उस ईरवर-का स्वरूप क्या यदेश आदिते अछूता होना मात्र है या बदेश आदिते अछूता रहते हुए सर्वज्ञ होना उसका स्वरूप है? प्रथम पक्षमें तो यह मुक्त हो हुजा, 'ईरवर नहीं, ययोकि अन्य मुक्त भी बदेश आदिते अछूते होते हैं। फिर भी यदि बहु ईरवर है तो अन्य मुक्तोंको भी ईश्वरस्वका प्रसंग आता है।

सांख्य — मुक्त जीव बन्धसे सर्वदा अस्पृष्ट नहीं होते, अतः उन्हें ईश्वरस्वका प्रसंग नहीं आता ।

जैन — ईरवर भी बम्बसे सर्वेदा अस्पृष्ट नहीं हो सकता। इस बातका क्यान सारी मोक्षके कथनमें किया जायेगा।

दूसरे पहानें अर्थात् यदि परेशादिसे अस्पृष्ट होते हुए सर्वज्ञता ईत्यरका स्वरूप है तो उसकी सिद्धि कैसे करते हैं, सब जगत्का कर्तो होनेसे अववा ऐस्वर्यका साध्य होनेसे ? प्रथम पहानें योगोंके द्वारा माने गये ईस्वरके पदानें को दूपण दिये गये है वे सब दूपण जाते है। तथा यदि आप ईस्वरको कर्ता मानते हैं तो आपने आस्माको जो 'श्रकर्ता निर्मुण: सुद्धः' आदि कहा है, यह नहीं सनता।

सांख्य-अकती आदि अन्य बारमाओंका ही लक्षण है, ईश्वरका नहीं। ईश्वर अन्य बारमाओंसे विविष्ट है। अतः उसमें कोई दोव नहीं।

जैन-सब सो बुद्धता आदि भी ईश्वरका स्वरूप नहीं हो सकेगी और इस सरह ईश्वर अन्य आस्माओंसे अस्यन्त विशिष्ट हो जायेगा।

अयवा ईश्वर कर्ता रहे, किन्तु वह ईश्वर स्वतन्त्ररूपि कार्य करता है या प्रकृतिके अयोन होकर कार्य करता है? यदि वह स्वतन्त्र कार्य करता है तो योगोंके द्वारा माने गये ईश्वरसे उत्तमें कोई विशेषता नहीं है अवः उत्तमें दूषण देनेते ही इत्तको भी दूषित समझ लेना चाहिए। यदि वह ईश्वर प्रकृतिके अयोन होकर कार्य करता है तो यह भी ठीक नहीं है बयोक आगे प्रकृतिके स्वरूपका निराकरण करेंगे। तथा ईश्वर प्रकृतिके अयोग वर्षों है? बया प्रकृति इंतर प्रकृतिक अयोग वर्षों है? बया प्रकृति ईश्वरमें कुछ अतिश्वरमक आधान करती है या मिलकर कार्य करती है? पहला परा ठीक

१. योगस्० १।२५ ।

२. न्या० कु० च०, प्० १११-११४।

नहीं है, ईश्वर सर्वणा नित्य होनेसे अविकारी है, अतः प्रकृति उसमें अतिशयका आपीन नहीं कर सकती। दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है क्योंकि जब ईश्वर और प्रकृति दोनों कारण सर्वत्र सर्वदा वर्तमान हैं और उनको सिवत भी अप्रतिहत है तो अविकल कारण होनेसे सभी कार्य एक साथ उत्पन्न हो जायेंगे। जो जब अविकल कारण होनेसे सभी कार्य एक साथ उत्पन्न हो जायेंगे। जो जब अविकल कारण होता है वह तब उत्पन्न होता ही है, जैसे अन्तिम क्षण अवस्थाको प्राप्त कारण सामग्रीसे अंकुरको उत्पत्ति होती हो है। नित्य व्यापी ईश्वर और प्रमान नामक दो कारणोके अधीन समस्त कार्य अविकल कारण है, अतः उनको उत्पत्ति एक साथ होगी ही।

सांज्य—यद्यपि ईश्वर और प्रकृति रूप दोनों कारण सर्वत्र सुवैदा वर्तमान रहते हैं फिर भी सर्वत्र सर्वेदा कार्योत्पत्ति नहीं होती, वर्योकि कार्योकी स्थित, उत्पत्ति और विनाशमें क्रमसे प्रकटपनेको प्राप्त सत्त्व, रज और तम सहायक है और प्रकटपनेको प्राप्त सत्त्व, रज और तम क्रमसे होते हैं।

जैन—यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि जिस समय ईश्वर और प्रकृति स्थित, उत्पत्ति और प्रक्रयमें-से किसी एकको उत्पन्न करते है तो उनमें रोप दोको उत्पन्न करने की विवत है या नहीं ? यदि है तो सृष्टिके समयमें भी स्थिति और प्रक्रयका प्रसंग बाता है; क्योंकि सृष्टिकी तरह ये दोनों भी खिकल कारण हैं। इसी तरह स्थितिके समय उत्पाद और विनायका सथा विनाशक समय स्थिति और उत्पादका प्रसंग जाता है। किन्तु यह युक्त नहीं है; क्योंकि प्रस्परके परिद्वारके रहने बाले उत्पन्न करने की समय किय दोको उत्पन्न करने की प्रवित्त कहीं है। यदि एकको उत्पन्न करने प्रवित्त कर है। यदि एकको उत्पन्न करने प्रवित्त कर है। विवाद की स्थिति आदिमें-से जिसकी उत्पन्न करने की चानित है वही एक कार्य सदा होगा, दोप दोनों नहीं होंगे; क्योंकि ईश्वर और प्रकृति वन दोनों की उत्पन्न करने की वानित है वही एक दोनों की उत्पन्न करने की चानित है वही एक दोनों की उत्पन्न करने की चानित है वही एक दोनों की उत्पन्न करने की चानित नहीं है। और यतः दोनों अविकारों हैं उनमें कोई विकार होना चान्य नहीं है, अतः उनमें पुनः दानितकी उत्पत्त हो गहीं महीं सकती अध्या वे दोनों नित्य एक स्वमाववाले नहीं हो सकते।

सांख्य--ईश्वर और प्रकृतिमें यद्यापि स्थिति, चत्याद बौर विनाश तोनोंको उत्पन्न करनेकी सामध्य है तथापि जब चत्नृतवृत्ति (प्रकटपनेको प्राप्त) रज सहायक होता है तब ये चत्पत्ति करते हैं, जब सरव सहायक होता है तो स्थिति करते हैं और जब तम सहायक होता है तो प्रच्य करते हैं।

जैन-यह भी ठोक नहीं है, वर्गोंकि सस्य, रज और तमकी उद्मृत्यृत्तिता नित्य है या श्रनित्य है। नित्य तो है नहीं; वर्गोंकि वह कादाचित्क (कमी-कमी होनेवाली ) है। तथा यदि उसकी नित्य मानेंगे तो स्थित वगैरहके एक साप होनेवा प्रसंग लाता है। यदि सत्त्व लादिकी उद्भूतवृत्तिता लिनस् है तो वह किससे उद्भूतवृत्तिता लिनस् है तो वह किससे उद्भूतवृत्तिता लिनस् है तो वह किससे उद्भूतवृत्तिता लिनस् होने हैं। प्रसंग लाता है वर्षों उसके कारण प्रकृति और ईश्वर नित्य होनेसे सदा सद्भावका प्रसंग लाता है वर्षों जिल्ला के कारण प्रकृति और ईश्वर नित्य होनेसे सदा सहते हैं। दूसरा पक्ष भी ठोक नहीं है वर्षों कि प्रकृति और ईश्वर कि स्वताय कोई तीसरा कारण लाप मानते ही गहीं। सीसरे प्रश्में उद्भूतवृत्तिताका लाशियाँव काल और देशके नियमसे नहीं हो सकता; वर्षोंकि जो स्वतायतापूर्वक होता है उसका देशनियम और कालनियम नहीं वन सकता। लात किसी भी तरह नहीं बनता। लात करी होनेसे ईश्वर सर्वत नहीं हो सकता।

ऐश्वर्यका आध्य होनेसे भी ईक्वर सर्वेज नहीं हो सकता; वर्योंकि विचार करनेपर ईरवरमें ऐश्वर्य भी नहीं बनता । इसका विदोप इस प्रकार है—ईश्वरमें ऐश्वर्य स्वामाविक है या प्रकृतिकृत है ? स्वामाविक तो हो नहीं सकता, क्योंकि सांख्य ऐश्वर्यकी चुद्धिका धर्म मानते हैं ! और आस्माम केवल जैतम्यकी स्वामाविक मानते हैं ! और आस्माम केवल जैतम्यकी स्वामाविक मानते हैं ! यदि ऐश्वर्य प्रकृतिकृत है अपीत् अव प्रकृति चुद्धिक परिणमन करती है तब उसकी अवश्या विदोप धर्म-सान, वैराय्म, ऐश्वर्य आदि प्रकट होते हैं, तब तो आपने हो दिश्वरमें ऐश्वर्यका अमाव सतला दिया क्योंकि जय ऐश्वर्य मृद्धिका परिणाम है और ईश्वर उसके मिन्न है तो ईश्वर्य कैसे हो सकता है, सन्तमा सम्बाग साम आस्मावेशों में प्रेश्वर्य मानना पढ़िया।

सपा, अपने इष्ट कार्यके सम्पादनमें हत्य शहाय बाहिकी सम्पादनको ऐस्वर्य पहिते हैं, यदि ईस्वर अपने किसी इष्ट कार्यको नहीं करता, केवल बस्तुको वर्गोका रमें जानता है, तो वह इतने ही से ऐस्वर्यवान केते हुआ। जो जिसे जानता है यह उस विपम्म इंस्वर है, ऐसी तो बात नहीं है क्योंकि ऐसा माननेसे अतिमसंग दोप बाता है। यदि कहा जाता है कि ईस्वरका मान कालसे बिन्एम नहीं होता, जतः वही ईस्वर है, क्या नहीं । तो ऐसा कहना भी शेक नहीं है, क्यांकि कालसे बिन्एम न होनेसे नित्याको सिद्धि होती है, ऐस्वर्यको नहीं।

सतः जगत्का कर्ता होने आदिके द्वारा सर्वेशका सद्भाव विद्यु नहीं होता। किन्तु कर्मोंके आवरणके हुट जानेपर आस्मा ही सर्वेश सिद्ध होता है। ऐमा आगे यसलामेंगे।

# परोच्चप्रमाण

अस्पष्ट ज्ञानको परोक्ष कहते हैं। परोक्ष प्रमाणके पाँच भेद हैं — स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तक, अनुमान और आगम। सभी जैन तार्किकाँने परोक्ष प्रमाणके खक्त ये पाँच भेद किये हैं। केवल एक अपवाद है। अकर्लकदेवहृत न्याय-विनिश्चयके टोकाकार वादिराज मूरिने अपने 'प्रमाण' निर्णय' नामक निवस्यमें परोक्षके दो भेद किये हैं — एक अनुमान और दूबरा आगम। अनुमानके दो भेद किये हैं — सरण, प्रत्य-किया हैं — पोण और मुख्य। ंगीण अनुमानके तोन भेद किये हैं — सरण, प्रत्य-भिज्ञा और तर्क। स्मरण प्रत्यभिज्ञामें कारण है, प्रत्यभिज्ञात कर्क कनुमानमें कारण है। इस तरह ये सीनों चूँकि परम्परासे अनुमान प्रमाण कारण है। इस तरह ये सीनों चूँकि परम्परासे अनुमान मामत कारण है, इसिल्ए गोण प्रमाण मानकर वादिराजने चन्हें अनुमानमें गमित कर लिया है। ऐसा करनेका एक ही कारण प्रतीत होता है — स्वायिविवचयके तीन परिच्येशेमें अकर्लकदेवने क्रमसे प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाणका ही कथन किया है। अतः वादिराज सुर्यने परोक्षक अनुमान और आगम मेर करके तीय तीन परोक्ष प्रमाणोंको अनुमानमें गमित कर लिया प्रतीत होता है।

स्मरण अथवा स्मृति

पहले जानी हुई वस्तुक स्मरणको स्मृतिज्ञान कहते हैं। जैसे, यह देवदत । स्मृतिको प्रमाण न माननेवाले बौद्ध आदिका पूर्व पक्ष---बौद्धोंका कहना है, देव्युतिको प्रमाण न माननेवाले बौद्ध आदिका पूर्व पक्ष---बौद्धोंका कहना है, देव्युतिकानके स्वरूप और विवयका विचार करनेते स्मृति ज्ञानको प्रमाण मानना ठीक प्रतीत नहीं होता । विशेष इस प्रकार है — 'स्मृति' वाब्रसे आप म्या लेते हैं — ज्ञान माम अपना अनुभूत अवैको विषय करनेवाला ज्ञान ? यदि ज्ञानमामका माम स्मृति है तब हो प्रत्यक ज्ञादि ज्ञान भी स्मृति कहे जायें ये और ऐसा होनेते स्मृतिक सिया वेप सभी प्रमाणांका लोग हो जायेगा; वर्गोंक आप प्रत्येक ज्ञानको स्मृति मानते हैं । यदि अनुभूत अवैको विषय करनेवाले ज्ञानको समृति कहते हैं सो देवदाके हारा अनुभृत वर्षायों यज्ञदतको जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वह भी

१. 'तचा द्विषमन्तुमानमागमरचेति । अनुमानमपि दिविष गौण-सुल्यविकलात् । तत्र गौणमनुमानं त्रिविषं समरणं प्रत्यविद्या तक्तरचेति । तस्य चानुमानतं यथापूर्व-सुत्ररोधरहेतुन्याञ्चुमाननिवन्धनलात् ।—प्रमाणनिव प्रव १३१ । २. न्यामव कुव चव, प्रव ४०५ । प्रव कव माव, प्रव १३६ ।

स्मृति कही जायेगा। बायद आप कहें कि जिस मनुष्यने पहले जिस वस्तुको प्रत्यक्षसे जाग है, कालान्तरमें उसी मनुष्यको उसी वस्तुको जो जान होता है वह स्मृति है। फिन्यु ऐसा कहना भी ठीक नहीं क्योंकि ऐसा माननेसे तो घारा-वाही प्रत्यक्ष भी स्मृति कहा जायेगा। यतः धारावाही प्रत्यक्षमें भी उसी मनुष्यको उसी वस्तुका पुनः-पुनः जान होता है।

... दूसरे, यदि अनुभूत वस्तुमें होनेवाने ज्ञानको आप स्मृति कहते हैं तो अनुभूत-वस्तुमें ज्ञान हुआ यह कैंग्रे मालूम होता है, प्रत्यक्ष हो, स्मृतिन क्षववा होनोंसे?
प्रत्यक्षसे यह ज्ञान नहीं हो सकता; वसींकि जिस समय प्रत्यक्ष ज्ञान होगा उस
समय स्मृति ही नहीं रहेगी । तब असत् स्मृति ज्ञानको प्रत्यक्ष जैसे जान सकता
है? वर्योक्ति को असत् होना है उने ज्ञाना नहीं जा सकता, जैसे त्यावियाण असत्
है खतः उसे कोई जान नहीं सकता । इसी तरह प्रत्यक्षके समय स्मृतिको ज्ञान नहीं
है बतः उसे प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं सकता । और जब प्रत्यक्ष ज्ञान स्मृतिको ज्ञान नहीं
सकता तब वह यह कैसे जान सकता है कि अनुभूत प्रवार्थमें स्मृति होती है।
अतः प्रत्यक्षसे तो इस बातको प्रसोति हो नहीं सकती ।

स्मृतिसे भी उसकी प्रतीति नहीं हो सकती । क्योंकि यदि स्मृति प्रत्यक्ष और उसके विषयमूत अर्थको जान सकती तो वह यह जान सकती थी कि 'मैं अनुभूत पदार्थमें उत्पन्न हुई हूँ ।' किन्तु स्मृति उन्हें नहीं जानती । दया यदि 'अनुभूतता' प्रत्यक्षका विषय होती तो स्मृति भी यह जान सकती कि 'मैं अनुभूत पदार्थमें उत्पन्न हुई हैं'; क्योंकि स्मृति तो प्रत्यक्षका अनुसरण करती है । किन्तु प्रत्यक्षका विषय जनुभूतता नहीं है, अनुभूयमानता है। अतः स्मृति भी इस बातको नहीं जानती । और न स्मृति और प्रत्यक्ष दोनों ही इस बातको जानते हैं; क्योंकि प्रत्येक पत्तमें जी दूपण कपर दिये है वे दूपण आते हैं। अतः विचार करनेपर समृतिका स्वरूप नहीं बनता । और न विषय ही बनता है । स्मृतिका विषय बस्तुमात्र है अपवा अनुभूत बस्तु है ? यदि बस्तु मात्र स्मृतिका विषय है, तो सभी प्रमाण स्मृति हो जार्येंगे । और यदि अनुमूत वस्तु स्मृतिका विषय है सो देवदशसे अनुमूत पदार्थमें होनेयाला मजदलका ज्ञान और घारावाही ज्ञान स्मृति वहे जायेंगे। यदि स्मृति अनुभूत अर्थको जानती है तो यह प्रमाण नहीं हो सकतो; क्योंक उसका विषय अविद्यमान हैं, जो अविद्यमानको विषय करता है, यह प्रमाण नहीं होता । और यदि अविद्यमानको विषय करनेपर मी स्मृतिको बाप प्रमाण मानते हैं तब तो बड़ी गड़बड़ी उपस्थित होगी । अत: स्मृति प्रमाण नहीं है ।

उत्तरप्रभ्र—जैनोंका कहना है कि हैम संस्कार-विश्वेषसे उत्पन्न होनेवाले तया अनुभूत अर्थको विषय करनेवाले 'वह' इस आकार रूप भ्रानको स्मृति मानते हैं। यह स्मृति जान अन्य आनोधि मिन्न है। पूर्व जानका प्रवल संस्कार स्मृतिका कारण है जब कि प्रत्यक्षादि जान चक्षु आदि कारणोंसे उत्पन्न होते हैं। 'वह देवदत्त' यह स्मृतिका स्वरूप है जब कि 'यह देवदत्त' आदि प्रत्यक्षादिका स्वरूप वहार्य है जब कि प्रत्यक्षादिका स्वरूप वहार्य है जब कि प्रत्यक्षादिका विषय अनुभूत पदार्य है जब कि प्रत्यक्षादिका विषय विषय वर्तमान पदार्थ आदि है। इस प्रकार कारणभेद, स्वरूपभेद और विषयभेदसे स्मृति प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे मिन्न ही है। किर भी उसे प्रमाण नामनेक म्या कारण है? वया वह गृतिव वस्तुको ही ग्रहण करती वह अप्रमाण है, अथवा अस्त अस्त अस्त क्षेत्र क्षेत्

यदि गृहीत बस्तुको ग्रहण करनेके कारण स्मृतिको अप्रमाण कहते है तो अनुमानसे जानो हुई अभिनको पीछे प्रत्यक्षसे जाननेपर यह प्रत्यक्ष भी अप्रमाण कहा जायेग; स्पीकि यह भी गृहीत बस्तुको ग्रहण करता है। यायद कहा जाये कि अनुमानसे जानो हुई अभिनको आगनेपर भी प्रत्यक्षत्रामें अनुमान जानते हुछ अपूर्वता रहती है इसिछए प्रत्यक्ष प्रमाण है ते फिर स्मृति क्यों अप्रमाण है; व्योंकि जी वस्तु पहुछे बर्तमान रूपसे जानो ग्रयी थी उसे ही वह अतीत रूपसे जानता है अतः स्मृति भी ग्रुछ अपूर्वता है ही। अतः स्मृति प्रमाण है; व्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाणांसे जाने हुए भी पदार्षको कुछ अपूर्वताको छिप्ते हुए जानती है। अतः मृतिवासो हो हो स्मृतिको अप्रमाण नहीं माना जा सकता। दूसरी आपत्ति भी उचित नहीं है; वर्षोकि पहुछे कही रही हुई यस्तुको, विचारित वस्तुको समृति जानती है वस्तुको स्मरण कराना स्मृतिका हो कार्य है। यह कार्य कियो बस्तुको समृति जानती है वस्तुको त्यारित परा भी ठीक नहीं है, स्योकि जिस अतीत वस्तुको समृति जानती है वह बतीत वस्तु वस्तुक्ष समृति जानती है वह वतीत वस्तु वस्तुक्ष समृति जानती है वह वतीत वस्तु वस्तुक्ष सम्तिकारमें असत् है या स्मृतिकारम असत् है ? स्वकारमें तो वह अवतीत वस्तु वस्तुक्ष अविवासन स्पार्थ नहीं है सकती। वस्तु वस्तु वस्तुक्ष अविवासन होने समृति जानता है वह अतीत वस्तु है स्वकारमें असत् है वह अतीत वस्तु वस्तुक्ष अविवासन होने समृति जानता है वह अतीत वस्तुके समृति आता क्षा है अपने समृतिकारम मिन अववास वस्तुको समृति आता हम अववास वस्तुको समृतिकारम मिन अववास वस्तुको स्वत्यक्ष अविवासना होने समृति वस्तुको होती हो हम हो है। सकती।

१. न्या ० कु० च०, पु० ४०६। प्र० क० मा० पु० ३३६।

ऐसा माननेसे तो प्रत्यक्ष भी अप्रमाण ठहरेगा; वर्षोकि क्षणिकवादी बीड प्रत्यक्षके विषयमूत अर्थको प्रत्यक्षकारूमें सत् नहीं मानते। अतः अविद्यमानकी जाननेके कारण प्रत्यक्ष भी अप्रमाण ठहरता है।

इसी तरह यदि अर्थसे उत्पन्न न होनेके कारण स्मृति अव्रमाण है, हो प्रत्यक्त भी अप्रमाण ठहरेगा; क्योंकि प्रत्यक्षकालमें बीद मसानुसार अर्थके न रहनेसे प्रत्यक्ष भी अर्थेक उत्पन्न नहीं होता। तथा अर्थ ज्ञानका कारण नहीं है, यह पहले कह भी आर्थे हैं अत: यह आपित भी उचित नहीं है।

आन्त होनेंसे स्मृतिको प्रमाण न मानना भी खिला नहीं है; बयोंकि व्यने विषयमें स्मृति निश्चीन होती है। हो, यदि कहीं आनित मायो जाये तो उसे स्मृति न मानकर स्मृत्यायास यानना चाहिए। जैसे कि जिस प्रत्यक्षमें आनित होती हैं उसे प्रत्यक्ष न मानकर प्रत्यक्षामाख (सृत्य प्रत्यक्ष ) कहते हैं। इसी सरह समारोपको दूर न करनेके कारण स्मृतिको प्रमाण न मानना भी अनुचित है। बयोंकि स्मृतिको विषयभृत अर्थमें विषयोत आरोपका प्रयेश सम्मय नहीं है।

स्मृतिसे कीई प्रयोजन नही स्वयता इसिलए वह अप्रमाण है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है; क्योंक अनुमान प्रमाणकी प्रवृत्ति स्मृति प्रमाणवर ही निर्मर है। जो मनुष्य पहले साध्य और साधनका सम्बन्ध निर्णेत कर लेता है कि जहाँ नहीं मूम होता है वही आंग अवस्य होती है, वह मनुष्य जब कहीं पुत्री देखता है से तस्काल उसे धूम और अवस्य के निर्णोत सम्बन्ध स्मृत्य होता है और उसके बाद वह अनुमानसे अमिको जान लेता है। अतः अनुमान प्रणाणकी प्रवृत्तिम कारण होनेसे स्मृतिक प्रामाणका निर्णेत किया जा सकता है? मदि स्मृति प्रमाण न हो तो अनुमान प्रमाण हो गहीं बन सकता। अतः स्मृतिको पिक स्ववंत्र प्रमाण नहीं तो अनुमान प्रमाण हो गहीं बन सकता। अतः स्मृतिको पिक स्ववंत्र प्रमाण नहीं तो अनुमान प्रमाण हो गहीं बन सकता। अतः स्मृतिको पिक स्ववंत्र प्रमाण नहीं तो अनुमान प्रमाण हो गहीं बन सकता।

## प्रत्यभिज्ञान प्रमाण

ैद्रदास और स्मरणको सहायताये जो बोड़ रूप झान होता है वधे प्रत्यिन झान कहते हैं । जैसे यह नही देवदत्त है, गवय गोंक समान होता है, भेंस गोंसे विरुद्याण होती हैं, यह चससे दूर है, इत्यादि जितने भी इस तरहके जोड़ रूप झान होते हैं वे सब प्रत्योभज्ञान हैं । इन उदाहरणोंका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—सामने देवदत्तको देखकर पहले देखें हुए स्वदत्तका स्मरण खानेसे यह झान होता है कि यह

दरानस्तरणकारणकं संकलनं प्रत्विधानम् । वदेनेद्रं, वस्तवृद्धं, वदिसदरं तप्रवि-योगीत्यादि । -यरीवाम्० १-४।

वही देवदस्त हैं। इस ज्ञानके होनेमें प्रत्यक्ष और स्मरण कारण होते हैं। तथा
यह ज्ञान पहले देखें हुए देवदस्तमें और वर्तमानमें सामने विद्यमान देवदस्तमें रहनेवाले एक्स्वको विदय करता है, इसलिए इसे एकस्त प्रत्यमिज्ञान कहते हैं। किसी
मनुष्यने गवय नामका पशु देखा। देखते ही उसे पहले देखी हुई गीका स्मरण हुआ
उसके परचात 'गोके समान यह गवयहें' ऐसा ज्ञान होता है। यह सादृष्य प्रत्यमिज्ञान है। मैंसको देखकर गौका स्मरण हो आनेपर 'भैंस गीसे विल्रह्मण होती है'
होनेवाला यह ज्ञान वैलादृष्य प्रत्यमिज्ञान कहा जाता है। इसी तरह प्रत्यक्ष और
स्मरणके विषयभूत पदार्थोम परस्परकी अपेक्षाको लिये हुए जिसने भी ओड़रूप
ज्ञान होते हैं, जैसे यह उससे दूर है, यह उससे पास है, यह ऊँवा है या यह
चससे नीचा है आदि, वे सब प्रत्यमिज्ञान है।

प्रवेपस— विशासकारी बोद्ध स्मृतिकी तरह प्रत्यिश्वानकी भी प्रमाण नहीं मामता। उसका कहना है— पहले जानी हुई बस्तुकी पुन: कालान्तरमें 'यह बही हैं' इस रूपसे जाननेका नाम प्रत्यिभज्ञान है। किन्तु यह एक ज्ञान नहीं है; क्योंकि इसमें 'यह' यह ज्ञान स्मरणरूप होनेसे अस्पष्ट है और 'यह' यह ज्ञान प्रत्यक्ष रूप होनेसे स्पष्ट है। असः अस्पष्ट और स्पष्टरूप दो विरोधी घमोंका आधार एक ज्ञान नहीं हो सकता। यदि हो सकता है से ये आकार प्रत्यक्षिज्ञान प्रतिभावित होते हैं अथवा अल्प-अल्प प्रतिभावित होते हैं। यदि एक सेक होकर प्रतिभावित होते हैं तो दोनोंसे से किसी एक आकारका प्रतिभावित होते हैं तो दोनोंसे से किसी एक आकारका प्रतिभावित होते हैं तो दोनोंसे से किसी एक आकारका प्रतिभावित होते हैं। वीत्मास होना चाहिए वर्गोंक दूसरा आकार तो उससे अभिन्न है। और यदि दोनों आकार अल्ग-अल्प प्रतिभावित होते हैं तो यह एक ज्ञान नहीं सर अल्प-अल्प दोतावित होते हैं तो यह एक ज्ञान नहीं सर अल्प-अल्प दोतावित होते हैं तो यह एक ज्ञान नहीं सरमन हैं?

दूसरे, प्रश्विभागका कोई कारण भी नहीं है। उसका कारण इन्द्रिय है, अथवा दोनों हैं ? इन्द्रिय प्रत्विभागका का कारण हो नहीं सकती; क्योंकि वह चर्तमान पदार्थका ही मान करा सकती है। संस्कार भी प्रत्यभिमानका कारण नहीं है; क्योंकि वह स्परणका कारण है। इंग्विय वोर संस्कार भी प्रत्यभिमानका कारण नहीं है; क्योंकि वह स्परणका कारण है। इंग्विय वौर संस्कार सोनों भी अध्यभिमानके कारण नहीं है, क्योंकि दोनों को कारण मानवें होनें पक्षोंने दिया गया दोय उपस्थित होगा। अन्य कोई कारण भी प्रतीत नहीं होता किसे प्रत्यभिमानका कारण माना आये अतः प्रत्यभिमान नामका कोई मान सम्भव नहीं है।

यह मान भी लिया जाये कि प्रत्यमिज्ञान सम्मव है तो भी वह प्रमाण नहीं

२. न्या० कु० च०, प्० ४११।

हो सकता; पर्योकि उसका कोई विषय नहीं है। उसका विषय पूर्वज्ञानमें प्रिक्न भाषित बस्तु है या उसके कोई भिन्न है? यदि पूर्वज्ञानसे जानी हुई पस्तुको हो प्रस्यभिज्ञान जानता है तो धाराबाही ज्ञानकी तरह पूर्विज्ञाही होनेसे यह प्रमाण नहीं है। यदि पूर्व ज्ञानमें प्रतिभाषित बस्तुसे प्रस्यभिज्ञानका विषय भिन्न है तो यह किस बातमें भिन्न है तो यह किस बातमें भिन्न है ?

घायद कहा जाये कि ज्यतित कालवर्ती और वर्तमान : कालवर्ती देवदत्तमें ऐक्पकी प्रयोति प्रत्यमिज्ञानसे होती हैं। अतः पूर्वज्ञानमें प्रतिभासित वस्तुकी विचेपकप्ते प्रत्यमिज्ञान जानता है ह्वलिए वह अगृहीतप्राही होनेसे प्रमाण है, किस्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, वर्थोंक वह ऐक्प क्या चोज है, जिसे आप प्रत्यमिज्ञानका विषय बतलाते हैं—एकत्व संख्या या स्थायित्व ? यदि ऐक्पसे मतलब एकत्व संख्यासे हैं तो एकत्व संख्याको प्रत्योति तो प्रत्यक्ष कालमें हो हो जाती है; यथींक प्रत्यक्ष एक देवदत्तका ज्ञान होता है तब सत्यमिज्ञानके विषयमें प्रत्यक्ष क्या विद्येपता रही ? यदि एकत्वसे मतलब स्थायित्व है तो वह स्थायित्व स्वस्ति मिन्न है या अभिन्न है ? यदि बन्निम हे तो विष्ठ समय पूर्वज्ञानने देवदत्तको जाना जसी समय वस्त्र अभिन्न स्थायित्वको भी उस्त्योत्व ज्ञान किया, तथ प्रत्यमिन्नान स्वस्त्र के लिन्न स्थायित्वको भी उस्त्यमिन ज्ञान विषय सम्य उस्त्य अभिन्न स्थायित्वको भी उस्त्योत्व ज्ञान किया, तथ प्रत्यमिन्नान गृहीतमाही क्यों नहीं हुआ।

यदि वह स्पायित्व देवदत्ति भिन्न है तो वह प्रत्यभिज्ञानके समयमें ही देव-दत्तमं उत्पन्न होता है अथवा उससे पहले उत्पन्न हो बाता है। यदि पहले उत्पन्न हो जाता है तो पूर्वज्ञान जब देवदत्तको जानता है तब उसके स्पायित्वको भी जान लेगा किर प्रत्यभिज्ञानका विषय पूर्वज्ञानसे अधिक कैसे हुना ?

यदि वह स्वाभित्व प्रत्यभिज्ञानके समय हो जरपर होता है तो यह प्रत्यभिक्ष्यानका विषय नहीं हो सकता; क्योंकि पहले जाने हुए प्रायको कालान्तरमें जाननेपर ही प्रत्यभिज्ञान होता है। अतः प्रस्यभिज्ञान नामका कोई प्रमाण नहीं है।

उत्तरवश्य — जैनोंका कहना है कि जैसे विश्वशानमें नील, पीत आदि अनेक रूपोंकी प्रतीति होती है वैसे ही प्रत्यभिजानमें 'यह वही है' इन दो बाकारोंको प्रतीति होती है। अतः एक ज्ञानमें दो बाकारोंके प्रतिमाधित होनेमें कोई विरोध नहीं है। जैसे बोद्धमतमें विजयट आदि सामग्रीसे एक विश्वज्ञान पैदा होता है अथवा प्रत्यक्षादि सामग्रीसे निश्वित्स्यक और सर्विकत्यक आकारोंको लिये हुए एक विकल्प आन जरवन होता है। येसे हो

१. न्यां कु च०, प्र ४१४। या प्र मा०, प्र १८०।

प्रत्यक्ष और स्मरण रूप सामग्री उत्पन्न होने वाला प्रत्यमिज्ञान दोनों जाकारोंको लेकर ही उत्पन्न होता है। जैसे बौद्धमतमें एक ही ज्ञान परोक्ष और जापरोक्ष तथा निविकल्प और सविकल्प दो विरोधी धर्मोंका आधार होता है वंसे ही प्रत्यमिज्ञान भी यदि दो धर्मोंका आधार होता है वंसे ही प्रत्यमिज्ञान भी यदि दो धर्मोंका आधार होता है वंसे ही प्रत्यमिज्ञान भी यदि दो धर्मों आकार एरस्परमें अलग-जल्प प्रतिमाखित होते है या एकमेक होत्तर प्रतिमाखित होते है या एकमेक होत्तर प्रतिमाखित होते है, व्यर्थ ही है। दोनों आकारोंक 'एकमेक' का सत्तव यदि 'एक होते हैं, व्यर्थ ही है। दोनों आकारोंक एक प्रत्यमिज्ञानमें दोनों आकार निर्माधक्यने प्रतीत होते है। अर्थ घो निर्माध क्यमें प्रतीत हो, उसमें कुतर्क करनेसे कोई लाभ नहीं है। यदि इस तरह कुतर्क किया जाने दो बौद्धोंका विवज्ञान भी नहीं सिद्ध हो सकता। अतः परस्परंग विरोधी दो धर्मोंका आधार होनेसे प्रत्यमिज्ञानका अभाव सिद्ध करना युवत नहीं है।

इसी तरह कारणका लमाव होमेंग्ने प्रत्यिभिज्ञानका लमाव सिद्ध कारना भी अनुिषत है, बर्गोक प्रत्यक्ष और स्मरण प्रत्यिभज्ञानके कारण है। सार्यद कहा जाये कि प्रत्यक्ष और स्मरणका तो भिन्न-भिन्न विषय है तथा प्रत्यक्षका लाकार 'यह' है और स्मरणका लाकार 'यह' है तब ये दोनों एक प्रत्यिभ-ज्ञानके कारण कैसे हो सकते हैं? किंग्तु यह लाकांका जिल्ला नहीं है, क्योंकि जो जिसके होनेपर हो होता है और नहीं होनेपर नहीं होता, यह उसका कारण माना लाता है। जैसे बोलके होनेपर हो क्षेत्र वहन कारण लाता है। कैसे वोलके लोनेपर हो लेंद्र वालका कारण माना जाता है। वैसे हो दर्दान लीर स्मरणके होनेपर हो प्रत्यिभनान उत्पन्न होता है लत: दर्दान लीर स्मरण होनेपर हो प्रत्यिभनान उत्पन्न होता है लत: दर्दान लीर स्मरण उसके कारण है।

अब रह जाता है प्रश्न प्रत्यिभज्ञानके प्रमाण होनेना । जो प्रत्यिभज्ञानको प्रमाण नहीं मानते उनसे हमारा प्रश्न है कि ने उसे प्रमाण नयों नहीं मानते ? नया उसका कोई निषय नहीं है ? या वह मुहोतवाही है अयना वह दूसरे प्रमाणके हारा वाल्यमान है ? प्रयम पक्ष ठोक नहीं है, क्यों कि पूर्व और उत्तर पर्यातों में रहनेवाला एक प्रश्न प्रश्नानका निषय है । इसके सिवा प्रत्यक्षादि प्रमाणके जब प्रत्यक्षित्रानका स्वरूप भिन्न है तो उसका विषय मी मित्र होना हो चाहिए । क्योंकि जिसका जिससे मित्र स्वरूप होता है तो उसका उससे विषय मी विलक्ष्यण होता है । जैसे प्रत्यक्षय स्माणके स्वरूप होता है तो विषय मी मिन्न है, वैसे ही प्रत्यक्षित्रानका स्वरूप अन्य आगाँसे विलक्ष्यण हैं। अतः उसका विषय भी जुदा हो है । प्रत्यक्षका विषय वर्तमान वस्तु है और स्मरणका विषय भी जुदा हो है । प्रत्यक्षका विषय वर्तमान वस्तु है और स्मरणका विषय

बतीतकालीन बस्तु है किन्तु प्रत्यमिज्ञानका विषय अतीत और वर्तमान कालमें रहनेवाला इव्यन्तियोग है। द्यायद कहा वार्य कि सभी वर्ष प्रतिसमय सामिक हैं अत: ऐंडा कोई इन्दर्भवरोग नहीं हैं जो प्रत्यमिज्ञानका विषय हो। किन्तु ऐंडा कहना भी असंगत है। क्योंकि विचार करनेपर सामिक्स सिद्ध नहीं होता।

बतः विषयके न होनेसे प्रत्यमितानको अप्रमाण नहीं बहा जा सकता और न गृहीतप्राहों होनेसे हो उसे अप्रमाण कहा जा सकता है; बर्गीक प्रत्यमिन मानके विषयको अन्य कोई प्रमाण ग्रहण नहीं कर सकता। इसका विशेष इस प्रमार है—प्रत्यक्ष बर्तमान बस्तुका ग्राहक है, अतः बह अतीत और वर्तमान पर्योगमें रहनेनाले एकरवको प्रहण करनेमें अवस्य है। समरण केवल अतीत प्रयोगकों रहनेनाले एकरवको प्रहण करनेमें अवस्य है। समरण केवल अतीत प्रयोगकों रहनेनाले एकरवको प्रहण करनेमें अवस्य है। समरण केवल अतीत प्रयोगकों विषय करता है अतः वह भी उसे ग्रहण नहीं कर सकता। अतः प्रत्यमान स्वांगकों सिवा अन्य कोई प्रमाण ऐसा नहीं है, जो अतीत और वर्तमान पर्यायमें रहनेवाले एकरवको विषय कर सके।

थौद् -- यदि प्रत्यक्ष और स्मरण एक्तको विषय करनेमें असमर्थ है तो ये दोनों एक्तको विषय करनेवाले हुँगरविभागको कैसे स्त्यम कर देते हैं, पर्गोकि जो जिसका विषय नहीं होता वह उसके विषयमें जानको स्त्यम नहीं कर सकता, जैसे चलु रसके विषयम जान उत्पन्न नहीं कर सकती। इसी तरह एक्तक भी प्रत्यक्ष और स्मरणका विषय नहीं है।

जैन—उन्त कपन ठोक नहीं है; क्योंकि इससे तो बोदमतमें ही दूपण जाता है। बोद निविकल्पक प्रत्यक्षसे स्विकल्पक प्रत्यक्षको उत्पत्ति मानता है और निविकल्पक प्रत्यक्ष सामान्यको विषय नहीं करता किर भी यह उसमें स्विकल्पक सामको उत्पद्ध कर देता है।

बीद-पदावि सामान्य रूप श्वस्तु 'निविक्तपक्ता विषय महीं है किन्तु विकत्र वासनाकी सहायवासे निविक्तपक स्वसी क्रिक्ट के स्वर्थ के स्वर्थ है देता है। आदि भी अप्रमाण हो जायेंगे; क्योंकि उनकां विषय भी सर्वया अपूर्व नहीं होता ।

तथा बाध्यमान होनेसे भी प्रत्यिभज्ञान अप्रमाण नहीं है; क्योंकि उसका कोई बाधक है तो वह प्रस्यक्ष है अथवा अनुमान है। प्रत्यक्ष वाधक हो नहीं है। यदि कोई बाधक है तो वह प्रस्यक्ष है अथवा अनुमान है। प्रत्यक्ष वाधक नहीं हो सकता; क्योंकि प्रत्यिभज्ञानके विषयमें उसकी प्रवृत्ति हो नहीं है। और जो जिसके विषयको नहीं जानता वह उसका बाधक नहीं हो सकता। जैसे रूपज्ञानका रसज्ञान बाधक नहीं है। इसी तरह अनुमान भी बाधक नहीं हो सकता; क्योंकि प्रस्थिभज्ञानके विषयमें अनुमानकी भी प्रवृत्ति नहीं है। और यदि प्रवृत्ति हो भी तो वह उसका समर्थक ही होता है बाधक नहीं।

बौद्ध---नाखून कट जानेपर पुनः बढ जाते हैं। जतः कटनेपर बढ़े हुए नाखूनोंको यदि कोई प्रत्यभिज्ञानसे जान से कि 'ये बहो नाखून है' तो उसका जान बाध्यमान देखा जाता है। तब प्रत्यभिज्ञान प्रमाण कैसे है ?

जैन--यदि कटनेपर पुनः बढ़े हुए नखोंने 'यह वही नख है' यह प्रत्यक्षित्रान बाधित होता है तो इससे सच्चे प्रत्यक्षित्रानमें बाधा कैसे का सकती है ? यदि एक जगह किसी झानके असत्य सिद्ध होनेपर सब जगह उस ज्ञानको असत्य माना जायेगा सो सीपमें चौदीका ज्ञान आगत होता है, इसलिए क्या चौदीमें होनेवाला चौदीका ज्ञान भी आगत माना जायेगा ? अतः एकत्व प्रत्यिक्षानको न मानना यक्त नहीं है।

इसी तरह सायुर्य प्रस्यभिज्ञानको न मानना भी अनुषित है, वयोंकि सायुर्य प्रस्यभिज्ञानके अभावमें अनुमान प्रमाण चरपम नहीं हो सकता। जिस मनुष्यमें पहुले घूमसहित अनिनको देखा है उद्योको बादमें पूर्व घूमके समान यूमके देखनेसे अनिका अनुमानज्ञान होता है, अन्यको नहीं। और बिना प्रस्यभिज्ञानके 'यह घूम पहुले देखे हुए घूमके समान है' यह ज्ञान नहीं हो सकता, वयोंकि पहुलेका प्रस्यक्ष दर्शने हिं सुन्यकों नहीं जान सुन्यकों महीं जान सुन्यकों सुन्यकों नहीं जान सुन्यकों सुन्यकों नहीं जान सुन्यकों सुन्यकों नहीं जान सुन्यकों सुन्

उपमान प्रमाणवादी भीमांसकका पूर्वपक्ष---जिस मनुष्यने .गोको तो देखा, किन्तु गवयको नहीं देखा और न यही सुना कि गौके समान गवय होता है, यह मनुष्य जंगरुमें पूमते हुए गवयको देखता है। गवयको देखनेके अनन्तर उसे 'इसके समान गौ होती है' इस प्रकारका जो परोक्ष गौमें सादृदय ज्ञान होता है उसे

१. न्या० कु० च०, पु० ४०६ । प्र) कु० मा०, पु० ३४७ ।

चपमान प्रमाण कहते हैं। यदि चपमान प्रमाणको नहीं माना जायेगा तो गवयके देखनेसे दूरवर्ती गोमें जो सादृश्यकान होता है वह कैसे होगा ?

यह उपमान पहले नहीं जानो गयो वस्तुका ही जान कराजा है इसिलए इसे प्रमाण मानना चाहिए। यद्यपि उस मनुष्यने गोको पहले हो जान लिया या और गवयको देखते ही उसमें रहमेवाले सायुरयको प्रत्यक्षेत जान लिया । किन्तु 'गवयके समान गो है' इसको पहले नहीं जाना खतः उपमानका विषय अपूर्व ही है। शायद कहा जाये कि गवयके दर्यन कालमें ही गौका स्मरणसे और सायुव्यका प्रत्यक्षसे जान हो जाता है और इसके खितिस्त और कुछ जाननेको नहीं है जतः उपमान जानी हुई बातको ही जातवा है ? किन्तु ऐसा कहना भी जयुक्त है यद्यपि प्रत्यक्षसे सादुव्यका और स्मृतिसे गौका जान हो जाता है फिर भी सायुव्यविद्याप्त गौका जान न तो स्मृतिसे होता है। उसको हो जतता है और न दोनोंसे होता है। उसको हो उपमान ही जातता है अप स्माण माना जाता है । महारेष पर्यक्ष आदि स्थानका प्रत्यक्ष हो जाता है और स्मृतिसे प्रमाण माना जाता है। महारेष पर्यक्ष आदि स्थानका प्रत्यक्ष हो जाता है और स्मृतिसे होता है। होता है। अनुमानको हो जाता है और स्मृतिसे प्रमाण माना जाता है। महारेष पर्यक्ष आदि स्थानका प्रत्यक्ष हो जाता है और स्मृतिसे होता है, फिर भी अभिविध्य पर्यक्ष जाता है और स्मृतिसे होता है। होता है, किन्तु हो होता है, किन्तु होता हो होता है, होता है। होता है, किन्तु स्थान प्रमाण माना चाता है। होता है, किन्तु होती तरह उपमानको भी प्रमाण मानना चाहिए।

शायद आप कहें कि उपमान प्रमाण मले ही हो, किन्तु यह एक स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है। किन्तु ऐसा कहना भी उचित नहीं है; क्योंकि उपमानका भन्तर्भाव प्रत्यक्ष भादि प्रमाणींमें नहीं हो सकता । इसका विशेप इस प्रकार है 🖛 उपमान प्रत्यक्षकप नहीं है। वयोंकि परोक्ष गीमें इन्द्रिय सम्बन्धके बिना ही उपमान प्रमाण सरपन्न होता है। स्मरण रूप भी नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्षते जाने हुए पदार्थका ही कालान्तरमें स्मरण हुआ करता है। अतः जिस समय गौका प्रत्यक्ष हमा या उस समय गुनयका प्रत्यक्ष न होनेसे स्मरण गुनुपात सादुद्यको नहीं जान सकता । अतः उपमान स्मरणक्य नहीं है। उपमान अनुमानक्य भी नहीं है, क्योंकि अनुमान लिय (हेनु) से उत्पन्न होता है और यह लियसे उत्पन्न नहीं होता । तथा यह शब्द प्रमाण भी नहीं है, वर्गोंक बिसने गौके समान गयम होता है, यह बाक्य नहीं सुना उस मनुष्यकी उपमान ज्ञान होता है। यह अर्थापति प्रमाण भी नहीं है वर्योकि अर्थापत्ति किमी ऐसे देशे हुए अयवा मुने हए अर्थनी अपेटा रोकर होती है जिसके यिमा वैसा हो धकना शक्य न हो । किन्तु उपमानमें किसी ऐसे दृश्य अथवा शुत अथकी अपेटाा नहीं रहती। और अभाव प्रमाण ही यह हो ही कैसे सकता है, वर्योंकि सभाव तो वस्तुके अमावको जानता है और स्पमान सन्दावको जानता है। यतः उपमान एक स्वतन्त्र प्रमाण है।

उपमानका सादृश्य प्रत्यभिज्ञानमें अन्तर्भाव

उत्तरपक्ष — बैनोंका कहना है कि मोमांसकने उपमानका जो स्वरूप बत-लाया है वही ठीक नहीं है, क्योंकि उस प्रकारसे प्रतीति हो नही होती। जिस मनुष्यने यह नहीं सुना कि 'गोंके समान यवय होता है' जंगलमें चूमते हुए यदि वह गोंके समान किसी ऐसे पशुको देखता है जिसे उसने पहले नही देखा तो उसको यही प्रतीति होती है कि 'यह गोंके समान ही कोई जानवर है।' किन्तु 'इसके समान गौ है' इस प्रकारका जान या ज्यवहार किसीको भी नही होता। और यदि किसीको ऐसा जान हो भो तो यह प्रस्थमिज्ञानसे जुदा प्रमाण नहीं है।

सीमांसक—प्रत्यिक्षान अनुभूत पदार्थमें हो होता है; क्योंकि वह प्रत्यक्ष और हमरण छे उरपन्न होता है। किन्तु सामने वर्तमान गवयमें रहनेवाले सादुक्यके साथ गोका अनुभव पहले कभी नहीं हुआ; क्योंकि गवयको बिना जाने गवयगत सादुक्य सिंध क्यों विशिष्ट गीको कैसे जान सकता है। तब प्रत्यभिन्नानकी प्रवृत्ति इसमें कैसे हो सकती है?

जैन— इस तरहसे तो 'यह वही हैं इत्यादि प्रतीतिको मी प्रत्यिभान नहीं 
फहा जा सकेना; वयोंकि पहले जब देवदत्तको देखा या तव उसकी उत्तरपर्यचका 
अनुभव नहीं हुआ था। वायद कहा जाये कि एकत्व प्रत्यिभानमें यद्यपि उत्तर 
पर्यापका पहले अनुभव नही होता किन्तु उस पर्यापमें अनुस्पृत जो देवदत्त नामक 
इध्य है उसका अनुभव तो प्हले हो जाता है जतः प्रत्यिभान सन्मव है। तो यह 
वात तो साद्वय प्रत्यभिनानमें भी सम्भव है। वयोंकि यद्यपि गवयका पहले 
प्रत्यक्त नहीं हुआ किन्तु साद्वयका प्रत्यक्ष तो पहले ही हो यया।

मीमांसक--जब गवयका प्रत्यक्ष नही हुआ तो साद्व्यका प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है ?

जैन—सादृश्यका प्रत्यक्ष कय नहीं हुआ ? यौको देखनेके समय नहीं हुआ या बादमें नहीं हुआ ? यदि योके प्रत्यक्षके समय सादृश्यकी प्रतीति न होनेसे उसे गोका विदोपण नहीं मानते ही तो एक्स्त प्रत्यिक्षानमें पूर्व पर्यायको प्रतीतिक समय उत्तर पर्याय देवदस्तर प्रत्यक्षित्र मान उत्तर पर्याय देवदस्तर प्रत्यक्ष निर्माय उत्तर पर्यायको उत्तर पर्यायको प्रतीतिक होनेपर मानेपर्यायको उत्तर पर्यायको प्रतीतिक होनेपर मो उत्तर पर्याय देवदस्तर प्रत्यक्ष विद्यायको विद्यायको प्रतीतिक होनेपर मो उत्तर पर्याय देवदस्तर प्रत्यक्ष विद्यायको विद्यायको प्रतीतिक होनेपर मो उत्तर प्रयायको जाननेवाले प्रत्यवस्ते जाना हुआ सादृश्य भी पृत्ले देशी हुई योका विदोपण हो सकता है।

अतः ज्ञाता पुरुष गवगको देखकर पहले अनुभूत गौका स्मरण करता है और

फिर गो ओर गत्रपमें सादृश्यन्यवहार करके यह संकलन करता है कि इसके समान गी हैं। और जो संकलनारमक ज्ञान होता है वह प्रत्यमिशान ही है।

स्तेम्पंसक--यदि इस जानको प्रस्पिज्ञान मानते हैं तो इसे भी हमरण और प्रस्यक्ष रूप सामग्रीचे उत्पन्न होना चाहिए । किन्तु वह सामग्री उपमानमें नहीं है, चपमान तो गववके प्रस्यक्ष रूप सामग्री ग्राप्ते उत्पन्न होता है।

जैन-ऐसा कहना ठीक नहीं है, उपमानमें भी प्रत्यक्ष और स्मरणरूप सामग्री भीजूद है। हम पूछते हैं कि गवयका प्रत्यक्ष 'इसके समान गी हैं' इस ज्ञानकी स्मरणकी सहायतासे उत्पन्न करता है अपना ससकी सहायताके दिना उत्पन्न करता है ? यदि स्मरणको सहायसांके बिना भी गदय प्रत्यक्ष 'इसके समान गी हैं। इस शानको उत्पन्न करता है तो जिस व्यक्तिन गौको कमा नहीं देखा उठे भी गवयके देखतेसे यह जान सरपन होना चाहिए कि इसके समान गौ है। यदि स्मरणको अवेधासे जनत ज्ञान उत्पन्न होता है तो स्वरणमानकी सहायतास उरपन्न हीता है अवना मीका स्मरण होनेपर हो उत्पन्न होता है ? यदि स्मरणमानः की सहामतासे ही। वयम प्रत्यक्ष तथत ज्ञानकी चरपन्न करता है। तो याचकी देखते समग्र घोड़ेका रमरण का जानेसे भी 'इसके नमान गी है' यह बात उत्पन्न हो जाना चाहिए । यदि गौका स्मरण होनेपर हो गवय प्रत्यक्ष अवत ज्ञानको उत्पन्न करता है तो केवल गीकी स्मृति होनेसे करता है या सादृत्व विशिष्ट गौका स्मरण होनेसे करता है ? प्रथम पक्षमें मैंसका स्मरण होनेपर भी गवम प्रत्यका उपता शानको उत्पन्न कर देगा ववोंकि बिना माधुव्य प्रतीतिके जैसी ही भैंस यैसी ही गौ। यदि गवमकी समानतास युक्त गाँके स्मरणकी अपेदाधि ही गवम प्रत्यक्ष 'इसके समान भी है' इस ज्ञानको उत्पन्न करता है, तो यह सिख होता है कि साद्यमा प्रध्यक्ष पहले ही मीदर्भन कालमें हो जाता है, यदि ऐसा न ही तो उत्तरकालमें गवय-गत सादश्यसे विशिष्ट गोका स्मरण नहीं हो सकता । अतः स्मृति और प्रस्थक्षको सहायतारी उराप्त होनेवाला उपनात प्रत्यिकानशे पृथक् प्रमाण नहीं है ।

उपमानप्रमाणधादी भैयायिकका पूर्वेषञ्च-नैयायिक भी उपमान नामरा एक स्यतन प्रमाण मानता है, किन्तु उतके उपमानका घटाण मोमांनक से मिन्न है। अतः उसका कहना है कि मोमांसकका उपमान प्रमाण प्रत्योगमान कीन्द्रसे भेले ही जुदा प्रमाण में हो, किन्तु नैयायिकोंने जो उपमान माना है वह तो एक स्वतन्त्र ही प्रमाण में हो, किन्तु नैयायिकोंने जो उपमान माना है वह तो एक स्वतन्त्र ही प्रमाण है। उसका स्वस्प इस प्रकार है—किसी मनुष्यने यह सुना कि जैसी भी होतो है। उसके प्रमाण वसे जेयसमें पूमते हुए गोषे समान एक पस्तु दिसाई दिया। उसे देखते ही उसे पहले सुने हुए बावदवा स्वरण

हो बाया । उससे उसे यह भान हुआ कि 'इस प्राणीका नाम मवय है'। यह ज्ञान प्रत्यक्ष बादि प्रमाणोंका फल नहीं हैं, बर्गोंकि प्रत्यक्ष तो वनमें स्थित गवयके आकार-मात्रका ज्ञान कराता है, अनुमानमें अन्वय, अ्यतिरेक बादि सामग्रीको आवश्यक्ता होती हैं जब कि यह उसके विना हो होता है। आगम प्रमाणका भी यह फल नहीं हैं; बर्गोंकि वह मनुष्य 'गोके समान गवय होता हैं' केवल इस वावयके स्मरणके ही जंगलमें स्थित पशुको 'यह गवय नामका प्राणी हैं' इस रूपमें नहीं जानता। किन्तु प्रसिद्ध गोके साथ उसकी समानता देखकर जानता है। और गवयको देखे विना 'यह गवय नामका प्राणी हैं इस प्रत्यक्ष नामका प्राणी हैं' इस प्रकार गवय संज्ञा और गवय संज्ञावाले प्राणीके सम्बन्धका ज्ञान नहीं हो सकता। अतः यह ज्ञान उपमान प्रमाणका ही फल है। उपमानके स्वरूपके विवयमें यह मन्य मैयाविकोंका मत है।

बुद्ध नैयायिकोंका मत कुछ सिन्न है। वे उपमानका स्वरूप इस प्रकार बत-लाते है—कोई नागरिक पुरुप गवयके स्वरूपसे सनिभन्न है। वह किसी जानकार धनवासीसे पूछता है कि 'गवय कैसा होता हैं ?' वनशासी कहता है कि 'जैसी गी होती है बैसा ही गवय होता है'। यह बायम अत्रसिद्ध गवयकी प्रसिद्ध गोके साम समानता बतलाते हुए अत्रसिद्ध पद्युकी यथयबस्य बाच्य ज्ञापित करता है। यह उपमान प्रमाण है।

(उत्तरप्रभ) मैपायिकोंके उपमानप्रमाणका सारक्ष प्रत्यभिक्षानमें अन्तर्भाव— जैनोंका कहना है कि को संज्ञा और संज्ञीके सम्बन्धको साक्षात् प्रतिपत्तिका अंग है उसे यदि उपमान प्रमाण मानवे है तो मीशांसकोंके द्वारा माने गये उपमान प्रमाण-से नैयायिकोंके उपमान प्रमाणमें कोई विश्वेषजा नही रहतो और ऐसा होनेसे मीमांपकोंके उपमान प्रमाणमें जो दूषण विथे है वे सब नैयायिकोंक उपमान प्रमाणमें भी आते हैं।

नैयायिकों द्वारा किल्पत अअसिद्ध गवयिण्डमें इन्द्रियोसे होनेवाला प्रसिद्ध गीपिण्डके साद्द्यका ज्ञान संज्ञा-संज्ञीके सम्बन्धकी साक्षात् प्रतिपत्तिका अंग नहीं हो सकता । यदि वह उसको प्रतिपत्तिका अंग है तो अकेला या संज्ञा-संज्ञीके सम्बन्धकी स्मृतिको सहागताकी अपेक्षा ठेकर ? यदि अकेला ही उसकी प्रतिपत्तिका आहागताकी अपेक्षा ठेकर ? यदि अकेला ही उसकी प्रतिपत्तिका अंग है तो जिसने यह नहीं सुना कि गोके समान यवय होता है किन्तु गौको देखा है ऐसे नागरिकको भी जंगलमें यवयको देखकर गोके साद्र्यका आान यह प्रतिपत्ति करा देगा कि यह यवय नामका प्राणी है। तायद कहा जाये कि 'गोके साद्राय नामका प्राणी है। तायद कहा जाये कि 'गोके साद्राय नामका प्राणी है। तायद कहा जाये कि 'गोके साद्राय नामका प्राणी है। तायद कहा जाये कि

१० त्याव कुव चव, युव ४६७।

ज्ञान यह प्रतिपत्ति करा सकता है कि यह मवय नामका प्राणी है, स्रकेला नहीं करा सकता ? तो जिस मनुष्यने उस वावयको सुना तो, किन्तु भूरु गया उस मनुष्य-को भी जर्गलमें गवय देखकर गौके सादश्यका ज्ञान यह प्रतिपत्ति करा देगा कि यह गवय नामका प्राणी है ? इन आपितायोंके भवसे यदि आप यह स्वीकार करते हैं कि 'गोके समान गवय होता है' इस वाक्यके स्मरणकी सहायतासे ही गीके सादुरयका ज्ञान यह प्रतिपत्ति कराता है कि 'यह गवय नामका प्राणी है' सी 'प्रत्यभिज्ञानके प्रसादसे ही संशा-संशोके सम्बन्धकी साकात प्रतिपत्ति होती है' यह बात आपने स्वीकार कर स्त्री: नयोकि भी और गवयके सादुश्यका परामर्श करके प्रत्यामशान ही संज्ञा और संज्ञोके सम्बन्धकी प्रतिपश्चिमें कारण होता है। अतः 'गौके समान गवय होता है' इस वावयके स्मरणकी सहायतासे ही गवयका प्रत्यस, पहले देखी हुई गौ और वर्तमानमें सामने मौजूद गवयमें समानताको विषय करनेवाले प्रत्यिभ-कानको चत्पन्न करता है। प्रत्यभिज्ञानके छिवा अन्य कोई ज्ञान गौ और गवयके साददयको विषय नही कर सकता । गवयका प्रत्यक्ष, अथवा गौका स्मरण, अथवा दोनों उन्त सादश्यको विषय नहीं कर सकते यह मीशांसकके द्वारा माने गये उपमान प्रमाणका विचार करते समय कह लावे हैं । अतः गौ और गवयके सादृश्यको विषय करनेवासा प्रत्यक्षिशान ही यह प्रतिपत्ति कराता है कि यह गवय नामका घाणी है।

इसी से जो संशा और संशोके सम्बन्धकी परम्परण प्रतिपत्तिमें अंग है यह स्वपान है, ऐसा कथन भी खण्डत हुआ समसना वाहिए। संशा और मंग्रीके सम्बन्धकी सारणत् प्रतिपत्ति करानेबाले प्रतिभिन्नानका जनक होनेसे गौगत साद्दय ज्ञान आदिकी उपचारसे स्वपान भाननेमें हमें कोई आपरित नहीं है।

इसीसे बृद नैकापिकाने जो उपमान प्रमाणका लहाण किया है कि यो और गयपको समानता बतलानेवाला अतिहेश बावप हो उपमान प्रभाण है, वह भी अधिकार हुआ समझन चाहिए; वयोकि वावपक्ष प्रमाण तो आगम हो हो सकता है, उपमान नहीं हो सकता। अतः यो बौर गवयके सादुस्पको विषय मरनेवाला प्रसमित्रान हो बास्तवमें उपमान है उसके सिवा अन्य कोई अपमान प्रमाण भागी है।

सपा यदि इस तरहके ज्ञानको उपमान प्रमाणका फल याना जानेगा सो नेपायिक और मामांत्रकको अनेक प्रमाण मानने पहुँगे। जैसे, किसी मनुष्यने मुना 'जो सिहासनपर बैठा हो यह राजा है।' या 'जो दूव और पानोको मनत्र-प्रसग कर देवह होस है' या छह पैरका भौता होता है, जिसमें सात-सात पदो हो वह विषमच्छर नामका वृक्ष है। और इन वाक्योंका संस्कार उसके मनमें बैठ गया।

उसके परचात् जब वह मनुष्य उस प्रकारके राजा वगैरहको देखता है तो उसे

'यह राजा हैं 'यह भीरा हैं इस प्रकार खेंजा और संजीके सम्बन्धको प्रतिपरित

होती है। यह प्रतिपत्ति उपागत तो नहीं है; क्योंकि उपमान तो प्रसिद्ध अर्थको

समानताको अपेक्षा करता है। उतत उदाहरणोमें प्रसिद्ध अर्थको समानताका को

कोई अपेक्षा नहीं है। किन्तु उत्तत अद्याहरणो और प्रत्यक्षको सहायतास

उत्तरम होते हैं और जोड़क्प है अतः इन सबका अन्तर्भाव प्रत्यमिज्ञानमें हो

जाता है। जतः उपमानके स्यानपर प्रत्यमिज्ञान प्रमाणको स्वीकार करना ही

श्रेयस्कर है।

### सर्केत्रमाण

जिसे जैन सिद्धान्तमें 'चिन्ता' कहा है उसे ही दार्वनिक क्षेत्रमें तर्क कहते हैं। इसका एक नाम ऊह भी है। <u>उपाप्तिक जानको तर्क कहते हैं</u>। और साध्य तथा साधनके अविनाभावको व्याप्ति कहते हैं। अविनाभाव एक नियम है और यह नियम दो प्रकारते व्यवस्थित हैं। उनमें एक प्रकारका नाम है <u>त्योपपिति</u> और दूसरे प्रकारका नाम है <u>त्योपपिति</u> और दूसरे प्रकारका नाम है <u>त्योपपिति</u> और दूसरे प्रकारका नाम है <u>त्यायानुपर्वति</u>। इन दोनों प्रकारोंको भी 'अविनाभाव' कहते हैं। साध्यके होनेपर ही साधन होता है इसे तयो।पित्ति अविनाभाव कहते हैं। 'साध्यके न होनेपर साधन नहीं होता' इसे अन्ययानुपर्वात अविनाभाव कहते हैं। 'साध्यके न होनेपर साधन नहीं होता' इसे अन्ययानुपर्वात अवनाभाव कहते हैं। उसे, अधिन साध्य है और धूम उसका साधन है, स्पाप्ति प्रमाम कहते हैं। तो उसे अधिन साध्य है और प्रमाम जाता है। जो सिद्ध किया जाता है उसे साधम कहते हैं। साध्य कहते हैं वीर जिसके द्वारा सिद्ध किया जाता है उसे साधम कहते हैं।

बार-बार प्राके होनेपर अभिका अस्तित्व देखकर और अभिके अभावमें धूमका अभाव देखकर पूम और अभिको विषयमें अस्तिमागव नियम बनाया जाता है कि जहीं-जहीं पूम होता है वही-बहीं अभि होती है। और जहां अस्ति नहीं होती वहीं पूम भी नहीं होता। हसोका नाम ब्याप्ति है।

शंका—'जहाँ अग्नि नहीं होती वहाँ धूम भी नहीं होता' यह फैसे ज्ञात होता है ?

उत्तर—प्रांगिक अभावमें घूमको अतीति नियमसे नहीं होती। अतः अगिको होनेपर ही पूम होता है। यदि ऐसा न हो तो जैसे पूमके अभावमें भी कहीं अपिन पामी जाती हैं पैसे हो अग्निके अभावमें कहीं पूम भी पाया जाना चाहिए। अत: ओ जिसके बिना भी पाया जाता है वह उड़छे नियत नहीं है। जैसे पूमके अभावमें भी पायी जानेवाळी आग यूमछे नियत नहीं है। किन्तु पूग सन्तिके विना नहीं होता अत: वह अनिनेसे नियत है।

दांका—अग्निके अभावमें घूमका नियमसे अभाव होता है ऐसा कहना ठीक नहीं है वर्योकि जादूसरके घड़ेसे बिना अग्निके भी घूम निकलता हुआ देखा

जाता है।

उत्तर—ऐसा कहना भी ठोक नहीं है, जादूवरके घड़ेमें भी अधिनके होनेपर ही धूमका सद्धाव सम्भव है। अधिनके बिना घुनी उत्पन्न ही नहीं हो सकता। सब जादूवरके घड़ेमें अधिनके बमावमें यूमके सद्धावको आर्यका कैसे की जा सकती है ?

र्शका—तम जैसे पर्यतपर धुआं उठता देखकर वहां अग्निको जाना जाता है कि पर्यतपर आग है; म्योंकि धुआं उठ रहा है, बैसे हो आदूगरके पहेरी पुत्री निकलते देवकर उस पड़ेमें अग्निका सङ्गाव भगों नहीं सिद्ध किया जाता ?

क्तर--पर्यतके घूएँसे जादूबरका घुओं निराला होता है। पर्यतपर आग जलनेसे उठा हुआ धूओं घना और ध्वजाको तरह लहराता हुआ होता है, किन्तु जादूबरके घड़ेसे निकलनेवाला घुओं वैद्या नहीं होता। जतः उससे यहाँ वानिके होनेका अनुमान नहीं किया जाता।

र्व्यका-यदि अपिन और धूमको वास्तवमें न्याप्ति है तो प्रथम ही पूम और अपिनका दर्शन होनेपर व्याप्तिका प्रहण वर्षों नहीं होता ?

उत्तर—उस समय चसका ब्राह्क झान नहीं है। जिस समय जिसका प्राहक नहीं होता चस समय चसका प्रतिभास नहीं होता। जैसे स्व स्पनिके समय रसका प्रतिभास नहीं होता। इसी तरह धीन और सूमके प्रयम स्पनिके समय स्माप्ति-का प्राहक शाम नहीं है इससे चसका ग्रहण नहीं होता।

शंका-अन्ति और धूमके प्रथम दर्शनके समय व्याप्तिका ग्राहक शान क्यों

महीं हैं ?

उत्तर-अधिवानिक कारण हो है---प्क प्रत्यक्ष और एक अनुनहम्म । अनिक होनेवर पूमके होनेका ज्ञान प्रत्यहा है और अनिक अभावमें यूमके अमाव-का ज्ञान अनुपनमां है । यूम और अनिक प्रयम दर्शनके समय में दोनों कारण नहीं होते, इससे उस समय स्थाविका ज्ञान नहीं होता। किन्तु स्थाविका ज्ञान न होनेते उस समय यूम और अनिक्षे व्याविका अमाव नहीं है; क्योंकि यदि पूम और अनिक प्रयम दर्शनके समय उनमें व्याविक म हो तो यूम और अनिका बार-बार उपलब्ध और अनुपहम्म होनेपर स्थाविका प्रतीति कैसे हों सकतो है ? देशोसे परीहाामुखर्में कहा है कि 'उपलम्भ ( साध्यके होनेपर ही साधनका होना ) और अनुपछम्म ( साध्यके अभावमें साधनका न होना ) के निमित्तसे होनेवाले व्याप्तिज्ञानको तर्क महते हैं ।

े ब्याप्तिका ज्ञान न तो प्रत्यक्षये हो सकता है और न अनुमानसे हो सकता है अतः तर्क एक पथक ही प्रमाण है।

प्रत्यक्षसे ही च्यासिका ज्ञान साननेवाल <sup>3</sup> योगोंका पूर्वपक्ष—नैयायिकोंका कहना है कि साध्य ओर साधनके अविनाभावकी प्रतीति प्रत्यक्षसे ही ही जाती है। वरोंकि प्रथम प्रत्यक्षमें भी जो धूमकी प्रतीति होती है वह अनिनक्षे सम्बन्धी- रूपसे ही होती है। अतः धूम और अनिनक्षे नियमकी प्रतीति भी तभी ही जाती है। प्रयम प्रत्यक्षमें सम्य 'यह धूम ब्या अनिनक्षे उराज हुआ है अथवा किसी दूसरे-कारणके उराज हुआ है। जो हम प्रकारणके दायम हुआ है। ने तो हम प्रकारणके दायम होता है और 'यह धूम व्यानिक्से सिम्म किसी दूसरे कारणके हो उराज हुआ है' न हम प्रकारका विषयंय झाता है। किन्तु 'अनिनका हो यह धुआ है' इस प्रकार अनिनके सम्बन्धीके रूपसे ही धमकी प्रतीति होती है।

इस प्रकार प्रयम प्रत्यक्षमं ब्यादिको प्रतीति हो जानेपर उनके प्रवात् जो अभिन और पूमका वार-वार उपकब्ध और अनुग्यन्य होता है वह उसी जानको दृढ करता है। शायद कहा जाये कि अब प्रयम प्रत्यक्षणे हो व्याप्तिको प्रतीति हो जाती है तो उसी समय 'पूम अग्निसे नियत ( बद्ध ) हैं इस प्रकारको व्याप्तिको प्रतीति वो जाती है तो उसी समय 'पूम अग्निसे नियत ( बद्ध ) हैं इस प्रकारको व्याप्तिको प्रतीति वयों नहीं हो जाती? इसका उत्तर यह है कि उस समय ऐसी सामग्री मौजूद नहीं है। ब्याप्तिका उन्हेल तो अनुगन्यानने होता है, अनुसन्यापका तात्यम है-एक बार रक्षीक्ष्मरमं अग्निके होतपर पूम देखा, परचात् किसी दूसरी जगह में वैता हो देखा। यह अनुसन्यान बार-वार अग्निक सञ्ज्यक्षमं पूमका सञ्ज्या अग्निक कानममं पूमका अग्निक देखनेते होता है। इनसेनो प्रयमको क्ष्मत्य और दूसरेको व्यतिरेक कहते है। सन्देहको दूर करनेके लिए अन्यम और व्यतिरेकको देखकर इन्दियों होते होता है। इनके अन्वय और व्यतिरेकको देखकर इन्दियों होता हा है।

उत्तरपक्ष--व्यासिग्रहणके लिए जैनोंके द्वारा तर्कको आवश्यकताका समर्थेन-नैयायिकोंका बहुना है कि प्रत्यक्षते हो अविनामावकी प्रतीति होती है तो हम

१. 'वपलम्मानुपलम्मनिमिशं न्याप्तिशानमुदः।" ३-११ ।

२. भविकराधिया लिङ्गं न किंचित् संप्रतोषते । नानुमानादसिङ्कत्वात् प्रमाणान्तर-माक्षसम् ।'—लपीय० १−११ ।

३. न्या० तुः० च०, ५० ४२८।

उनसे पूछते हैं कि इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षते ब्याप्तिका ग्रहण होता है अयथा मानस प्रत्यक्षते व्याप्तिका ग्रहण होता है ? इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षते व्याप्तिका ग्रहण नहीं हो सकता; वर्षोक्त प्रतिनियत देश और प्रतिनियत काटमें स्थित जिस पदार्थके साथ इन्द्रियका सम्यन्य होता है उसे ही इन्द्रियकरयक्ष बानता है। <u>ब्याप्ति तो समस्त देश बोर समस्त कालवर्ती अर्थको लेकर होती है</u>। अतः सोनों लोकोंमें रहनेवाले अतीत, अनागत और सत्तेमान समस्त पदार्थोका उपसंहार करनेते ही व्याप्तिका ग्रहण हो मकता है, न्योंकि व्याप्तिका ग्रहण हो मकता है, न्योंकि व्याप्तिका ग्रव है व्यापना अर्थात् समस्त व्याप्त व्याप्तिका क्षत्र है क्षत्र व्याप्त स्तर व्याप्त क्षत्र है। स्वाप्तिक व्याप्त क्षत्र है। क्षत्र हिन वर्षोक्ष है व्याप्त हमस्त वर्षा प्रतिक हमस्त वर्षोक्ष हमा। किंग्तु ममस्त व्याप्त व्याप्त व्यापिक व्याप्तिका साथ इन्द्रियका सम्यन सही है और न इन्द्रियोंन उनका ग्रहण करनेकी साथ इन्द्रियका इन्द्रिय सा स्तर्वन स्वर्तान नियत अर्थको हो यहण कर सकती है। तब प्रत्यक्ष क्याप्तिका सान कैसे हो सकका है ?

नैयायिकोंका यह कहना भी कि— 'अषम अत्यक्षके समय ही आनिये सम्बस्वीके रूपमें भूमकी अतीति होती है अवः पूम और अनिक नियमका प्रतिमास
भी उसी समय हो जाता है, ठीक नहीं है; वर्षोंकि रसोईपरमें पूमका प्रथम प्रत्यक्ष
होनेपर पूमकी प्रतीति रसोईपरके अन्दर्र स्थित नियस अनिक सम्बन्धीके रूपमें होनी
है अपवा स्थ अन्तियोंके सम्बन्धीके रूपमें होनी है ? अर्थात् 'यह घूम इस बनिका
है' ऐसी प्रतीति होती है या सर्वत्र पूमके होनेपर अन्ति होती है ऐसी प्रतीति
होती हैं ? प्रथम प्रश्ने प्रयम्म प्रत्यक्षके समय स्थापिक भी प्रतिपत्ति स्थापित होती है; वर्षोपि व्याप्ति तो सर्वोपर्यहार स्थापित होती है; वर्षोपि व्याप्ति तो सर्वोपर्यहार स्थापित होती है प्रतिनियत व्यक्ति व्यक्ति होती ही
इस्रा करती। दूसरे पदमें एक प्रत्यक्षकी ते वात हो क्या, सैकड़ों प्रयय्वति होते
हात्रा कि नहीं जाना जा सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष सम्बन्ध और वर्तमान अर्थको
हो विषय करता है। अतः वह जो कोई भी पूम है यह सब अनिक होनेपर हो
होता है' इस तरह सबको वर्यनहार करके अविनाभाव नियमको जानकेमें
असमर्थ है।

शायद यहा अमें कि अन्यत को स्थातिरेककी सहायशाये प्रत्यश स्थातिको जान हिमा। किन्तु ऐसा कहना भी गसत है; क्यों कि हवारों बार अन्यय कोर स्थातिरेककी सहायता होनेपर भी जिस विषयण प्रत्यक्षमें प्रत्यक्षकी प्रवृक्ति होती है यही पर वह स्थातिको जान सकता है न कि "कही-वहीं मुद्र तोत है वही-वहीं अपि होते है और जहीं जीन्त महो होती वहीं पून भी नहीं होता है वह नक्षार वर्षोगाहित रूपते ब्यातिको जान सकता है। और जिस विषयम् प्रत्यक्षको प्रवृक्ति होती है में बुल बहीके पून और जानिको स्थापितको जानना स्थाप है; वर्षोक स्थापितको भावश्यकता अनुमानके लिए होती हैं, किन्तु जब साध्य और साधनको प्रत्यक्षसे हो जान लिया तब अनुमान हो आवश्यकता हो नही रहती।

तथा नैयायिकने जो यह कहा है कि 'व्याप्तिका वस्लेख अनुतान्यानसे होता हैं' सो उसका यह कहना ठोक है, बयोकि जैनदर्शन उपलम्म और अनुपलम्मसे होता हैं। सा उसका यह कहना ठोक है, बयोकि जैनदर्शन उपलम्म और अनुपलम्मसे होता सा जातिक तातिक है। किन्तु वह ज्ञाप प्रत्यक्ष कर नहीं है, उसकी उत्पादक सामग्री और विषय प्रत्यक्षसे मिन्न हो है। प्रत्यक्ष सो क्षित्र हो है। प्रत्यक्ष सो क्षित्र हो है। प्रत्यक्ष सो क्षित्र सामग्री उत्पन्न होता है और इन्द्रियसे सम्बद्ध वर्तमान अर्थको विषय करता है, यह बात प्रसिद्ध है। किन्तु तर्क नामका वह ज्ञान वैसा नहीं है तय उसे प्रत्यक्ष रूप कैसे माना जा सकता है ?

र्यका----पदि तर्कज्ञान प्रत्यक्ष रूप नही है तो वह इन्द्रियोंकी अपेक्षा क्यों करता है ?

अतः इन्द्रियजन्यप्रत्यक्ष और मानसप्रत्यक्ष व्याप्तिको नहीं जान सकते । इसी
तरह योगिप्रत्यक्ष भी व्याप्तिको नहीं जान सकता; नयोकि वह विचारक नहीं है,
अतः 'जितना भी पूम है वह सब अनिनेस ही उत्पन्न होता है, बिना अभिनेक नहीं
होता' इस तरहका विचार वह नहीं कर सकता । जतः किसो भी प्रत्यक्षसे साध्य
और सामनकी व्याप्तिको नहीं जाना जा सकता । अतः व्याप्तिक प्राहक सर्वको
एक पूपनः प्रमाण मानना आवश्यक है । उसके विना व्याप्तिक प्रहण नहीं हो
सकता और व्याप्तिका प्रहण हुए बिना अनुमान प्रमाण नहीं वन सकता । अतः
जैसे अनुमानके विना साध्यको सिद्धि नहीं होतो इसलिए अपने-अपने अमोप्त
सत्यको सिद्धिक लिए अनुमान अवश्यक है चैते ही साध्य और मानवकी व्याप्तिको
सिद्धि हुए विना अनुमान नहीं वन सकता। अतः अनुमानकी निद्धिक लिए
व्याप्तिको सिद्धि आवश्यक है थेतः उनके लिए सक्नानक पृथक प्रमाण मानना
चाहित्।

#### अनुमान प्रमाण

साधनसे साध्यके झानको बनुमान प्रमाण कहते हैं। साधनको लिंग और साध्यका लिंगो भी कहते हैं। बतः ऐसा भी कह सकते हैं कि लिंगसे लिंगोरे झानको अनुमान कहते हैं। कि लिंगोरे झानको अनुमान कहते हैं। कि लिंगोरे झानको अनुमान कि यहाँ पूम साधन अधवा लिंगो है। ब्रांनिका कि पूप है। महों पूप साधन अधवा लिंगो है। ब्रांनिका किल्ल पूप है। कहों पूप से उठता हुआ दिसाई दे तो सामीण लोग तक पूर्णको हैगकर यह सनुमान कर लेते हैं कि वहाँ आग जल रहों हैं। ब्रांनिक विना आगके पूपी नहीं उठ सकता। बतः ऐसे किसी अदिनाभागो चिल्लको हेसकर उस चिल्लवालेको जान लेना बनुसान है।

साधन अपना लिग ऐसा होना चाहिए को साध्य अवना लिगीका अविनाभागी मनसे मुनिश्चित हो। अवीत् साध्यके होनेपर हो हो और माध्यके म होनेपर न हो। ऐसा साधन हो साध्यकी ठीक प्रतीति कराता है। अवस्तं नरेवने साधन
अपना लिगको 'साध्याविनामाशाभिनवोधैकलदाव' करा है। अवति साध्यके
साध्य सुनिश्चित अविनाभाव हो आजनका प्रधान लदा है। उपनित सोध्यके
साध्य सुनिश्चित अविनाभाव हो आजनका प्रधान लदा है। इमीको सीधेपर्म
'अन्यपाग् परित' भी करते है। 'अम्यया' यानी माध्यके अभावस्य साधनको अन्य हो। अरि साध्येत सहुर्यको हो रहता हो वहा साधन सक्वा मापन है। साधनको
हो भीर साध्येत सहुर्यको हो रहता हो वहा साधन सक्वा मापन है। साधनको

१. 'सापनाय साध्यविद्यानमनुसानम्' ३-र४। न्यरीलामुः ।

२. 'सिहान् साध्याविनाभावाभिनिवीवेदलएगात् । विहित्रीरमुमार्नः - वर्षाय १-११।

इ. 'ब्राग्यानुप्रस्थेकमध्यं सिह्मभ्यते ।' -प्रमादारः ६० ७२

<sup>¥. 1410 ₹0 40 €0 ¥€=1</sup> 

साछाब विषक्ष है। जहाँ साध्यकी सिद्धि को जाती है उसे पक्ष कहते हैं। जैसे उपरक्षे अनुमानमें पर्वतमें आग सिद्ध करना है अतः पर्वत पक्ष है। जहाँ साधनके सद्भावमें साध्यका सद्भाव दिखाया जाये उसे सप्ता कहते हैं जैसे रसोई-घर। और जहीं साध्यक अभावमें साधनका मो अभाव दिखाया जाये, उसे विषक्ष कहते हैं जैसे तालाब। उपरक्षे अनुमानमें धूमवस्व हेतु पर्वतक्ष्पमें रहता है, सपक्ष रसोईपरमें भी रहता है किन्तु विषक्ष तालाबमें नहीं रहता। अतः वह निर्दोष हेतु है। हेतुके परामें रहते हैं किस्ति तालाब नामका दोप नहीं रहता, सपक्षमें रहते हैं विषद्धता नामका दोप नहीं रहता, वपक्षमें रहते विषद्धता नामका दोप नहीं रहता। अदि होतु पक्षमें न रहे तो अविद्धता दोप दूर नहीं हो सकता। अतः विद्वता स्विध्वता दोप दूर नहीं हो सकता। विद्वता और विरद्धता स्विध्वता दोप दूर नहीं हो सकता। अतः विद्वता दोप दूर नहीं हो हितु विषक्षमें न रहे तो अवैकान्तिक दोप दूर नहीं हो सकता। अतः वैद्यता हो हो अवैकान्तिक दोप दूर नहीं हो सकता। अतः वैद्यता हो हो हितुका रूथण है।

उत्तरपक्ष — जैनोंका कहना है कि हेतुका स्थाग पसाधर्मस्य आदि प्रैरूप्य नहीं है; बयोंकि श्रैरूप्य तो सदोप हेतुओंमें भी पाया जाता है। और जैसे अग्निका 'सस्य' स्थाग ठीक नहीं है; बयोंकि सत् तो प्रत्येक पदार्थ होता है। इसी तरह पसाधर्मस्य आदि श्रीरूप हेत्वाभास ( सदोप हेतु ) में भी रह जाता है, अत् वह हेतुका स्थाग नहीं हो सकता। इसका विदोप इस प्रकार है—

किसीने कहा— 'मैनकी पत्नीके गर्भमें जो बालक है, यह काला है; ययोकि वह मैनका पुत्र है, जैमे भैनके अन्य पुत्र ।' इस अनुमानमें वह 'मैनका पुत्र है' यह हेतु हैं। मैनका गर्भस्य बालक पक्ष है; ययोंकि उसीको 'काला' सिद्ध करना है। उस गर्भस्य बालकमें 'भैनका पुत्र है'। उस गर्भस्य बालकमें 'भैनका पुत्र है'। उस गर्भस्य बालकमें 'भैनका पुत्र हैं। सप्त है उसके अन्य भाई, चूँकि वे भी मैनके पुत्र है, अतः उनमें भी भैनतनप्रव हेतु रहता ही है। विषयों है भैनके सिवा किसी इसरे व्यवितका गोरांग बालक। चूँकि वह मैनका पुत्र नहीं है इमिलए उसमें 'मैनपुत्रस्व' रूप हेतु नहीं रहता। इस वरह नैक्टपके होते हुए भी यह हेतु सम्यक् हेतु नहीं है, योकि जो-जो मैनका लड़का हो वह काला ही हो ऐसी कोई ज्यापित नहीं है, योकि जो-जो मैनका लड़का हो वह काला ही हो ऐसी कोई ज्यापित नहीं है,

चौद्ध-हितुका लक्षण केवल चैक्टप नहीं है, किन्तु अविनाभावने विशिष्ट चैक्टप ही हेतुका लक्षण है। वह लक्षण 'भैत्रपुत्रस्व' रूप सदोप हेतुमें नहीं पाया जाता।

जैन-तब तो शैरूप्यकी करपना व्यर्थ हो जाती है; बयोकि शैरूप्यके विना

भी विविनाभाव रूप निवमके होनेसे ही हेतु अपने साध्यको सिदिनों समर्थ सिद्ध होता है। जीते, 'रोहिणो नसत्रका उदम होगा, मयोंकि कृतिका नसत्रका उदम हो चुका है' इस अनुमानमें पराधमंता नहीं हैं, क्योंकि यहाँ रोहिणो नसत्र पस है और उसका भविष्यमें उदय होना साध्य है तथा 'कृतिकाका उदय' हेतु है। 'कृतिकाका उदय' हेतु रोहिणोध्यमें नहीं रहता; क्योंकि कृतिकान का उदय कृतिकाका धर्म है न कि रोहिणोका। अतः यहाँ पराधमंता सम्भव मही है, फिर भी वह हेतु साधकी सिद्धि करता है।

यौद् — इस अनुमानको हम इस प्रकार कहुँगें — 'आकारामें राकट (रीहिणी) का चयम होगा; क्योंकि यह कुलिकाके चरयसे मुक्त है ' ऐसा कहुमेरा हसमें परा-धर्मता बन जाती है।

जैन—इस तरहसे तो सभी हेतु पराधमताबाले ही सकते हैं। और 'अगत्'को पदा बनाकर मकानको सफेट निद्ध करनेके लिए, कीवेफे क्लियनको भी हेतु बना-कर उसमें प्रश्नधमताको कल्पना की आ सकती है। जैंगे, यह अगत् सफेट मकान-बाला है क्योंकि इसमें काले कोबें पाये जाते हैं। अयबा यह जगत् समुद्रमें आगको लिये हुए है क्योंकि इसमें पुरुषां रमोईबर है।

जतः पश्चधमंत्राके होनेसे ही हेतु अपने साध्यको सिद्ध करनेने समर्थ नही होता । स्वतित् प्रशामनेता हेतुका नशाप नहीं है ।

संग्यमानुषासि नियमके हीनेमें ही हेनुमें समिदना सादि दीए नहीं रहते ।

जो हेतु असिद है, या विषद है, या अनैकान्तिक है उसका अपने साध्यक साय अन्ययानुपपित्त नियम नहीं होता । 'अन्यया' अर्थात् साध्यके अभावमें हेतुकी 'अनुपपित' अर्थात् अभावका नाम अन्ययानुपपित्त है। निश्चित अन्ययानुपपित ही हेतुका लक्षण है अतः बौद्धकित्यत त्रैक्ट्य हेतुके लक्षण नहीं है। इसीसे आचार्य पात्रकेसरीने अपने 'त्रिलक्षणकदर्यन' नामक प्रत्यमें उचित ही कहा पा-''अहां अन्ययानुपपित्त है वहां त्रिक्त्यतासे क्या प्रयोजन है। ओर जहां अन्यया-नुपपित नहीं है वहां त्रिक्त्यता होनेसे भी क्या प्रयोजन है।' अर्थात् उसका होना या नहीं होना दोनों समान है।

हेतके यौगकविषत पांचरूप्य छक्षणकी आछोचना-रेयौगोने बौदोंके भैरूप्यकी तरह पांचरूप्यको हेतुका छक्षण माना है। किन्तु यह छक्षण भी ठीक नहीं है। हेतके इन पाँच लक्षणोंमें-से पक्षधर्मस्य, सपक्षसस्य आदि तीन रुक्षणोंका तो पहले ही सण्डन कर आये है दौप दो रहते हैं-एक जबाधित विषयस्य और एक असरप्रतिपक्षस्य । किन्तु अन्ययानुपपत्ति अथवा साध्याविना-भाव नियमके दिना न तो हेत सवाधित विषय होता है और न ससस्प्रतिपक्ष होता है। 'अबाधित विषयका अर्थ है--'हेतुका साध्य किसी प्रमाणसे वाधित न हो। ' जैसे, अग्नि ठण्डी होती है, बयोगि द्रव्य है, जैसे जल। इस अनुमानमें अग्निका ठण्डापन साध्य है, किन्तु यह साध्य प्रत्यक्ष प्रमाणसे बाधित है वयोंकि प्रत्यक्षासे अन्ति उप्ण सिद्ध है । अतः यह बाधित विषय है; क्योंकि 'जो-जो द्रव्य हो वह वह ठण्डा हो' ऐसा कोई अविनामाव नियम नहीं है; द्रव्य ठण्डे भी होते हैं और गरम भी होते है। अतः अविनाभावके अभावके विना कोई हेत् वाधितविषय नहीं हो सकता। बाधितविषय और अविनाभावका परस्परमें विरोध है। साध्यके सद्भावमें ही हेतुका पक्षमें रहना अविनामावहै। और साध्यके अभावमें हेतुका रहना 'बाधितविषय' है। असःअतिपक्षका अर्थ है-जिसका कोई प्रतिपक्ष न हो । जैसे किसीने कहा-यह जगत् किसी बुद्धिमान्का बनाया हुला है; बयोंकि कार्य है । दूसरेने कहा-यह जगत् किसीका बनाया हुआ गहीं हैं; वर्षोंकि उसका कोई कर्ता नहीं है । यह सत्प्रतिपक्ष है । अब वहाँ यह विचार-णीय है कि असरप्रतिपक्षतासे तुल्य बलवाले प्रतिपक्षका निषेध इष्ट है अथवा अतस्य बलवाले प्रतिपदाका निषेध इष्ट है ? यदि पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों समान

रें 'अन्तर्यातुरपन्तलं यत्र तत्र त्रयेख किस्। नान्यधातुरपत्रलं यत्र पत्र प्रयेख किस्।' इस पीतद्वासिक कारिकाका रोचक विवस्य जाननेके लिए न्यायसुमुद-पन्द्रके प्रथम सामकी प्रस्तावनाका ए० थहे देखें।

<sup>्</sup>र, न्या० कु० च०, ५० ४४२।

यलवाले हों तो उनमें वाध्य-वाधकभाव नहीं हो सकता; वयोंकि जो तमान बल-वाले होते हैं जनमें बाध्य-वाधकभाव नहीं होता, जैसे समान बलदाकों दे राजाओंमें। यदि पद्म और प्रतिपक्ष अतुल्य बलवाले हैं तो उनके लतुल्य बलदोनेता कारण वया है—एकमें वलवमंता वगैरहका होना और एकमें जनका म होना क्षमध्य अनुमानवाधा? प्रथम पदा ठोक नहीं है; क्योंकि पद्मधमंता आदि दोनों अनुमानोंमें पायो जातो है। जैसे, एकते कहा—पह मनुष्य मूर्च है; क्योंकि प्राप्तक ब्यायशान करता है। इन दोनों अनुमानोंमें पद्मधमंता आदि वायो जाती है। दूसरा पदा भी ठोक नहीं है—प्योंकि जब दोनों अनुमानोंमें पद्मधमंता आदि वायो जाती है हो हो उनमें ने एक वाश्रित जब दोनों अनुमानोंमें पद्मधमंता आदि वायो जाती है हो उनमें ने एक वाश्रित जब दोनों अनुमानोंमें पद्मधमंता आदि वायो जाती है हो वामने ने एक वाश्रित और एक वाधक नहीं हो सकता, क्रयथा दोनोंने को हो सो वाह्य और कोई भी याधक हो जायेगा तथा अय्योग्याध्य नामका दोण जो जाता है—व्योंकि जब दोनों अनुमान अनुस्यवस्त तथा इत्योग्याध्य नामका दोण जी और जब अनुमानवाधा हो तो अनुस्यवस्त विद्व हो हो असः हेनुका स्वरूप अधिनात्राध नियम नियम नियम स्वामाना वाहिए।

क्रपरकी बर्बाफा निष्कर्ष यह है कि जैनदर्शनमें हेनुका एक रूप ही माना है—अविनासाय नियम । उधका कहना है कि जब सीन अपना वीच रूपींछे नहीं होनेपर भी कुछ हेनु गमक हो सकते हैं ती अविनाभाव नियमको ही हितुपा छटाण मानना बाहिए, तीन या वीच रूप सी अविनाभावका ही दिस्तार है।

अधिनाभावकं भेषु—अविनाभाव नियमके दी भेद है—एक महभाव नियम कीर एवा अवभाव नियम । महणारियों और ब्याप्य-स्वायक महभाव नियम नामक अविनाभाव होता है। जैसे क्य और रस महभाय है; बर्योंक क्य रसके विमा नहीं गहना और रस स्वयं क्षिया नहीं गहना और एक स्वयं किया नहीं रहना, दोनों साय-हो-माय गहने के खाद हा दोनोंने सहभाव नामक अविनाभाव है। तथा वृद्धांक को आध्यंत्रकं से खाद रही है क्यां के स्वयं के स्वय

पूर्वोत्तरपारियोंने ( बदा बागे-नीछे रहनेवालोंने ) ओर कार्य-कारण क्रम-भाव नियम होता है। अते कृतिका शहाबके परवान ही रोहिणी नदाबका बदन होता है। बहा ये दोनों पूर्वोत्तरपारी हैं। तथा पुत्र और बनियें में पूर्व कार्य है और अपिन बारण है। कारण पहले होता है और कार्य वाहको होता है। जन: इनमें सममाव नियम नामका बहिलाला है। हारोग यह है कि को लाय-गाय रहने हैं जनमें यहमाव नियम होता है और जो क्रमणे होते हैं बनमें क्रममाव नियम होना है। इस तरह अविनाभावके दो भेद है।

हेतुके भेद--जैनदर्शनमें हेतुके बहुत-से प्रकार बतलाये हैं। संक्षेपसे हेतुके दो भेद हे--एक उपलब्धि रूप ( भावरूप ) और एक अनुपलब्धि रूप ( सभाव-रूप)। दोनोंमें-से प्रत्येकके छह-छह भेद है-कार्य, कारण, व्याप्य, पूर्ववर, उत्तरचर, सहचर। ये छह् उपलब्धि रूप हेनुके भेद हैं। १. कार्यहेतु-जैसे, वहाँ आग है क्योंकि धूम है । यहाँ धूम हेतु अभिनका कार्य है । २. कारणहेतु- जैले, वहाँ छाया है; रयोंकि छाता तना हुआ है। यहाँ 'छाता' हेतु छायाका कारण है। ३. ज्याच्य-हेतु--जैसे सब अनेकान्तात्मक है क्योंकि सत् है। यहाँ सत् हेतु अनेकान्तात्मक हप साध्यका न्याप्य है। ४. पूर्यचर-शकट (रोहिणी) नसत्रका उदय होगा बयोंकि कृत्तिकाका उदय ही चुका । यहाँ कृत्तिकाका उदय शकटके उदयका पर्व-चर है । ४. उत्तरचर-जैसे, भरणोका बदय हो चुका; क्योंकि कृतिकाका उदय ही रहा है। यहाँ कृतिकाका सदय, भरणीनक्षत्रके सदयका सत्तरवर्ती है। ६. सहसर हेतु-जैसे, इस आममें रूप है; क्योंकि रस है। यहाँ रस हेतु रूप साध्यका सहचारी है। अनुपलब्धि रूप हेतुके छह भेद इस प्रकार है-कार्यानुपलब्धि, कारणानुपलब्धि, ध्यापकानुपलव्य, पूर्वचरानुपलव्यि, उत्तरचरानुपलव्यि और सहचरानुपलव्यि ! १. कार्यानुपछ विध-जैसे, इस मुद्दे शरीरमें जात नही है; क्योंकि हलन-सलन आदि नहीं पाया जाता । यहाँ जीवनका कार्य हलन-चलन आदिकी अनुपलव्य-रूप हेतुसे जीवनका अभाव सिद्ध किया गया है। २. कारणानुपरुच्धि-यही घूम नहीं है, क्योंकि आग नहीं है। धूमका कारण खरिन है। अस्निकी अनुपलविध रूप हेनुसे धूमका अभाव सिद्ध किया गया है। ३. व्यापकानुपलब्यि-यहाँ शिशपा नहीं है, ष्योंकि वृक्ष नहीं है। शिशपा व्याप्य है और वृक्ष व्यापक है अत: व्यापक वृक्षके स्नभावमें व्याप्य शिक्षपाका भी स्नभाव होता है। ४. पूर्व बराखुप-लक्षि-एक मुहुर्तमें शकटका बदय नहीं होगा; वर्षोकि कृतिकाका बदय नहीं हुआ। ४. उत्तरचरानुपकव्यि-भरणीका उदय क्यी नहीं हुआ; क्योंकि कृतिकाका उदय नहीं हुआ। कृत्तिकाका उदय शकरते एक मुहूर्त पहले होता है और भरणीके चदयसे एक मृहूर्तनाद होता है। अतः कृत्तिका शकटका पूर्वचर है और मरणी-का उत्तरचर है। दोनोंमें उसको अनुपलन्त्रि है। ६. सहचरानुपल्टिय-इस तराजुका एक पलडा कैंचा नहीं है; वर्षोकि दूसरा पलड़ा नीचा नहीं है। तराजुके पलड़ोंमें जैवा-नीवापना एक साथ रहता है। अतः एकके अभावमें दूसरेका अभाव सिद्ध किया गया है।

१. हेतुके प्रकार देखनेके लिए परीचामुखके भण्याय तीनके सन्न ४७-६३ देखने चाहिए।

हेसुके भेदोंके विषयमें बीद्धका पूर्व पक्ष-बीदों का कहना है कि अविना-भावके बलसे ही हेतु अपने साध्यकी सिद्धि करनैमें समर्थ होता है, यह तो ठीक है, किन्तु अविनामात्र नियम चन्हीमें होता है, जिनमें या तो तादारम्य सम्बन्ध होता है या तहुत्पत्ति सम्बन्ध होता है। अतः हेतुके दो ही भेद हैं-एक कार्य हेतु और एक स्वभाव हेतु । तादारम्यसे स्वभावहेतुका विवनाभाव होता है; तदुत्य-त्तिसे नायहेतुका अविनाभाव होता है। कार्य और स्वभावके सिवा अन्य कोई हैतु नहीं है। अनुवलविवका अन्तर्भाव भी स्वभाव हेतुमें ही ही जाता है; क्योंकि घट वर्गरह्का अभाव, घट बादिसे चूच्य मूलल बादि स्वभावरूप हो है, अतः घटरहित भृतल आदि स्वभावको उपलब्धि ही घटकी बनुपलव्धि है। माशप यह है कि पृथ्वीपर पड़ा होनेंसे पृथ्वी और घड़का ग्रहण एक ज्ञानसे होता है फिन्तु यदि प्रत्यक्षसे केवल पृथ्वी ही गोचर ही और घड़ा दिखाई न दे ती घड़ेका ग्रहण न होना ही उसके अभावका ग्रहण होना है, वर्गोकि यदि जमीनपर घड़ा होता तो जमीनके साथ ही घड़ेका भी बहुण होना चाहिए था। अतः अभाव भावान्तर स्वरूप ही है। इसीसे अनुपलियरूप हेतुका अन्तर्भाव मी स्वमाव हितुमें ही जानेसे हेतुके दी ही भेद हैं। तथा 'अविनाभावका ग्रहण तक्तानसे होता हैं यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि कार्यहेतुके अविनासायकी प्रतीति प्रत्यक्ष और अनुपलम्भके पाँच बार होनेसे हो जाती है। विदीप इस प्रकार है-पहले किसी स्यानपर श्रीन और धूम दीनोंको ही नहीं देखा। यह एक अनुपलम्म हुआ। पीछे कहीं अग्निको देखा उसके बाद धूमको देखा। ये दो उपलम्भ हुए। फिर अग्निको नहीं देखा तो भूमको भी नहीं देखा । ये दो अनुपलम्म हुए । इस तरह पीच बार प्रत्यक्ष और अनुवलम्भके होनेसे एक ही व्यक्तिमें कार्पकारण भावका ज्ञान ही जाता है कि अग्निका कार्य धूम है। और जो उसका कार्य है वह अपने कारणसं नियत है। यदि कार्य अपने कारणसे नियत न हो तो कारणकी अपेक्षा म करनेसे कार्य या तो सदा सत् ही होगा या सदा वसत् ही होगा। तथा, जी नियत होता है असका कोई नियासक अवश्य होता है। नियामकके अभावमें स्वतत्त्र हो. जानेसे कार्यके नित्य सत् होनेका अधवा नित्य असत् होनेका पुनः प्रसंग चपस्थित होगा। अतः यह निष्कर्प निकला, जी एक बार भी जिससे उत्पन्न होता हुआ देखा गया है वह उसीसे उत्पन्न होता है, अन्यसे उत्पन्न नहीं होता। यदि जो जिसका कारण नहीं है वह उससे भी उत्पन्न होने लगे सो सबसे सबकी स्त्वित होने लगेगो । इस <u>तरह प्र</u>त्यक्ष और अनुवलम्मसे कार्यहेतुकी सार्वेदेशिक

१, न्या० कु० च०, प्र ४४४।

व्याध्त प्रतीत होती है। तथा स्वमायहेतुको व्याप्ति विपलमें वावक प्रमाणक होनेसे प्रतीत होती है, जैसे सत्वकी क्षणिकत्वक साय व्याप्तिको प्रतीति होती है।

इसका विशेष इस प्रकार है—सत्वका लक्षण वर्षक्रियाकारित्व है; अर्थात् जो

कुछ काम करता है वह सत् है। वर्षक्रिया या तो क्रमसे होती है या युगपत् होतो

है। अतः क्षमयोगपय व्यापक है और अर्थक्रिया व्याप्य है। किन्तु नित्य पदार्थ न

सो क्षमसे अर्थिक्षमा (अपना कार्य) कर सकता है, क्षमिक जब वह नित्य समर्थ

है तो अपना काम उसे तुरस्त कर डालना चाहिए, और न वह सब काम एक साय कर सकता है; क्षमिक यदि वह सब काम तुरस्त कर डालना तो किर उसे

करनेके लिए कुछ भी नहीं रहनेसे बह असत हो जायेगा। इसिलए नित्यम क्षम योगपयक क नहनेसे अर्थक्रिया भी नहीं रह सकती। और अर्यक्रियाके न रहनेसे

नित्यपवार्ष असत् सिद्ध होता है। तथा नित्यपक्षिक कसत् सिद्ध होनेसे यह

निक्कप निकलता है कि झांगक पदायं हो सत् है; क्षोंकि नित्य और सांगिकके

सिवा कोई तीसरा प्रकार तो है नहीं, जो सत् हो सके।

रहा अनुपलन्य रूप हेतु, किन्तु अनुपलन्धिका अत्वर्भाव स्वभावानुपलन्यिम हो जाता है और स्वभावानुपलन्धि स्वभावहेतु है तथा उसका तादात्म्य सम्बन्ध है। अतः उसके लिए किसी अन्य अविनाभाव नियमको आवश्यकता नहीं है।

इस तरह अविनाभाव तादारम्य और तट्टुत्यत्तिसे हो नियत है अतः हेतुके दो ही भेद है—स्वभावहेतु और कार्यहेतु । ऐसा बौद्धोका मत है ।

उत्तरपक्ष—जैनोंका कहना है कि 'अविनामाव तादाल्य और सदुर्याति हो नियत है' इत्यादि कथन अविचारपूर्ण है; व्योकि तादाल्य अविनामाव नियमका निमित्त नहीं होता। इसका कारण यह है कि सन्दन्य उन्होंने होता है जिनमें भैद नहीं होता है। किन्तु तादाल्यके होते हुए भेद नहीं हो सकता और भैदके अभावमें सम्बन्ध नहीं हो सकता। सादाल्यक अर्थ है—साध्यके साथ साध्यक्ती एकता। एकताक होते हुए भेद नहीं हो सकता। सादाल्यक और बैदके होते हुए एकता नहीं हो सकतो। अतः वृद्धादवने और आम्रदक्षे तादाल्य होनेसे आम्रदक्षे नृद्धादवने और आम्रदक्षे तादाल्य होनेसे आम्रदक्षे नृद्धादवने भेदा ति किस हो सकती। इतः है तो जिस समय हेतुका ग्रहण होता है उसी समय हेतुका निर्मा होनेके कारण होता है हो साध्यक साव्यक्ष होने कहा नहीं रहते; व्यक्ति साध्यक सुक्ष क्षेत्र होने करा साध्यक साव्यक्ष साध्यक। भी प्रतीति हो हो जायेगो तब अनुमानको आव्यव्यकता हो नहीं रहती; व्यक्ति साध्यका प्रहण किये विना उससे साध्यक। मन नहीं हो सम्तता और साध्यकी प्रतीति होनेएर भी यदि साध्यक। प्रतीति नहीं हई तो उन दोनोंस

१. न्या० कु० च०, १० ४४६ ।

जैन-ऐसा कहना भी ठीक नहीं है; वयोकि इस प्रकारका व्यवहार नहीं पाया जाता। अर्थात् रसके चरानेपर ध्ययहारी मनुष्य उसकी सामग्रीका अनमान नहीं करता अन्यया वर्तमान रूप बादिको प्रतीति नहीं हो सकेगी । और ऐसी स्थितिमें 'इस आध्यका रूप अमुक प्रकारका है: प्रयोकि उसमें असक प्रकारका ' रस पाया जाता है' इस प्रकारका अनुमान तथा उस प्रकारके रूपके इच्छुक मनुष्यको उसमें प्रवृत्ति नहीं होगी । इसके सिवा यदि बाप (बीद्ध) सामग्रीसे रूपका अनुमान मानते हैं तो सामग्री कारण हुई और रूप उसका कार्य हुआ। अतः कारणसे कार्यका अनुमान माननेपर, बौद्धोने हेतुके जो दो ही भेद माने है---स्वभाव हेत और कार्य हेतू, उसमें बाधा आती है, बयोकि इस तरह एक तीसरा कारण हेत भी मानना पड़ेगा। इससे सिद्ध हुआ कि वृक्ष आदि छाया आदिके न तो स्वभाव हो हैं और न कार्य हो हैं, फिर भो उनसे छाया आदिका अन-मान होता है। यदि कहा जाये कि वृक्ष आदिसे छाया आदिके अनुमान करनेमें व्यभिचार देखा जाता है तो भी ठीक नहीं है; बयोकि वृक्ष आदिसे छाया आदिका अनुमान करनेपर धादमें छाया आदि प्रत्यक्षे सत्य प्रतीत है। जलमें चन्द्रमाका प्रतिबिम्य देखकर उससे माकाशमें चन्द्रमाके होनेका अनुमान किया जाता है। विन्तु आकाशमें स्थित चन्द्रमा न तो जलमें प्रतिविम्बित चन्द्रमाका स्वभाव है और न कार्य है। फिर भी जल चन्द्रसे चन्द्रमाका निर्दोग जान होता है। अत: स्वभाव और कार्यके निवा एक कारण हेनुको भी मानना चाहिए। 'एक मुहर्तमें रोहिणी नक्षत्रका उदय होगा; क्योंकि कृत्तिका नक्षत्रका उदय हो चुका' इस अनुमानमें 'कृत्तिका नक्षत्रका उदय हो चुका' यह हेतु है और 'रोहिणी नधायका उदय होगा' यह साध्य है। किन्तु कृतिकाका उदयह्य हेत् रोहिणी-के सदयक्ष्य साम्यका न तो पार्य है और न स्वभाव है, परन्त दोनोंके सदयमें अधिनाभाव नियम है इसिलए लीग आकाशमे अतिकाका सदय देखकर भविष्यमें रोहिणी नक्षत्रके उदय होनेका अनुमान करते हैं। इस तरहके और भी चदाहरण दिये जा सकते है-जैसे, कल प्रातः सूर्यका 'उदय होगा, बयोकि आज सर्वका उदय हुआ है। तथा 'कल ग्रहण लगेवा; वयोकि गणित करनेसे अमुक प्रकारके अंक आते हैं। वे सब पूर्वचर हेतुके उदाहरण हैं अर्घात् इनमें साध्यसे हेतू पूर्वचारी होता है। अतः वौद्धोंने जो हेतुके दी ही प्रकार माने है वे ठोक नहीं है, स्वभाव हेतु और कार्य हेतुके सिवा कारण हेतु, पर्वचर आदि हेतु भी देखें पाये जाते हैं।

हेतुके पाँच भेद माननेवारुं नैयायिकका पूर्वपक्ष-नैयायिक-वैशेषिक-

१. स्या० क्वर चर, यूर ४६० ।

का कहना है कि हेतुके पाँच भेद हैं-कारण, कार्य, संयोगी, समवायी और विरोधी। ये पाँच हेतु ही अनुमानके अंध है, इन्होमें अविनामाव नियम पाया जाता है। पाँचों हेतुओंका उदाहरण इस प्रकार है-

1. कारणसे कार्यका अनुमान —जैसे जलते हुए इंधनको देखकर भरम होनेका अनुमान करना—इंधनका जलना रासका कारण है। ३. कार्यसे कारणका अनुमान करना—इंधनका जलना रासका कारण है। ३. कार्यसे कारणका अनुमान —जैसे पदीमें बाइ देखकर ऊपर वर्षा होनेका अनुमान करना। मदीमें बाद आनेका कारण वर्षा होना है। ३. संयोगीके द्वानसे संयोगीका अनुमान —जैसे पूमके देखनेसे विह्नका अनुमान करना। यहाँ घृम अग्निका संयोगी है। ४. समचार्योके द्वानसे समयार्यीका अनुमान—जैसे कार्यसे आकार्यामें रहता है। अपवा एक अर्थमें समबाय सम्बन्ध रहनेवाले इसरे गुणका अनुमान—जैसे स्वते उसी अर्थमें समवाय सम्बन्धसे रहनेवाले इसरे गुणका अनुमान—और स्वते रामक अनुमान करना। ४. जिरोधीके देखनेसे दूसरे दिनोधीका अनुमान—जैसे नेवलेके बात वहे हुए देखकर पासमें हो सर्प होनेका अनुमान करना। ये पौंच हैत गमक होते हैं।

उत्तरपक्ष— जैनोंका कहना है कि नैयायिकोंका यह कहना कि पांच हेतु ही अनुमानके अंग हैं, ठीक नहीं है, बयोकि उन पांचोक अतिरिक्त, कृत्तिकोदय आदि हेतुओंको अनुमानका अंग उत्तर बतलाया ही है। अविनामाय निवमके होनेसे ही हेतु अनुमानका अंग होता है, न कि कारण आदि होनेसे। कारणादि रूपता तो सब हेतुओं में नहीं पायी जाती, जैसे कृत्तिकोदय आदि हेतुओं में कारण आदि रूपता नहीं है। किंग्यु अविनामात निवम समस्त हेतुओं में पाया जाता है और जो हेत्यामात है। किंग्यु अविनामात । अतः अविनामात निवमके होनेसे ही हेतुको अपने साहयक मा गमक मानना चाहिए। अविनामाव निवमके होनेस ही हेतुकों अपने साहयक मा गमक मानना चाहिए। अविनामावके होनेपर ही सर्वय हेतुओं में गमकता देखी जाती है। अतः नैवायिकका उन्त मन्तव्य भी उचित नहीं है।

भाष्यसम्मत हेनुके भेदोंका निराकरण—इसी तरह गांव्यहेनुके सात भेद-मानते है-माना, मानिक, कार्यविरोधी, सहचारी, स्वस्ताभी और यथ्य-पातसंयोगी। १. मान्नामात्रिक अनुमान—जैसे चक्षुके ज्ञानका अनुमान . करना। २. कार्यसे कारणका अनुमान—जैसे विजलीको खणिक देखकर उसके कारणका अनुमान करना। ३. प्रकृतिधिरोधीके दर्शनसे उसके विरोधीका अनुमान—जैसे, बादल नहीं वरसेगा, क्योंकि ह्वा प्रतिकृत वहर्त है।

१ न्या॰ कु॰ च॰, पु॰ ४६२।

8. सह चरका अनुमान — जैसे चकवेंक युगलमं से एकको देखकर दूसरेके होने शं अनुमान करना । ५. 'स्व'के देखनेसे स्वामीका अनुमान — जैसे, छत्र विरोवको देखनेसे राजाके होनेका अनुमान करना । ६. अप्यचात अनुमान — जैसे नेवलेको प्रसान देखकर यह अनुमान करना कि इसने अवव्य हो सर्प मारा है। ७. संयोगी अनुमान — जैसे, हाथमें त्रिदण्ड देखनेसे यह अनुमान करना कि प्रस् तेया अनुमान करना कि प्रस् विरोव विरावक है।

नैयायिकोंके द्वारा माने यये हेतुओंकी तरह ही सांव्यके द्वारा कल्पित हेतुओंकी संस्थाका निराकरण भी जाग लेना चाहिए। वर्गीक पूर्वचर आदि हेतुओंका अन्तर्भाव सांच्य कल्पित हेतुओंमें भी नही होता। अतः सांव्यको भी उन्हें प्रयक्त हेतु ही मानना पड़ेता।

साध्य — जिसे सिद्ध किया जाता है उसे साध्य कहते है। बतः जो सिद्ध हो वह साध्य नहीं हो सकता। किन्तु जिसमें सन्देह हो, कुछका कुछ समझ लिया गया हो, अयया जिसके विषयमें अज्ञान फैला हुआ हो वही यस्तु साध्य हो सकती है। समा जिस बातको विद्ध किया जाये वह प्रत्यदा आदिसे वाधित नहीं होना चाहिए। जैसे यदि कोई अन्तिको ठण्डो निद्ध करना चाहें तो नहीं कर सकता, व्यक्ति अनिका ठण्डो निद्ध करना चाहें तो नहीं कर सकता, व्यक्ति अनिका ठण्डो निद्ध करना चाहें तो नहीं सहस्ता, व्यक्ति अनिका ठण्डो निद्ध करना स्वाह्म स्वतः अवाधित हो साध्य ही सकता है।

दर्शनवाहनमें अनुभान प्रमाणकी बावस्यकता प्रायः उस समय मानी गयी है जब दो अपनितयों में किसी बातको लेकर बाद (बाहमायें ) होता है। उन दोनों में ने एक वादी कहा जाता है और दूसरा प्रतिवादी कहा जाता है। बादो पुनिततों के द्वारा अपने इस तहको प्रतिवादीके सामने विश्व करता है। अतः साध्य वही होता है जो वादोको इस हो और प्रतिवादीको बासिद्ध हो। क्यों कि सामसातें दे इस साध्य वही होता है जो वादोको इस हो और प्रतिवादीको बासद हो। क्यों कि सामसातें दे इस साध्य करता है। होती है। होती है। इसीसे जैनदर्शनमें इस अवाधित और अविद्धको साध्य कहा है।

### अर्थापत्ति

पूर्वपक्ष —मीमांबैक एक अर्थापत्ति नामका स्वतन्त्र प्रमाण मानते हैं । उनका कहना है कि अर्थापति प्रत्यदा वगैरहते एक जुदा प्रमाण है, वगोंकि उसका स्वरूप अन्य प्रमाणोंसे भिन्न हैं । जिसका जिससे भिन्न स्वरूप होता है वह उससे एक जुदा

र. सार्च्य शब्यमभिषेतमभिष्कं ततोऽपरम् । साध्यामासं यथा सत्ता भ्रान्तेः पुरुषभन्तः॥ २०॥ —प्रमाणसम्बः।

२. स्थाव कुरु चरु एर ५०५।

प्रमाण होता है जैसे अनुमान प्रत्यक्षसे एक जुदा प्रमाण है। उसी तरह अर्थापति-का स्वरूप भी प्रत्यक्ष बादि प्रमाणींसे बिलकुल मिग्न है। इसका विशेष इस प्रकार है-प्रत्यक्ष सादि पाँच प्रमाणोंसे जाना गया अथवा सना गया जो अर्थ जिसके बिनान हो सके उस अदृष्ट अर्थको कल्पना करनेको अर्थापत्ति कहते हैं । प्रत्यक्ष मादि निमित्तोंके भेदसे अर्थापत्ति छह प्रकारकी होती है। जैसे, प्रत्यक्षसे अग्निका जलाना रूप कार्य देखकर यह कल्पना करना कि अग्निमें जलानेकी शक्ति है मन्यथा वह जला नहीं सकती, वह प्रत्यक्षपर्वक बर्यापत्ति है । सर्यको एक जगहसे दूसरी जगह देखकर अनुमानसे जानते हैं कि सूर्य चलता है। और अनुमानसे जानी हुई सूर्यकी गृतिके आधारपर यह कल्पना करना कि मूर्यमें गमन करने-की शक्ति है, यह अनुमानपूर्वक अर्थापत्ति है। उपमान प्रमाणसे गवयसादृश्य विशिष्ट गीकी जानकर उसके आधारपर यह कल्पना करना कि सादश्यविशिष्ट गौमें उपमान प्रमाणके द्वारा ग्राह्म होनेकी शक्ति है, अन्यवा वह उपमान प्रमाणसे ग्राह्म नहीं हो सकता, यह उपमानपूर्वक अर्यापत्ति है। ये अर्थापत्तियाँ जुदा ही प्रमाण हैं, म्योंकि ये अतीन्द्रिय शक्तिको विषय करते है। शक्तिको न तो प्रत्यक्ष से जाना जा सकता है, क्योंकि वह अतीन्द्रिय है; न अनुमानसे जाना जा सकता है, क्योंकि जिस विषयमें प्रत्यक्षको प्रवत्ति नहीं है, उसमें अनुमानकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती।

शब्द और उपमान प्रमाणको तो सम्माधना ही नहीं है कि वे सप्तिको जान सकें। क्योंकि हाब्द और साद्द्यके बिना ही शनितको प्रतीति हो जाती है। अतः अपीपत्ति हो शवितको विषय कर सकती है।

यदि शब्दमें वाचक शिवत न होती तो शब्दते अर्थकी प्रतिपत्ति नहीं हो सकती थी। इस अर्थापत्तिसे शब्दमें वाचकशिवत जानकर उसके आपारपर शब्दमें नित्यताको कल्पना करना अर्थापत्तिपूर्वक अर्थापत्ति है। 'गोटा देवदत्त दिनमें नहीं खाता' यह बात सुनकर उसके राजिमें भोजन करनेको कल्पना करना युत अर्थापत्ति है। ओवित चैत्र नामके व्यक्तिको घरपर न देखकर उसके आपारपर यह कल्पना करना कि यह कहीं वाहर गया है, अभावपूर्वक अर्थापत्ति है।

यदि कहा जामें कि यह तो अनुमान हो है तो ऐसा कहना ठोक नहीं है, नयों कि अनुमानकी सामग्री अर्थापत्तिमें नहीं वायी जाती। पक्षधमंता बादि सामग्रीसे को भाग होता है उसे हो अनुमान कहते हैं। यह सामग्री अर्थापत्तिमें नहीं हैं। असः अर्थापति एक प्यक् हो प्रमाण है। अर्थापत्तिका अनुमानमें अन्तर्माव

उत्तरवध्य — जैनोंका कहना है कि जिस प्रत्यसादिसे जाने गये अथना पुने गये अर्थकी अध्यमानुपासिक वाधारपर अदृष्ट अर्थको कल्पना को जाती है, यह दृष्ट अयमा श्रुत अर्थ अपने साध्यके साथ सम्बद्ध हैं अथवा असम्बद्ध है। यदि असम्बद्ध है तो वह उस अदृष्ट अर्थको कल्पनाम कारण कैसे हो सकता है? प्रयोगि जिस किसी पदार्थको देखकर जिस किसी पदार्थको कल्पना नहीं को जा सकती, अन्यसा यक्षी गड़बड़ उपस्पित हो जायेगी। और यदि वह अर्थ अपने साध्यके साथ सम्बद्ध है तो उससे होनेवाका साम अनुमान हो है क्योंकि अपने साध्यके साथ सम्बद्ध है तो उससे होनेवाका साम अनुमान हो है क्योंकि अपने साध्यके साथ सम्बद्ध होनेका नाम हो अविनामाव है। और जो-को अविनामावक से ज्ञान होता है यह अनुमान हो है। अदः जब अर्थापत्ति अविनामावके बलसे उरुपन्न होती है तो वह अनुमान हो हुई।

हुसरे, वह बृष्ट अपवा थुत अप अपने साध्यसे सम्बद्ध होते हुए भी सम्बद्ध रूपये ज्ञात होने-पर भी ? अज्ञात होनेपर तो अबुष्ट अपकी कर्यनामें निमित्त होता है अथवा अज्ञात होने-पर भी ? अज्ञात होनेपर तो अबुष्ट अपकी कर्यनामें निमित्त नहीं हो. सकता, क्रम्यपा वारुअन भी तससे अबुष्ट अपकी कर्यना कर सकेंगे । यदि ज्ञात होनेपर हा सह अबुष्ट अपकी कर्यनामें निमित्त होता है तो साध्यका ग्रान करनेके समयमें ही वह अप अपने साध्यके साथ सम्बद्ध रूपसे आना नाता है अपवा परे अपने साध्यके साथ सम्बद्ध रूपसे अमाणान्तरसे जाना जाता है अथवा उसी प्रमाणि जाना जाता है अथवा उसी प्रमाणि जाना जाता है पहुंचा विकर्य ठीक नहीं है, वर्षों कि साध्यका ग्राम करनेके समय उसके साथ सम्बद्ध रूपसे प्रमाणान्तर सम्मान नहीं है। यदि सम्बद्ध है तो साध्यके साथ उसके सम्बन्धको ग्रहण करनेवाला प्रमाणान्तर सम्मान नहीं है। यदि सम्बद्ध है तो साध्यके साथ सम्बद्ध है अपवा अपनिति साम भी ली आये तो भी वह अनुमानन मित्र नहीं है, वर्षों क वह ऐसे हेतुसे उत्पन्न होती है जितका अपने साध्यके साथ सम्बन्ध प्रमाणान्तरसे जाना बाता है जीर को ऐसे हेतुसे उत्पन्न होती है वितका प्रमन होता है वह अनुमान हो है, जीव धूमके होनेवाला यहिका सान । चित्र अपिति सी ऐसे हेतुसे हत्तर होता है वह अनुमान हो है, जीव धूमके होनेवाला यहिका सान । चित्र अपिति सी ऐसे हेतुसे हत्तर होता है वह अनुमान हो है, जीव धूमके होनेवाला यहिका सान । चित्र अपिति सी ऐसे हेतुसे हत्तर होता है वह अनुमान हो है।

यदि दृष्ट अधवा श्रुत अपेको अपने साम्बन्ने साम सम्बद्धं रूपने अर्थापति हो जानती है तो अप्योग्याध्य दोप आता है—अर्थापत्तिके सिद्ध होनेपर अर्था-पत्तिके उत्यापक अर्थको अपने साम्बन्धं साम सम्बद्ध रूपने ज्ञाप्ति सिद्ध हो और उसमे सिद्ध होनेपर अर्थापत्तिको सिद्धि हो ।

१. न्या० कु० च०, प० ५१२।

यदि वर्षापित्तका सत्यापक वर्ष अपने साध्यक साथ सम्बद्ध रूपसे पहुले ही जान लिया जाता है तो साध्यधर्मीम जाना जाता है अथवा दृष्टान्तधर्मीम ? प्रथम विकल्पमें वर्षापित्त व्ययं हो जाती है, क्योंकि उसका साध्य तो पहुलेसे हो सिद्ध है। दूसरा विकल्प में ठोक नहीं है; क्योंकि मोमांसक व्यर्थापितके उत्यापक वर्षके सम्बन्धका झान दृष्टातमें होना स्वीकार नहीं करते। हुसरे, व्यर्थापित्तके उत्यापक वर्षका सपने साध्यक्ष साथ सम्बन्धका झान यदि दृष्टान्तमें होता है तो वार-वार दर्शनेसे होता है, अथवा विपक्षमें अनुश्चलक्षमें होता है वार-वार दर्शनेस होता है वार-वार वर्षनेन सह स्वन्धका स्वर्थ स्वाप्तक्षमें अनुप्रकल्मसे सो नहीं हो सकता; वर्षोंकि वार-वार वर्षनेन अस्वन्यक हो। विपक्षमें अनुप्रकल्मसे भी नहीं हो सकता; वर्षोंकि विद्धा याजिक विषक्षमें अनुप्रकल्मसे भी नहीं हो सकता; वर्षोंकि विद्वास स्वर्थका अनुप्रकल्मसे भी उत्प्रविध्या परार्थींकि हो सम्बन्धका ज्ञान करा सकता है। दूसरो व्यर्थापित्ते में प्रथम वर्षापित्ति हो सम्बन्धका ज्ञान करा सकता है। दूसरो वर्षापित्ति में प्रथम वर्षापित्ति उत्यापक वर्षका अपने साध्यक साथ सम्बन्धका झान नहीं हो सकता; क्योंकि वर्षायक वर्षका है।

मोमांसक-फिर आप साध्य-साधनके सम्बन्धका ज्ञान केसे करते है ?

मीमांसक--प्रदिहम भी वहे मान हों तो बबा दोप हैं ?

जैन---प्रावकी प्रमाणसंख्या बढ़ आयेगी। तथा आपके यहाँ जो यह लिखा है---'प्रत्यक्षसे सम्बन्धको जाननेपर ही अनुमानको प्रवृत्ति होती है' उसके विकट जायेगा।

धास्तवमें सर्वत्र अविनाभाव सम्बन्धकी प्रतीति तर्क प्रमाणसे ही होती है। तर्कके अगोचर कुछ भी नहीं है, जिससे शिवतके अतीन्त्रिय होनेके कारण किसो हेतुके साथ सके सम्बन्धकी प्रतिपत्ति न होनेसे अनुमान प्रमाणसे शिवतको न जाना जा सकता हो।

प्रस्पक्षपूर्वक अर्थापत्तिका जो स्वरूप बापने कहा है कि प्रत्यक्षमे लानिक दाहरूप कार्यको जानकर उसको अन्यपानुपपित्तमे बिन्नमें दाहरूप प्राविक्षण करना प्रस्थक्षपूर्वक अर्थापत्ति है। इसमें अनुपपित्ति बापका बया मतल्य है? दाहरूप प्रविक्त विना स्फोट (फफोल्ग) आदिका न होना, यदि अनुपपित्ति है? तो 'दाहक व्यवितके विना स्फोट आदि कार्य नहीं हो सकते' यह अपतिरेकका ही कथन हुआ। और यह व्यविदेक 'दाहक व्यवितके होनेपर स्फोट आदि कार्य होते हैं' इस अन्ययको प्रकट करता है। तथा अन्यय और व्यविदेक हेतुक हो धमें है। एसी स्थितिमें अर्थापति अनुभानसे भिन्न कैसे हो सकती है?

स्कोट आदि कार्यको देशकर उसके कारणकी लिढि अर्थापतिसे हो नहीं होती, अनुमानसे भी होती है। यथा-स्कोट आदि कारणपूर्वक होते हैं। वयोंकि कार्य हैं। जो कार्य होता है वह कारणपूर्वक ही होता है, जैसे पूम वगैरह। मुक्ति स्कोट आदि कार्य ही बत: कारणपुर्वक होने चाहिए।

चनत कपनसे अनुमान और उपमानपूर्वक अवांपत्तिका भी निपेच समझना चाहिए, क्योंकि उनमें भी प्रत्यक्षपूर्वक अवांपत्तिक दिये गमे दोप आते हैं। शब्दको निरय सिद्ध करनेमें जो अवांपत्तिपूर्वक अवांपत्ति बतलागी है वह भी ठीक नहीं है। शब्द अनिय्य होते हुए भी वाचक हो सकता है इसका विचार

श्रतशानके प्रकरणमें किया जायेगा।

धूत अर्थापतिका जो खंदाहरण दिया है कि 'मोटा देवदस दिनमें नहीं खाता' इस्पादि, वह भी अनुमान ही है; क्योंकि खसमें कार्यसे कारणका ज्ञान किया गया है। रसायन आदिका सेवन किये बिना भी स्वयं अपनेमें तथा दूसरों में पाया जानेवाला मुदापा भोजनका कार्य है यह जानकर, जब वह यह सुनता है कि देवदस्त दिनमें भोजन नहीं करसा फिर भी मोटा बना हुआ है तो उसके आधारपर वह निश्चय करता है कि देवदस्त रातमें खाता है; क्योंकि रसायन वगैरहका उपयोग न करते हुए भी स्वा दिनमें न खाते हुए भी मोटा है।

इसी तरह जो अमानपूर्वक अर्थापत्ति कही है, वह मी अनुमान ही है क्योंकि 'घरमें नहीं है' इस हेतुसे जीवित जैनका बाहर होना किय होता है ।

मीम्रोतक-अनुमानमें यथ्य (साध्य जो जाना जाये) के बिना यमक (साधन, जितके द्वारा जाना जाये) नहीं होता, जैसे अगिके बिना यूम नहीं होता। किन्तु अर्थापत्तिमें यमकके विना यस्य नहीं होता। जैसे जैनका बाहर रहना याम है, वह भध्य जीवित होते हुए धरमें अभावके बिना नहीं बनता। असः अर्थापतिमें अनुमानसे विपरीतता पायी जाती है। इसलिए अर्थापत्ति अनुमानक से मिनन प्रमाण है।

त्रैन—यह भी ठीक नहीं है। साध्यक अविनामावी हेतुसे साध्यके आनको अनुमान कहते हैं। यह अनुमानका लक्षण अविधित्तमें भी पाया आता है। अर्थावित्तिक उत्यापक अर्थका साध्यके साथ अविनामाब होता है। अतः वह अविनामान,
उत्ति अत्यापनुपर्वात्त भी कहते हैं, दोनोंमें पाया आता है, मेले ही वह गमकका
विदोपण हो, अथवा गम्यका विदोषण हो, केवल हतनेसे अर्थापत्ति और अनुमानमें भेद नहीं हो सकता है, अन्यया पक्षप्रमत्नरिह्न अर्थापत्तिसे पक्षप्रमत्नरिह्न अर्थापत्तिको भी एक जुदा प्रमाण मानना पहेणा। तथा अर्थापत्तिको भी एक जुदा प्रमाण मानना पहेणा। तथा अर्थापत्तिको अविनामान

गम्मका विशेषण होता है यह कथन भी प्रशिद्ध है। घरमें चैत्रका अभाव ही उसके बाहर होनेका गमक है और उसका अविनाभाव विशेषण हो सकता है। अविनाभावको गम्मक गमक है और उसका अविनाभाव विशेषण हो सकता है। अविनाभावको गम्मका विशेषण माना आये? तथा सभी अविषित्तामें अविनाभावको गम्मका विशेषण माना आये? तथा सभी अविषित्तामें अविनाभावकम्मका विशेषण महीं होता; क्योंकि प्रत्यक्षपूर्वक अर्थापत्तिमें गमक स्कोट आदिका ही विशेषण अविनाभाव होता हैं। इसका कारण यह है कि उसमें गम्म ध्वितको स्कोटके विना अनुप्रपत्ति नहीं है; क्योंकि स्कोटके विना भी शवितका सङ्काष्ट माना गया है। अतः अर्थापत्ति अनुनावि भिन्न नहीं है।

### अनुमानके अवयव

अनुमानके पाँच अवयव माने जाते हूँ—प्रतिक्षा, हेतु, उदाहरण, उपनम और निगमन । साच्य विशिष्ट प्रसंके कहनेकी प्रतिक्षा कहते हूँ । जैसे, यह पर्यंत कान्याना है । साध्यके कहनेकी हेतु कहते हूँ । जैसे, 'वर्धोंक धूमवाला है । व्याप्तिपूर्वक पृष्टात्मके कहनेकी होतु कहते हूँ । जैसे, जी-जो धूमवाला होता है वह सह अिनवाला होता है जैसे रसोईषर । और जो-जो अगिनवाला नहीं होता यह धूमवाला भी नहीं होता, जैसे तालाव । इनमें-छे रसोईषर अन्वय पृष्टान्त है । जिसमें साध्यके सञ्ज्ञावर्य साध्यका सञ्ज्ञाव है । जिसमें साध्यके सञ्ज्ञावर्य अगितवाला नहीं होता वह धूमवाला भी नहीं होता, जैसे तालाव व्यतिरेक पृष्टान्त होता है । यसमें साध्यके समावर्य पृष्टान्त होता है । वसमें साध्यक समावर्य साध्यक अभावर्य साध्यक अभावर्य साध्यक समावर्य साध्यक अभावर्य साध्यक समावर्य साध्यक समावर्य साध्यक समावर्य साध्यक समावर्य साध्यक है । अनुमानाल है, वैसे रसोईषर, उसी तरह यह भी धूमवाला है, इसिल्य साध्यक है ।

षैन सायमें इनमें-से दो ही अंगोंका प्रयोग आवश्यक माना यया है—एक प्रतिता और एक हेतुका । शेय तीनका प्रयोग आवश्यक नहीं माना गया । किन्तु अल्प्युद्धि करोंको समझानेके लिए यदि आवश्यक हो तो रोप तीनोंका भी प्रयोग किया जा सकता है।

अनुमानके अवयवोंके विषयमें बौद्धका पूर्वपक्ष-

बौद्ध दर्शनमें केवल हेतुका प्रयोग ही आवश्यक माना जाता है। उसका

र. 'पतद्वयमेवानुमानावणं नोदाहरणमिति' ।-परीवामु० ३-३७ ।

यौद--निर्विकरपक प्रत्यक्षसे जाने हुए अर्थकी हो सविकरपक व्यवस्या करता है ?

जैन—तो पराके द्वारा प्रतिपादित अयंको ही हेतु कहता है और हेतुके द्वारा प्रतिपादित अयंका समर्थन करता है ऐसा भी मर्यों नहीं मान रुते ? हेतुकी अपेका रुकर अयंका कथन करना हो पराका स्वरूप है। 'पच धातुसे पका सास्य बना है। खत: हेतुके द्वारा सुकुमार बुद्धि मनुष्योंके लिए भी अर्थकी व्यक्त करता है वह पक्ष है।

यदि पसको नहीं माना जायेगा तो सपक और विपक्षको व्यवस्था कैसे घनेंगी, पर्योकि सपक्ष और विपक्षको व्यवस्था पद्मपूर्वक ही होती है। और सपक्ष तथा विपक्षके अभावमें हेतुका मैक्स्य नहीं बन सकता। अतः अनुमान प्रमाणका ही उच्छेद हो जायेगा।

यदि प्रतिज्ञाका प्रयोग अनुचित है तो धास्त्र वगैरहमें भी उसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए । किन्तु घास्त्रमें प्रतिज्ञाका प्रयोग देखा जाता है ।

बौद्ध—शास्त्रकार दूसरोंका कत्याण करनेके लिए वास्त्र रचते हैं, अता वे अपने पाठकोंका ब्यान रखते हैं। इसलिए बास्त्र आदिमें प्रतिज्ञाका प्रयोग करना समुक्तिक है।

जैन-की धादमें भी प्रतिज्ञाका प्रयोग होना चाहिए; क्योंकि वादमें भी बाद करनेवाले दूसरोंका उपकार करनेके लिए ही प्रवृत्त होते हैं। बतः हेतुको वरह पक्षका प्रयोग भी नावस्यक है।

अनुमानके भेद—

वतुमानके दो मेद है—स्वार्थोतुमान और परार्थातुमान । परोपदेशके बिना स्वयं हो जो सामनसे साध्यका ज्ञान होता है उसे स्थार्थानुमान कहते हैं और परोप-देशसे (दूसरेके वचनोंसे) जो साधनसे साध्यका ज्ञान होता है वह परार्थानुमान है।

आगम या श्रत प्रमाण

परोक्ष प्रमाणका अन्तिम गैर आयम प्रमाण है। जैन आगिमिक परम्परामें इसका प्राचीन नाम खुत है। जैसे जैन आगिमिक परम्पराका मतिकान जैन ताकिक परम्परामें साध्यवहारिक प्रत्यक्षके नामसे अगिहित हुआ, वैसे ही खुन भी आगमके नामसे अगिहित हुआ।

रे. 'तदनुमानं देवा ॥प्रशा स्वार्थपरार्थमेदाव' ॥पश्-परी० गु०

आपिमक श्रुतको चर्चा करनेसे पूर्व हम दार्शनिक आगम प्रमाणको ओर आते है। जैन आगम या श्रुत प्रमाण एक तरहरी दर्शनान्तरोंके बान्दप्रमाणका ही स्यानापन्त है यद्यपि दोनोंमें अन्तर भी है जो आगे स्पष्ट किया नायेगा, फिर भी बान्दप्रमाणकी तरह जागम या श्रुतमें भी बन्दकी मुख्यता है; क्योंकि श्रुतका अर्थ होता है 'सुना हुआ' अर्थात् सुनकर जो ज्ञान होता है वह श्रुतज्ञान है। दूसरे शब्दोंमें शब्दके निमित्ति जो जान होता है, वह श्रुतज्ञान है । शाब्दप्रमाण-का भी लगमग ऐसा ही आशय है अतः आगम या श्रुतप्रमाणमें शब्दकी मुख्यता होनेसे शब्द और शब्दसे होनेवाले ज्ञानके सम्बन्धमें जो विवाद है उनकी चर्चा प्रयम की जाती है। सबसे प्रथम तो वे तार्किक आते है जो शाब्दप्रमाणको नहीं मानते । वैशेषिक तो अनुमान प्रमाणमें उसका अन्तर्भाव करता है । बौद्धोंका कहना है कि राज्य प्रमाण हो नहीं है; क्योंकि शुब्दका अर्थके साथ कोई सम्बन्ध नही है। तथा धारदका अर्थ विधिक्तप न होकर अन्यापीह रूप है। मीमांसक शब्द और अर्थका नित्य सम्बन्ध मानता है तथा शब्दकी भी नित्य मानता है। इसीसे वह वेदको अनादि अतएव अपीरुपेय मानता है। तथा शब्दका अर्थ सामान्यमात्र मानता है। अर्थात् गौशब्द गीव्यक्तिको न कहकर गोल सामान्य-की कहुता है। वैदाकरणोंका कहना है कि वर्णध्वनि क्षणिक है। अतः उससे अर्थका बोध नहीं हो सकता। इसलिए वे एक स्फोट नामका नित्य तत्त्व मानते हैं। उसके अनुसार <u>वृर्णध्यनिसे स्फोटको अभिव्यक्ति होती</u> है और उससे अर्थका वोध हीता है। वैयाकरणोंका यह भी मत है कि संस्कृत शब्दोंने ही अर्थका योध करानेकी पावित है, पाली, प्राकृत आदि देशभाषाओं के शब्दोमें वह पवित नहीं है। किन्तु जैनदर्शन उपत सभी मान्यताओंका विरोधी है। अतः जैन नैयायिकोंने चनत सभी मतींकी समीक्षा की है। चूँकि श्रुत या आगमप्रमाणका मूल शब्द है अतः शब्दसम्बन्धी उनत मान्यताओंकी समीक्षा आगे की जाती है। उतके बाद श्तप्रमाणका विवेचन किया जायेगा ।

षैशेपिकोंका पूर्वपक्ष-विशेषिक और बौद धृत बचवा कारप्रमाणको नही मानते । वैदीपिकों का कहना है कि सन्द्रप्रमाण अनुमान प्रमाणसे भिन्न नहीं है; क्योंकि दोनोंका विषय एक है तथा दोनों एक हो सामग्रीसे उत्तप्त होते हैं। इसका विदोप इस प्रकार है—चड़द और अनुमान दोनों ही सामान्यप्राहो है। सपा दोनों ही सम्बद्ध अर्थका ज्ञान कराते हैं। सामद कहा जाये कि सदस असम्बद्ध अर्थका क्रान कराते हैं। सामद कहा जाये कि सदस असम्बद्ध अर्थका क्रान कराते हैं। सामद कहा जाये कि सदस असम्बद्ध अर्थको कहता है, किन्तु ऐसा कहना ठोक नहीं हैं; वर्षोंकि ऐसा होनेसे बड़ी

रे. प्रराज्ञ सा०, पृ० ५७६ । प्रराज्ञ्योम०, पृष्ट ५७७ । प्रराज्ञस्यक, पृण्यरे४ ।

गडबड़ी पैदा हो जायेगी। अतः शब्द सम्बद्ध अर्थको ही कहता है और सम्बद्ध अर्थका ही झान करानेसे शब्दमें और लिंगमें कोई मेद नहीं रहता। इसी तरह दोनों एक ही सामग्रीसे उत्पन्न होते हैं: वयोकि जैसे वनुमानमें साध्य और साधन के सम्बन्धके समरणकी अपेद्यासे साधनसे साध्यका ज्ञान होता है वैसे ही वाच्य 🗠 स्रोर वाचकके सम्बन्धके स्मरणकी अपेक्षासे शब्दं अर्थका ज्ञान कराता है। तथा जैसे अनुमानमें अन्वयव्यतिरेक रहता है वैसे ही शब्दमें भी अन्वयव्यतिरेक रहता है। क्योंकि लोकमें जो शब्द जिस अर्थमें देखा जाता है वह उसका वाचक होता है और जिस नर्थमें नहीं देखा जाता उसका वाचक नहीं होता। तथा शन्तमें भी पक्षधर्मता रहती है। जैसे, अनुक शब्द अर्थवाला है, शब्द होनेसे। सारांग्र यह है कि जैसे प्रत्यक्षसे धूम देखकर अग्निका ज्ञान होता है। वैसे ही शब्द सुनकर उसके अर्थका भी जान होता है। शायद कहा जाये कि लिएसे साध्यका शान करनेमें प्रान्तको अपेका होती है, किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है. वर्गोंकि अभ्यस्त विषयमें लिंग और शब्द दोनों ही दुरान्तकी अपेक्षाके बिना ही साध्य और अर्थका ज्ञान कराते हैं। समा शब्द केवल वनताकी इच्छामें ही प्रमाण है, बाह्य अर्थमें प्रमाण नहीं है; क्योंकि उसमें व्यभिचार दोप पाया जाता है। जैसे 'मेरी अँगुलिके सब भागपर सौ हायी बैठे हैं' इस प्रकारके बाद्य साह्य सर्वमें प्रमाण नहीं हो सकते; वर्षोकि ऐसा होना प्रतीतिविष्ठ है। और जब शब्द बाह्य अर्थमें प्रमाण न होकर विवसामें ही प्रमाण है तो उसमें और लिगमें कोई भेद नही रहता।

उत्तरपक्ष — जैनोंका कहना है कि शब्द और अनुमान प्रमाणको एक बतलाना ठीक नहीं है; बयोकि दोनोंका विषय एक नहीं है। शब्दका विषय केवल अर्थ है, किन्दु अनुमानका विषय साध्यपसी युक्त धर्मी है। तथा यदि इस तरह विषयका अभेर होनेसे प्रमाणोमें अभेद माना जायेगा तब तो प्रत्यक्ष और अनुमान-में भी अभेदका प्रसंग लायेगा; क्योंकि सभी प्रमाण सामान्य-विदोपासक बस्तुको

विषय करते हैं।

इसी तरह सम्बद्ध अर्थका ज्ञान करानेके कारण शब्द अनुमान नहीं हो सकता; क्योंकि प्रत्यक्त भी सम्बद्ध अर्थका हो ज्ञान कराता है, अतः वह भी अनुमान हो जायेगा। शायद कहा जाये कि यद्यपि प्रत्यक्ष भी सम्बद्ध अर्थका ही ज्ञान कराता है, किन्तु उसकी सामग्री अनुमानसे शिक्ष है अतः वह अनुमानसे जुदा हो प्रमाण है। तो किर शब्द अनुमानसे शिक्ष क्यों नहीं है; क्योंकि शब्दप्रमाणको सामग्री

<sup>.</sup>१. प्रशाव कृत्दव, यव २१५। २. स्थाव कुव वव, ४३२-४३६।

अनुमानप्रमाणसे भिन्न है। अतः अभिन्न विषय होनेसे शब्दको अनुमान मानना उचित नहीं है।

इसी तरह अभिन्न सामग्री होनेसे भी शब्दको अनुमान मानना उचित नहीं है; षयोंकि जिस सामग्रीसे अनुमान उत्पन्न होता है वह सामग्री शब्दमें सम्भव नहीं है। अनुमानको सामग्री है - पक्षधर्मता, सपक्ष सत्व और विपक्षमें असत्व। यह सामग्री शब्दमें सम्भव नहीं है वयोंकि यहाँ कोई धर्मी नहीं है।

इसी तरह शब्द और अर्थमें अन्वय और व्यक्तिरेक भी नहीं है। जैसे, जहाँ धूम होता है वहाँ अन्नि अवस्य होती है, इसी तरह जहाँ शब्द होता है वहाँ अर्थ अवश्य होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। क्योंकि शब्द ती मुखमें रहता है और बर्ध ( वस्तु ) भूमिपर रहता है। तथा व्यवहारी पुरुप भी ऐसा नहीं मानते। क्योंकि जहाँ-जहाँ 'पिण्डखजूर' शब्द सुना जाता है, वहाँ पिण्डखजूरोंका अस्तित्व कौन व्यवहारी मानता है। इसी तरह 'जिस कालमें शब्द हो उस कालमें उसका क्षर्य अवस्य हो' ऐसी बात भी नहीं है। रावण और शंख चक्रवर्ती शब्द आज भी वर्तमान है, किन्तु रावण कभीका मर चुका और शंख चक्रवर्ती भविष्यमें होगा। अतः शब्द और अर्थमें अन्वय नहीं है और जब अन्वय नहीं है तो व्यतिरेक भी नहीं है; क्योंकि अन्वयपूर्वक ही व्यक्तिरेक होता है। 'ओ शब्द जिस अर्थमें देखा जाता है यह उसका वाचक होता है और जिस अर्थमें नहीं देखा जाता उसका वाचक नहीं होता ।' इस प्रकारका अन्वयभ्यतिरेक तो हम भी मानते हैं, किन्तू इस प्रकारका अन्वयव्यतिरेक होनेसे ही शब्द अनुमान नहीं हो सकता। इस प्रकारका अन्ययन्यतिरेक तो प्रत्यदानें भी पाया जाता है, न्योंकि जहाँ घट होता है वहाँ उसका प्रत्यक्ष भी होता है और जहाँ घट नहीं होता वहाँ उसका प्रत्यक्ष भी नहीं होता । अतः प्रत्यक्ष भी अनुमान हो जायेगा ।

'शब्द केवल वयताकी इच्छा ( विवक्षा ) में ही प्रमाण है बाहा अपीन प्रमाण महीं है' ऐसा फहुमा भी असंगत है। यदि शब्दका विषय फेवल विवक्षा ही माना जायेगा तो उससे बाहा पदार्थोम प्रवृत्ति बादि नहीं हो सकती वयोकि बाहा अपी बाप के मतते शब्दका विषय नहीं है। किन्तु ऐसा मानना प्रतीतिविद्ध है, हान्दों-से बाह्य अपीको प्रपात बाह्य अपीने प्रवित्त वहां अपी प्रवृत्ति वाह्य अपीने प्राप्ति वच्चों सकते हिंती है। अतः बाह्य पदार्थ है। शब्दका विषय है। दूसरे, विवसासे आपका बारा अपीन के स्वारा अपीन के स्वारा अपीन के स्वारा क्षा अपीन के स्वारा के स्वारा है। अपवा अमुक स्वारासे अमुक स्वारा के अपीन कहनेका अभिग्राय ? प्रयमपदाम ववता है, अपवा अमुक सहस्ते अमुक स्वारा के स्वारा का स्वारा के स्वारा की स्वार

मनुष्य वयताको इच्छा मात्रको जाननेके लिए धास्त्र सुनना पसन्द करेगा।
तया सार्थक और निरर्थक सभी सन्द समान हो जायेंगे; वयोंकि सभी सन्द उच्चारणकी इच्छा भात्रको हो कह सकेंगे। दूसरा पक्ष भी ठोक नहीं है; वयोंकि सोतामैना आदि उयत अभिप्रायसे शब्दका उच्चारण नहीं करते। अतः शब्दको वेवल
विवक्षामें प्रमाण यानना उचित नहीं है। किन्तु सन्द वयताके अभिप्रायसे भिन्न
वास्त अपेका वाचक है, ऐसा माने विना सच और मुठकी व्यवस्था नहीं वन
सकती। अतः शब्द अनुमान प्रमाण महीं है; वर्गोकि उसका विषय तथा उसकी
उत्पादक सामग्रो अनुमानसे भिन्न है।

याँदाँका प्रवपक्ष — बोढांका कहना है कि 'बारका बनुमान प्रमाणमें असक भीव नहीं होता' यह कहना चित्रत हो है यदि बान्दप्रमाण होता तो उसका अनुमानमें अन्तभाव करनेका प्रयास ठीक था, किन्तु बान्द तो प्रमाण ही नहीं है और उसके अप्रमाण होनेका-कारण यह है कि शब्दका अर्थके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। पदि शब्द और अर्थका कोई सम्बन्ध है तो वह तादारूप सम्बन्ध है मा तदुर्वित्त सम्बन्ध है? तादारूप सम्बन्ध से ता तदुर्वित्त सम्बन्ध है? तादारूप सम्बन्ध से तह कि नहीं सकता; वर्षोंकि शब्द प्रिप्त स्थानमें रहता है। तथा यदि शब्द और अर्थका तादारूप माना जायेगा तो छुरा बादका उच्चारण करते ही मुख दिर जायेगा और लहू तब्द कहे तो मुख न्दू से भर आयेगा; कोकि शब्द कीर अर्थ एक हो है। इती तरह शब्द और अर्थमें तहुर्वित सम्बन्ध भी शब्द की रहित अर्थमें तहुर्वित सम्बन्ध भी सही है; वर्षोंक अर्थके अभावमें भी शब्द की रहित होती तती है। अतः जब बाद बाह्य अर्थकों समाना ही का सकत तब जन्द प्रमाण कैसे माना जा सकता है। केवल विकर्द वासना ही हो शब्द की कम होता है तमें तो है एके-ऐसे जात करते हैं, जिनमें बाह्य सर्थकी गरन भी नहीं पायो जाती। जैसे-अंगुकिक अयमागमें सो हामो है।

शायद कहा जाये कि इस प्रकारके ज्ञान करानेमें शब्द कारण नहीं है किन्तु पुरुषका दोप ही कारण है। किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नही है; क्योंकि दोषी मनुष्य यदि गूँगा हो तो इस प्रकारका जमत्य ज्ञान नहीं करा सकता। और हृदय- में कलुपता नहीं होनेपर भी यदि कोई ज्ञाप्त पुरुष इस प्रकारका वाक्य कह है तो सुननेवालेको सुरुष ज्ञास कर स्वत्य ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ज्ञास यह सब्दा ज्ञाम है। ज्ञास व्यवस्थ ज्ञाम है। ज्ञास व्यवस्थ ज्ञाम हो जोल स्वता पुरुष इस प्रकारके निर्णक वाक्य नहीं वोल सकता और जो ऐसे

१. प्रमाण वा॰ टी॰ ३ । २१२ । तस्त्रसंग्रह, १० ४४० ।

२. प्रमाण बार टीर १। २८८।

वाबय बोलता है वह आप्त नहीं है। तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है; वयोंकि यदि निर्दोष वक्ताके द्वारा इस प्रकारके वाक्योंका (अंगुलिके अग्रभागमें सो हायो रहते हैं) प्रयोग होनेपर भी उन्हें सुनकर श्रोताको अग्रथार्थ ज्ञान उत्पन्न न होता तो यह माना जा सकता था कि इस प्रकारके अग्रथार्थ ज्ञान करानेका कारण वक्ताका दोप है। किन्तु जब आप कहते हैं कि आप्त पुरुष इस प्रकारके वाक्योंका प्रयोग नहीं करता तब तो हमें यह सन्देह बना ही रहता है कि सावसे कारण अग्रयार्थ ज्ञान उत्पन्न नहीं होता अग्रया दोपोंके अभ्यवेक कारण अग्रयार्थ ज्ञान उत्पन्न नहीं होता अग्रया दोपोंक अभ्यवेक कारण अग्रयार्थ ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। द्वारों उच्चा उत्पन्न नहीं क्षा विश्व कारण अग्रयोगता आप्त भी हो सकता है; क्योंकि इस प्रकारके वाक्योंका उच्चारण करने-पर भी उत्तके अग्रयंग्वे दोपोंके न होतेश्व उत्तक आप्त होने कोई विरोध नहीं आता। आप्त भी किसीको उपदेश देते हुए कह सकता है कि 'मेरी अंगुलिक नोकने सी हाया रहते हैं।' इस प्रकारके वाक्य नहीं वोलमा चाहिए। अतः यह सब्दोंको हो महिमा है, दोपोंकी नहीं। अतः विकल्प वासनासे शब्दोंका जन्म होता है की रावसे अग्रते हैं। कार विकल्प वासनासे शब्दोंका जन्म होता है और शब्दोंसे विकल्पोंका जन्म होता है। शब्द अपके छूता भी नहीं है।

उत्तरपक्ष --जैनोंका कहना है कि बाब्द और वर्षमें तादारम्य और सदुरित सम्बन्ध न होनेपर भी योग्यता रूप सम्बन्ध पाया जाता है। जैसे चक्षुका घटादि- के रूपके साथ तादारम्य तदुरित सम्बन्ध नहीं होनेपर भी योग्यता रूप सम्बन्ध वेला जाता है।

जैन — ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि पदायोंकी धानतयाँ निस्चित होती हैं। जैसे ज्ञानमें ज्ञापक धानित और जेयमें ज्ञाप्य धानित नियत है वैसे ही धान्दमें प्रतिपादक धानित और अर्थमें प्रतिपाद्य धानित प्रतिनियत है। अर्थात् धान्दमें कहनेकी धानित है और अर्थमें कही जानेको धानित है। इसीका नाम योग्यता है।

यौद--यदि शब्द योग्यताकी वजहते अर्थको कहता है तो जनमते ही पृष्वीके गर्भमें पले हुए युवकको भी शब्द सुनकर अर्थका बोध होना चाहिए।

जैन--ऐसा कहना भी उचित नहीं है बयोंकि 'इस शब्दका यह अर्थ वाच्य हैं और इस अर्थका वाचक अमुक शब्द हैं' इस प्रकारका संकेतज्ञान जिसे होता

१. न्या० छ० च०, प० ५३८ ।

प्रतोतिविच्छ है।

है उसीको पाटर अपने अर्थको कहता है, और जिसे इस प्रकारका संकेतज्ञ नहीं होता उसे पाटर सुनकर भी अर्थका ज्ञान नहीं होता है। अन्यया उस युवः को पून देखकर अम्मिका भी ज्ञान हो जाना चाहिए।

यौद्ध-जिस पुरुपमें साध्य और साधनके अविनामान सम्मन्यको जाता है उसे ही साधनको देखकर साध्यका ज्ञान होता है, सबको नहीं हो सकता ।

जैन-नी जिसने शब्द और अर्थके संकेतको जाना है उसीको शब्द सुनक याच्य अर्थका बोध होता है ऐसा मानना चाहिए।

चौद्ध-चान्द्र और अर्थका संकेत तो पुरुष अपनी इच्छानुसार करते हैं किन्तु वस्तुको व्यवस्था पुरुषको इच्छानुसार होना जबित नही है। ऐसा होनेरें बड़ी गड़बड़ी जपस्थित होगी। तब तो अर्थ भी बाबक और शब्द भी बाब्य क्यं नहीं हो जायेगा; वर्योकि पुरुषको इच्छा सो निरंकुस है ?

जैन-ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि जैसे धूम और अन्तिका खिननाभाव

सम्बन्ध स्वामानिक है फिर भी उसके प्रहण करनेके लिए तक व्यक्ति भाव-स्वकता पड़ती है। वैते ही बाब्द और अर्थमें बाच्य-वावकावितकम सम्बन्ध स्वामानिक ही है, केवल उसको भावनेके लिए संकेत महणको आवस्यकता होती है। यदि इस स्वामाविक सम्बन्धमें व्यक्तिम किया गायेगा तो रोपक में पटमें जो प्रकारय-प्रकाशक पायित है, उसमें भी व्यक्तिमकी व्यापित सहो होगों। और ऐसा होनेयर रीपक प्रकाश्य और पट प्रकाशक हो जायेगा। यदि ऐसा होना प्रतीतिविद्ध है तो सब्दका बाच्य और अर्थका वाचक होना भी

योदं— दान्यमें एक अर्थका ज्ञांन करानेकी स्वाभाविक शक्ति है अपवा अर्थक अर्थका ज्ञान करानेकी स्वाभाविक अधित है ? यदि एक अर्थका ही ज्ञान मरानेकी शक्ति है तो जैसे मूमसे कभी भी अध्निके रिया अन्यका ज्ञान नहीं हो सकता वैसे ही सैकड़ों संकेत करनेपर भी शब्द अपने नियन अर्थका हो बोध करायिया, उसके सिवा अन्य अर्थका वीय नहीं करा सकता। और यदि शब्दमें अर्थक अर्थोका ज्ञान करानेकी स्वामाविक श्रीमत है तो उससे एक साम अनेक

जैन-पड़ चर्बा भी ठीक नहीं हैं, सब शब्दोंमें सब वर्षोंको कहनेकी धावत होती हैं, किन्दु प्रतिनियत संकेत कर लेनेसे प्रत्येक सब्द प्रतिनियत अर्थका ही

प्रतिपादन करता है। एक ही शब्दका विभिन्न देशों विभिन्न अर्घीम संकेत

अयोंका ही बोध होगा, प्रतिनियत अर्थका बोध नहीं होगा ।

पाया जाता है। जैसे माळवेमें कर्कटिका (ककड़ो) शब्दका अर्थ फळविशेष होता है और गुजरातमें उसका अर्थ 'योजि' होता है। देखा जाता है कि सर्वत्र रूपको जाननेमें समर्थ चक्षु भी पासमें अन्वेरा होनेपर दूरवर्ती रूपको जानती है, दूरमें अन्वेरा होनेसे समीपवर्ती रूपको जानती है, विशिष्ट अंजन सभा रुनेसे अन्यकारमें स्वित्र वस्तुको भी जान रुती है, किन्तु आँखमें काँच-कामका रोग होनेसे पीत रंगके अभावमें भी स्वेत शंखको पीत रूपके जानती है। अतः जैसे अनेक रूपोंको जाननेमें समर्थ होते हुए भी चख्र प्रतिनियत सहायकको वजहसे प्रतिनियत रूपका ही जान करती है वैसे ही अनेक अर्थोको कहनेकी शावित्र होते हुए भी शब्द प्रतिनियत संकरको वजहसे प्रतिनियत सर्वका ही जान करता है।

थौद्ध-जय चक्षुकी तरह शब्दका अर्थके साथ योग्यता रूप सम्बन्ध है तो चतुकी ही सरह शब्द संकेत ग्रहणके बिना हो अर्थका ज्ञान क्यों नहीं करासा ?

जैन—शब्द ज्ञापक है अतः वह संकेतकी अपेक्षासे ही अर्थका शाम कराता है; व्यांकि जो ज्ञापक होता है वह ज्ञापक और जाय्यके सम्बन्धको जिसने पहलेसे जान लिया है उस पुरुपको हो ज्ञाय्यका ज्ञान कराता है; जैसे घूम । इसी सरह राज्य भी ज्ञापक है। किन्तु चक्षु ज्ञापक नहीं है, कारक है, अतः वह सम्बन्ध प्रहणके बिना हो क्यादिम जानको उत्तरन करता है। जो स्वयं प्रतीयमान होकर अज्ञात अर्थको प्रतीतिम हेतु होता है उसे ज्ञापक कहते है। यह बात साब्दम ही है, चसुमें नहीं है। अतः सम्बन्ध संकेतशाही पुरुपको हो अपने अर्थका ज्ञान कराता है। यानित तो स्वाजाविक है। अतः जैसे रूपके प्रकाशनको चासुमें सरित है, वैसे ही अर्थके स्वाज्ञनकी शास्त्र च्यास्त विक्

अतः बौद्धोंका यह कहना कि 'शब्द अर्थको नहीं छूता', ठीक नहीं है, वगोंकि आप्तका शब्द अर्थको स्पर्ध नहीं करता, अथवा अनाप्तका शब्द अर्थको स्पर्ध नहीं करता ? प्रथम पदामें प्रत्या बाधा है; क्योंकि यदि कोई आप्त ( प्रामाणिक ) पुरप यह कहें कि 'नदोके किनारे फल है' और उसकी सुनकर कोई नदीके किनारे जाये तो उसे अवस्य पत्र मिल जाते हैं। यदि अनाप्त ( अप्रामाणिक ) पुरपके शब्द अर्थको स्पर्ध नहीं करते तो सब सब्दोंको अर्थको न छूनेवाला वर्षों कहते हो। यदि ऐसा कहोंगे तो काच-कामल रोगी मनुष्यका प्रत्यक्ष अर्थको लिख कान नहीं करता, इसलिए निर्दोप चसुसे उत्तरन हुए प्रत्यक्षको मी मिथ्या मानना पढ़ेगा। इसीसे तीसप्त विकल्प भी सिष्य मानना पढ़ेगा। इसीसे तीसप्त विकल्प भी सिष्ट मान नहीं होता।

षोद--श्वाप्त पुरुष भी यदि कहें कि 'भेरी अँगुलीकी नोकपर सैकड़ों हार्ष पैठते हैं । तो सुननेवालेको मिथ्या जान होता है। बतः इस प्रकारका मिथ्य ज्ञान चरपन करना अर्थोका काम है। इसमें बस्ताके दोप कारण नहीं है ?

जैन—ज्यान्त पुरुष इस प्रकारके निर्धक वानय नहीं बोलते। यदि वे दूसरोंको इस प्रकारके वाचय बोलनेका निषेष करते हुए कहते हैं कि मेरो अंतुकों की मीकपर सो हाथों बैठते हैं' ऐसा चावय नहीं बोलता चाहिए सो जनका बैसा कहना उचित ही है। जतः आप्तके द्वारा कहे हुए बावर अववाध मही हो सकते। इसलिए 'शब्द स्वयं अर्थका स्वयं नहीं करते' ऐसा मानना पळते हैं, किन्तु पुरुषके दोगोंको वजहते हो बावर अयवायं होते हैं।

यौद--पुरुष गुणवान् ही अथवा सदीप हो, उसका काम तो शाव्योंका उपवारण मात्र कर देना है। अर्थका ज्ञान तो शब्दोंने ही होता है, अतः यदि ज्ञान विपरीत होता है तो दसमें शब्दोंका ही अपराध है, वनताके दोपोंका नहीं ?

जैन-स्व तो गुणवान् वनताके बाब्सेंसे जी सत्य अर्थका ज्ञान होता है उसे भी सब्दका ही कार्य मानना होगा, बनताके गुणोंका नहीं। और ऐसी स्थितिमें सब्दको सर्वया अयवार्थ मानना जीवत नहीं होया।

ब्रदः चसुकी तरह बर्यमात्रको प्रकाशित करना हो सब्दका स्वरूप है। और यथार्ष स्वर्या अग्रयार्थका प्रकाशन करना गुणों और दोवोंका काम है। जैसे निर्मलता सादि गुणोंके होनेपर चसु बस्तुका ठीक-ठीक प्रकाशन करते हैं और काल-फामल आदि दोगोंके होनेपर कुछला कुछ स्विलाते हैं, इसी तरह शब्द भी बन्दाके गुणों और दोपोंकी अपेशासे सस्य वयवा अश्वर्य वस्तुका करता है। यतः अग्वेका आत क्रायोंकी निर्मल होनेसे प्रस्था आदिकी तरह हो यद्य मी प्रमाण है। शब्दके हारा ही स्वप्यक्र साथन और परप्यका निराकरण किया जाता है, तथा उसावे हारा समस्त तत्वोंमें उत्पन्त हुए विवाद-की दूर किया जाता है, तथा उसावे हारा समस्त तत्वोंमें उत्पन्त हुए विवाद-की दूर किया जाता है।

मीमांसक्का पूर्वपक्ष —मोमांसक का कहना है कि सन्दक्ता अर्थने साथ सम्बन्ध है यह तो ठीक है, किन्तु विचारणीय यह है कि सन्द और अर्थका सम्ब-चर तिहर है अथवा अनिह्य है। अतिहय मानना ठीक नहीं है; क्योंकि अनिहय सम्बन्धका करना सक्य नहीं हैं। 'यह संज्ञा इस अर्थकों हैं इस प्रकारका सम्बन्ध

१. न्यां कुं चन, युव ध्रश्र ।

प्रत्येक पुरुषके प्रति किया जाता है अथवा प्रत्येक शब्दको लेकर किया जाता है अथवा प्रत्येक अर्थको लेकर किया जाता है ?

प्रथम पत्ममें पृष्पके द्वारा अत्येक पुष्पके अति किया जानेवाला सन्दार्थ सम्बन्ध एक ही है अयवा अनेक है । यदि वह एक है तो इतक (किया हुआ) कैसे है ? पहिले भी उसका सन्दार्थ जा अतः वह अकुतक ही ठहरता है। वयोंकि सत् वस्तु-का पृष्पि लग्न मानना युवत नहीं है। हाँ, पुष्पके ब्यापारसे सत्की अभिव्यतित ही ही सकती है। यदि पुष्पके द्वारा प्रत्येक पुष्पके प्रति किया जानेवाला सन्दार्थ सम्बन्ध अनेक है हो 'गो' वास्त्रका अर्थ 'गलकम्बलवाला' है और 'अरव' शब्दका अर्थ 'व्यालवाला' है और 'अरव' शब्दका अर्थ 'व्यालवाला' है इस प्रकार एक अर्थको संगति कैसे हो सकेगी ?

तथा प्रत्येक पृष्यके प्रति शब्दार्थका कर्ता एक ही है अपया अनेक है ? यदि एक है तो यह देशान्तरमें रहनेवाले पृष्योंके प्रति शब्द और अर्थका सम्बन्ध कैसे करता है ? यदि छन-उन देशोंमें जाकर करता है तो पूरी आयु विता देनेपर भी वह इस कामको नहीं कर सकता। शायद कहा जाये कि एक पुष्प निकटवर्ती बहुत- में प्रदेशोंमें शब्द और अर्थके सम्बन्धका निर्धारण करता है। किर उन प्रदेशों- के गुष्प अर्थ प्रदेशोंमें जाकर वहीं काम करते हैं। इस तरह वर्ष ब्यावहार जाता है। कि उन प्रदेशोंने जाकर वहीं काम करते हैं। इस तरह वर्ष वर्ष प्रयोजन होनेसे वे अन्य प्रदेशोंक पृष्प सर्वत्र वसीं जामेंगे ? अर्थः जहाँ वे नहीं जायेंगे वहीं व्यवहार नहीं होता।

यदि शब्द और अप्पेंक सम्बग्धको निर्धारण करनेवाले अनेक पुन्य है तो सब देशों और कालोंने, शब्दार्थर्सकेतमें प्रकल्पता नहीं हो सकती। धायद कहा जाये कि शब्दार्थर्सकेतके कर्जा सब पुरुष एक जगह एकत्र होकर और परस्परमें विचार करके एक प्रकारका ही संकेत निर्धारित करते हैं, इसलिए संकेतोंमें एक- रूपता रहती हैं। किन्तु ऐसा कहना भी खितत नहीं है, क्योंकि स्वतन्त्रतापूर्वक शाद्यायंसकेत करनेवाले पुष्प, मिलकर संकेतका निर्धारण क्यों करेंगे? अक्षा पहला पक्ष ठीक नहीं है। यदि प्रत्येक शब्दका संकेत प्रहण किया जाता है यदि अर्थेक शब्दका संकेत प्रहण किया जाता करें हो सिंद प्रत्येक शब्दका लेका जनवारण किये हो किया जाता है? बिना उच्चारण किये तो किया नहीं जा सकता, करवया वह संकेत निराप्त्रय हो जायेगा। और यदि प्रत्येक शब्दका उच्चारण करने संकेत निराप्त्रय हो जायेगा। और यदि प्रत्येक शब्दका उच्चारण करने संकेत निराप्त्रय हो जायेगा। और यदि प्रत्येक शब्दका उच्चारण करने संकेत महत्य प्रत्ये कायन करना सकता स्व

१. शानरमाव शशाप्र ।

२. मी० श्लो०, ए० ६४४।

नहीं है। इसी तरह प्रत्येक अर्थका सम्बन्ध कर सकना भी अशस्य है, वयों के अदो का अन्त नहीं है तथा वे दूर-दूर देशों में फैले, हुए है। अतः शब्द और अर्थका सम्बन्ध नित्य ही मानना चाहिए। उसकी प्रतीति जीन प्रमाणींसे होती है। जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्यको, जिसने शब्द और अर्थका सम्बन्ध ग्रहण कर लिया है, कहता है — देवदत्त ! उण्डेसे सफेद गोको भृगाओ । तो पासमें खड़ा हुआ दूसरा मनुष्य जिसमें शब्द और अर्थका सम्बन्ध ग्रहण नहीं किया है, अवणीत्रयेत शब्द की सुनता है और चक्षक द्वारा अर्थका महत्य करता है। वह देखता है कि उच्च सायको मुतत हो देवदत्त नामक पुष्प उच्चा लेकर सफेद गौको मगाता है अतः वह अनुमानसे जान लेता है कि इन शब्दोंका यह अर्थ है। उसके परवात् लग्या मनुप्यपित वह यह निवचन करता है कि इन शब्दोंका यह अर्थ है। उसके परवात् करवार मुत्राति वह यह निवचन करता है कि इन शब्दों इस अरारके अर्थको कहनेकी शवित म होती तो शब्दोंको सुनते ही देवदत्त ऐसा म करता।

लतः इन सन्दोंमें इस अर्थको कहनेकी चक्ति है । इस प्रकार सन्द और अर्थके नित्य सम्बन्धकी प्रतीति प्रत्यक्ष, जनुमान और अर्थापति प्रमाणसे होती है ।

उत्तरप्रभ — जैनोंका कहना है कि विचार करनेपर सब्द और अर्थका निर्ध समय नहीं बनता। इसका बिदोप इस प्रकार है — सब्द और अर्थका निर्ध सम्बन्ध सम्बन्ध स्वभावसे ही है अयवा सम्बन्धियोंके निर्ध होनेसे उनका सम्बन्ध भी निर्ध है ? यदि स्वभावसे ही है अयवा सम्बन्धियोंके निर्ध होनेसे उनका सम्बन्ध भी निर्ध है ? यदि स्वभावसे ही है तो इस निर्ध सम्बन्ध से सदा व्यवत होनेपर ही यह निर्ध सम्बन्ध शब्द प्रवाद प्रकास करना चाहिए। साध्य कही कि संकेतके द्वारा व्यवत होनेपर ही यह निर्ध सम्बन्ध शब्द व्यवत होनेपर ही किस यह निर्ध एकस्प तम हों रहा। वस तो व्यवत और अव्यवत क्रमसे उनके भेद हो जाते हैं; वसीकि निर्ध प्रकास करने होते हैं हो वाह होनेप निर्ध सम्बन्ध सर्व स्वयत ही रहेगी। इसरे, यदि संकेतके द्वारा व्यवत होनेपर ही निर्ध सम्बन्ध सम्बन्ध स्वयत्व ही रहेगी। इसरे, यदि संकेतके द्वारा व्यवत होनेपर ही निर्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध स्वयत्व ही रहेगी। इसरे स्वर्ध विपरीत संकेत भी कर सकता है। और ऐसा होनेसे वेद अप्रमाण ठहेरेगा। अतः सम्बन्ध स्वभावसे निर्ध मही है। सम्बन्धियोंके निर्ध होनेसे भी सम्बन्ध निर्ध मही है। सम्बन्धियोंके निर्ध होनेसे भी सम्बन्ध निर्ध मही है। सम्बन्धियोंके निर्ध हानेसे भी सम्बन्ध निर्ध है। सम्बन्धियोंके निर्ध होनेसे भी सम्बन्ध निर्ध है। सम्बन्धियोंके निर्ध होनेसे भी सम्बन्ध निर्ध है। सम्बन्धियोंके निर्ध सम्बन्ध कार्य होनेसे भी सम्बन्ध निर्ध है। सम्बन्धियोंके निर्ध सम्बन्ध कार्य होनेसे भी सम्बन्ध निर्ध है। सम्बन्धिया प्रवाद होनेस्व स्वयं क्षेत्र विषय है। सम्बन्धिया होनेस्व स्वयं क्षेत्र विषय है। सम्बन्धिया प्रवाद क्षित होनेस्व स्वयं क्षेत्र है। स्वयं मित्र मही है। सम्बन्धिय स्वयं क्षेत्र होनेस होनेस्व होनेस्व होनेस्व होनेस्व होनेस्व होनेस्व है। स्वयं हि। सम्बन्ध होनेस्व होनेस होनेस्व होनेस होनेस होनेस्व होनेस होनेस होनेस्व होनेस होनेस

मीमासक—दाव्यका अर्थ सामान्य है। और सामान्य निस्य है, इसलिए सामान्यके आश्वित सम्बन्ध मी निस्य है।

१. मी० श्लो०, सम्बन्ध०, १४०-१४१

२. न्या० कु० च०, प० ५४६।५५०। प्रतेयद्र० सा० ४०४-४२७।

ं जैन—ऐसा कहना ठीक नहीं है, शब्दका अर्थ सामान्य नहीं है, किन्तु सामान्यवान् है इसका आगे समर्थन करेंगे।

शब्द और अर्थ — दोनोंको नित्य माननेपर जमय प्रसामें दिये गये दोषोंका प्रसंग आता है, अतः सम्बन्धियोंके नित्य होनेसे भी सम्बन्ध नित्य नहीं है। जरा देरके लिए काव्यार्थसम्बन्धको नित्य मान भी लिया जाये सो यह प्रश्न पैदा होता है कि वह सम्बन्ध कैसे जाना जाता है—इन्द्रिय प्रत्यक्षसे अथवा अतीरित्रय प्रत्यक्षसे अथवा अनुमानसे। प्रयम पक्ष ठीक नहीं है, वर्गोंक नित्य स्वभावका किसी भी इन्द्रियले प्रत्यक्ष होना सम्मव नहीं है। यदि वह अतीरित्रय है तो उससे अर्थका मान कैसे हो सकता है; वर्गोंक जो बक्षात है वह जापक (दूसरेका जान करानेवाला) नहीं हो सकता। इसीसे अनुमानसे भी नित्य सम्बन्धको प्रत्यक्ष होनेपर प्रत्यक्ष-पूर्वक रूपसे श्रवेशांविस्त्रयक्षे विपयमें अनुमानको प्रवृत्ति नहीं हो सकती; वर्गोंकि कोई भी लिंग अविनाभाव सम्बन्धके अप्रत्यक्ष होनेपर अविनाभाव सम्बन्धको प्रति नहीं हो सकती; वर्गोंकि करा विवास वहीं हो सामा विद्यार्थ सम्बन्धके अप्रत्यक्ष होनेपर अविनाभाव सम्बन्धको प्रतीति नहीं होते। अतः उसे अनित्य ही भानना चाहिए।

राज्यायँके अंतिरय सम्बन्ध माननेमें मीमांतकोंने पहले को आयस्तियों उपस्थित की हैं वे विचारपूर्ण नहीं है। साब्द्रस्थवहार अनादि है; स्योकि विद्यमान जगत्का निर्मूल विनासारूप अहाप्रस्थ और किर अविद्यमान जगत्को सृष्टि न हम जैन ही मानते हैं और न मीमांतक ही मानते हैं। अतः सृष्टिके आरम्भमे राज्यार्थ सम्बन्ध प्रत्येक पुरुषके प्रति किया जाता है आदि, कथन व्यर्थ ही है। यदि साब्द्रार्थसम्बन्ध प्रत्येक पुरुषके प्रति किया जाता है आदि, कथन व्यर्थ ही है। यदि साब्द्रार्थसम्बन्धको निर्द्य माना जाता है तब भी उसकी अभिव्यवित तो अनिस्य ही माननी होगी। उसमें भी ये सब दूपण दिये जा सकते है। अतः योपतारूप सम्बन्धके द्वारा हो शब्द अर्थका प्रतिपादक होता है। यहा मानना खेछ है।

शब्दके अर्थके विषयमें बौदोंका पूर्व पश—श्रीदोंका कहना है कि धूत अविसंवादी नहीं हो सकता; क्योंकि जो शब्द सत् अर्थमें देखे जाते हैं वे ही शब्द अर्थके अभावमें भी देखे जाते हैं। जतः शब्द विधिरूपसे अर्थका कथन नही करते। इसलिए अन्यापोह की ही शब्दार्थ मानना चाहिए। बौद्ध मतके अनुसार

१. न्या० कु० च०, पृ० ५५१ । प्रमाणना० शर०७। २. तस्त्र सं० पं० पृ० २७४। प्रमाणना० टी० रा४= ।

घान्द और लिंगका विषय बाह्य अर्थ नहीं है। यदि बाह्य अर्थ राज्दका विषय है तो वह स्वल्क्षणकर वाह्य अर्थ है अपना सामान्यकर अर्थ है ? पहला पक्ष ठीक नहीं है; क्योंकि स्वलक्षणकर अर्थमें संकेत प्रहण नहीं किया जा सकता, अतः उसमें राज्दोंकी प्रवृत्ति नहीं होती! संकेत प्रहण उसीमें किया जा सकता है जो संकेतम्यवहारके कालमें मौजूद रहे। किन्तु स्वलक्षणकर अर्थ को एकत्वणवर्ती और निरंश परमाणुकर होता है, जतः वह देशान्तर और कालम्वरका अनुसरण नहीं करता। क्योंकि विवक्षित देश और विवक्षित कालमें जो अर्थ है वह अन्य है तथा देशान्तर और कालम्वरक्ष केते किया जा सकता है।

तथा, 'यह पान्द इस अर्थका वाचक है' यह सम्बन्ध जिस झानमें प्रतिप्राप्तित .
हींवा है उस झानमें घान्द और स्वकक्षणकण अर्थ प्रतिप्राप्तित नहीं होते; बयोंकि शान्द भोने नित्रका विषय है और अर्थ चसुका विषय है। और जो जिस झानमें प्रतिप्राप्तित नहीं होते वह झान उन दोगोंका सम्बन्ध नहीं कर सकता। जैसे गो घान्द और गो अर्थक सम्बन्धानमें जबक शान्द और अर्थ अर्थक प्रतिप्राप्तित नहीं होता जतः वह झान उन दोगोंका सम्बन्ध नहीं करा सकता। इसी तरह चलु और प्रोप्त इन्द्रियमन्द झानमें प्रतिप्राप्तमान होनेवाल अर्थक्य स्वकता । इसी तरह चलु और प्रोप्त इन्द्रियमन्द झानमें प्रतिप्राप्तमान होनेवाल अर्थक्य स्वकता ।

दूसरे, जिस शब्दका जिस अर्थके साथ सम्बन्ध निर्धारित नहीं हुआ है, वह शब्द उस अर्थका शान नहीं करा सकता। जैसे गोशब्दका अदव अर्थके साथ सम्बन्ध गहीं है, इसलिए गोशब्द अस्वका शान नहीं करा सकता। इसी तरह स्वलक्षणहण अर्थके साथ किसी भी शब्दका सम्बन्ध नहीं है। अतः शब्दके साथ किसी भी शब्दका सम्बन्ध नहीं है। अतः शब्दके स्वलक्षणहण अर्थका बोध नहीं हो सकता। यदि शब्दशान स्वलक्षणको विवय करता है, तो इन्द्रियज्ञम्य ज्ञानको तरह ही शब्दशान भी स्पष्ट होना चाहिए, किन्तु ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि एक बस्तुके स्पष्ट और अस्पर्ध दो कप हो, जिससे शब्दशानमें वस्तुगत रूपका ही प्रतिसास हो। अतः स्वनश्य क्षत्र अर्थ श्राह्मका विवय नहीं हो सकता।

सामान्यरूप अर्थ मो राज्यका विषय नहीं है; बयोंकि वास्तविक सामान्य ही असम्मव<sup>8</sup> है। और असम्मव वह इसिछए है कि बह खर विषाणको तरह अर्थ-

१. तत्त्वसं० पं०, पृ०. २५१ । अपोहसिद्धि, पृ० ७ ।

२. प्रमाणवा॰ स्ववृ० शहर।

क्रियाकारी नहीं है। निरय एकरूप सामान्य न क्रमसे ही अर्थिकया (कार्य) कर सकता है और न एक साथ ही कर सकता है। बतः शब्दका विषय अर्थ नहीं है, किन्तु बन्यापोह है।

वपोहका मतलब है नियेष । उसके दो भेद है-पर्यदास और प्रसज्य । पर्युदासके भी दो भेद हैं-बुद्धिरूप और वर्यरूप । जैसे एक सामान्यके बिना भी हरें आदि अनेक औपधियाँ ज्वर आदिके शमनरूप कार्यको करती है. वैसे ही शाबलेय आदि अर्थ भी परस्परमें भेदके होते हुए भी स्वभावसे ही एकाकार प्रत्यवमर्शके कारण होते है। इन अर्थोंके अनुभवके बलसे जो सर्विकल्पक ज्ञान उरपन्न होता है. उस ज्ञानमें अर्थाकार रूपसे जो अर्थका आभास होता है. उसे अपोह कहते हैं। अब प्रश्न होता है कि उसे अपोह बयों कहते हैं ? चार कारणों-से उसे अपोह कहते हैं । प्रयम, विकल्पान्तरवर्ती आकारोंसे भिन्न होकर वह स्वयं प्रतिभासमाम होता है अथवा स्वाकारसे इतर आकारोंका उत्मलन करता है. जिसके द्वारा अन्यका अपोह (व्यावृत्ति ) किया जाये, या जो अन्यसे अपोहित हो उसे अन्यापोह कहते हैं । वह अन्यापोह शब्दका मस्य रूपसे अभिधेय (अर्थ) है । रीप तीन कारणोंसे जीपचारिक अन्यापीह इस प्रकार है-कारणमें कार्यका आरोप करनेसे, जैसे उपत अन्यापोहका कार्य इतरसे न्यावृत्त (भिन्न ) वस्तुकी प्राप्ति है। अतः उसका कारण होनेसे कार्यवर्म अन्य ब्यावृत्तिका अपोहरूप कारणमें आरोप किया जाता है। दूसरा, कार्यमें कारणधर्मका आरोप-एक प्रत्यवमर्शरूप अन्यापीहका कारण अन्यसे असंसृष्ट स्वलक्षण रूप अर्थ है: क्योंकि उसके निर्विकल्प प्रत्यक्षसे ही उक्त अन्यापोहका जन्म हमा है। और कारण रूप स्वलक्षणमें अन्य व्यावृत्ति है ही, अतः उस अन्य व्यावृत्तिका कार्यभूत एक प्रत्यव-मर्च रूप अन्यापीहमें खपचार किया जाता है। तीसरे, विजातीयसे न्यावत्त स्व-लक्षणके साथ सविकल्पकमें प्रतिभासमान रूपका एकत्वाध्यवसाय होनेसे उसे अग्यापोह कहा जाता है। यह बुद्धिष्प अन्यापोहका स्वरूप है। और उस बुद्धिरूप अन्यापोहका कारण जो स्वलक्षण है वह अर्थरूप अन्यापोह है; वयोंकि उसमें वह अन्य विजातीयोंसे ज्यावृत्त है । यह पर्युदासरूप अपोहका कपन हुआ ।

'मह गो, अगो नही है' इस प्रकार केवल इतर व्यावृत्ति हो जो करता है वह प्रसच्च रूप अन्यापोह है। शब्द केवल क्रवर कहे हुए अन्यापोहका हो वाचक है। सारांश यह है कि शाब्दजानमें जो प्रतिमासित हो उसे हो सब्दार्थ

१. तस्व सं० पं०, ए० ३१६।

२. तत्त्व सं०, पं०, पू० ३१८।

मानना उचित है। बाहरज्ञानमें न हो प्रसन्यप्रतियेव (तुन्छाभावस्य) का ही अध्ययसाय होता है और न स्वल्याणका ही प्रतिमास होता है। किन्तु वाह्य अर्थकी निरुत्तायक एक भावती चुद्धि उत्पन्न होती है। अतः व के हो दास्यार्थ भानना चाहिए। यह बौद्धका कहना है। तथा लोग जो ज्वे का अर्थका भावना चाहिए। यह बौद्धका कहना है। तथा लोग जो जव्यका अर्थक साथ वाच्य-वाचक भाव रूप सम्बन्ध मानते हैं वह भी वास्तवम कार्यकारणभाव- हे निरुद्ध वयोंकि वुद्धिमें जो अर्थका प्रतिबिन्न होता है, वह शब्द- जन्म है इससे उसे वाच्य कहते हैं। और शब्दको ससका जनक होनेसे वाचक कहते हैं।

उत्तरपक्ष--जैनोंका कहना है कि सविकत्य मुद्धियं जो अर्थाकार प्रतिविद्य उत्पन्न होता है जसे आप अन्यापोह मानते हैं। अब प्रक्त यह है कि वह प्रति-विद्य किसका है— स्वलक्षणका अयंथा सामान्यका ? वह स्वलक्षणका प्रतिविद्य तो नहीं हो सकता वर्योंकि स्वलक्षण को भावृत्ताकार है और प्रतिविद्य अनुगत एकह्प है। यदि वह प्रतिविद्य स्वलक्षणका है वी स्वलक्षणका भी अनुगत एकाकार ही होना चाहिए। यदि वह प्रतिविद्य सामान्यका है सो आप तो (बोद्ध) सामान्यको असत् मानते है, अतः अधत्का प्रतिविद्य कैसे पढ़ सकता है। यदि शब्दजन्य विकत्य केवल अवने प्रतिविद्यका ही निर्वायक है तो उससे बाह्य अर्थेम प्रवृत्ति कैसे होगी ?

बौद--अनर्थमें अर्थका अध्यवसाय करनेसे बाह्ममें प्रवृत्ति होती है।

जीन—अपिरियक्षाम के लावना जिन्द्र करता होता हो। पूर्ण होता हो स्वीक निकार की निकार की मानते । यदि बाह्य अपिक मही हो तथ तो हागरा ही मह सिद्ध होता है; मयोकि बीद्ध तो घडरजानकी बाह्य अपिक ग्राहक मही मानते । यदि विकल्प अपिक आकारको बाह्य अपिक साम मिला हेता है यह अविद्यवसायका मतलय है तो यह भी ठोक नहीं है; मयोंकि ऐसी मतीति नहीं होती । वायद कहा जाये कि विकल्प अपने आकारमें बाह्य अपिक आरोप प्रकट करता है । किन्तु ऐमा कहां भी ठोक नहीं है; क्योंकि विकल्पाकार और बाह्य वर्ष, दोनोंका ग्रहण होनेपर हो एकका हुतरेंमें समारोप हो सकता है । अब प्रकर मह है कि दोगोंकी गीन प्रहण करता है —सविकल्पक अयवा निविकल्पक निविचल्पक तो यहण गर्ही कर सकता है वर्षोंकि विवचल्पक तो यहण वर्षों कर सकता है वर्षोंकि वर्षा स्वाव प्रवाव करता है का उपनापित कर विवचल्पक तो वरह सविकल्पक स्वाव वर्षों कर सकता । इत्या तरह सविकल्पक भी दोनोंको विपय नहीं कर सकता; वर्षोंक विवच नहीं कर सकता; वर्षोंक विवच नहीं कर सकता । इत्या तरह सविकल्पक भी दोनोंको विपय नहीं कर सकता; वर्षोंकि वह बाह्य अवेको विपय नहीं कर सकता है वर्षोंक विवच नहीं कर सकता । वर्षों तरह सविकल्पक भी दोनोंको विपय नहीं कर सकता; वर्षोंक वह बाह्य अवेको विपय नहीं

१. न्या ुक्त चन, पुर ४१७-५६६ । प्रमेवक मान, पुर ४३२-४४० ।

'करता। अतः वह स्वाकारमें बाह्य अर्थेका अथवा बाह्य अर्थमें स्वाकारका आरोप कैसे कर सकता है ?

यदि शब्द और लिंगासे केवल अपोहंकी प्रतीति होती है तो सब धाव्य पर्यायवाची हो जायेंगे; चर्योकि सभी शब्द नेवल लपोहको कहते हैं। और ऐसा होनेपर विशेषण-विशेष्यका भेद, अतीत आदि कालभेद, स्त्री, पृश्य, नपुंसक आदि लिंगाभेद, तथा एकवचन, हिवचन, बहुवचन आदि भेद दुर्लभ हो जायेगा। तथा लिंग और लिंगीमें भी कोई भेद नहीं रहेगा; चर्योकि दौनोंका अर्थ केवल अपोह है।

बौद-अपोहके भी भेद होते हैं, अतः उनत आपित ठीक नहीं है ?

जैन-तब यह बतलायें कि अपोहके भेद कैसे होते है ? अपोहाके भेदसे अपोह-के भेद होते हैं, अथवा वासनाके भेदसे अपोहके भेद होते हैं, अथवा भिन्न सामग्री-से उत्पन्न होनेके कारण अपोहके भेद है, अधवा विभिन्न कार्य करनेसे अपोहके भेद हैं, अयवा माध्यके भेदसे अपोहके भेद होते हैं, अथवा स्वरूप भेदसे अपोहके भैद होते हैं ? यदि अपोक्ता अर्थोंके भैदसे अपोहके भैद मानते हैं तो 'सर्व' 'प्रमेय' सादि गाट्ट एकार्थवाची हो जायेंगे: मयोंकि सर्वराशिसे भिद्य 'असर्व' और ममस्त प्रमेय राशिसे भिन्न 'अप्रमेय' तो कोई है नहीं, जिसके अपीहसे सर्व आदि सिद्ध हों। तथा ऐसी स्थितिमें बीढ भतमें प्रसिद्ध सत्त्व और कृतकस्व हेतू भी कैसे सिद होंगे; क्योंकि बौद्धमतानुसार जगत्में न तो कोई असत् है और न कोई अकृतक है, जिसके अपोहसे सत्त्व आदि हेतु सिद्ध हों ? अतः अपोह्मके भेदसे अपोहके भेद नहीं बनते । बासनाके भेदसे भी अपोहके भेद नहीं बनते । अनुभव-भेद होनेसे ही बासनाभेद होता है। किन्तु जब अपोह एकरूप है तो अनुभवमें भेद कैसे ही सकता है ? भिन्न-भिन्न सामग्रीसे उत्पन्न होनेके कारण भी अपोहमें भेद नहीं ही सकते; क्योंकि अपोह तो काल्पनिक है अत: सामग्रीविशेयसे उसकी उत्पत्ति ही नहीं बनती; क्योंकि जो काल्पनिक है वह किसीसे उत्पन्न नहीं होता । और यदि अपोह सामग्री विशेषसे उत्पन्न होता है तो वह कल्पित नहीं हो सकता। इसीसे विभिन्न कार्य करनेके कारण अपोहके भेद माननेका भी खण्डन हो जाता है; क्योंकि जो वास्तविक सत् नहीं है वह विभिन्न कार्य नहीं कर सकता, जैसे आकाशपूष्प । और यदि अपोह अनेक कार्य करता है तो उसे वास्तविक सत् मानना होगा । इसी तरह आध्यमद और स्वरूपभेदसे अपीहमें भेद नहीं बनता; क्योंकि जो अवस्तुरूप है उसका न कोई आध्य होता है और न कोई स्वरूप होता है।

फिर भी यदि शन्द स्वरूपमेदसे भिन्न लपीहका कथन करता है, ऐसा ही आपका मन्तव्य है तो वह अपोह वर्युदास रूप है अथवा प्रसच्य रूप है ? यदि पर्युदास रूप है तो उसे भावान्तर स्वरूप हो मानना चाहिए। वह भावान्तर, विशेष है बचवा सामान्य है अथवा सामान्यसे उपलक्षित विशेष है, अथवा सामान्य और विदोयका समुदाय है ? चारों ही पक्षोंमें शन्दका अर्थ विधि ही सिद्ध होता है, अपोह नहीं। यदि शब्द स्वरूपभेदसे भिन्न प्रसञ्य रूप अपोहको कहता है तो पाददका वर्ष केवल निषेष ही हुआ कहलाया। किन्तु यह ठीक नहीं है,. वयोंकि ऐसी प्रतीति नहीं होती। दूसरेको समझानेके लिए ही शब्दका प्रयोग किया जाता है। और दूसरा 'नील' को जानना चाहता है, न कि केवल अनीलके निर्येष मात्रको । यदि समझानेवास्त्रा जिज्ञासाकै प्रतिकृत वर्धका कथन करता है तो वह बुढिमान् सिद्ध नहीं होता । तथा यदि शब्द निपेध मात्रको कहता है तो 'नील' और 'कमल' वाद्यका सामानाधिकरण्य नहीं बनता; वर्योंकि नीलदाब्द मैयल अनीलका निपेध कहता है और 'कमल' शब्द अकमलका निपेध मात्र कहता है। ये दोनों निषेध एकधर्मीमें सम्बद्ध नहीं ही सकते, वयोंकि भावरूप धर्मी और अभावरूप जनील और अकमलका हादारम्य बादि सम्बन्ध असम्मव है। तथा इन दोनों शब्दोंका विषय एकधर्मी भी नहीं है। 'अनिन्द्रिय' 'अनुदरा' सादि जिन शब्दोंमें 'नज्' लगा रहता है चन्हींका पर्युदासरूप समया प्रसप्यक्रप सर्थ होता है। किन्तु 'गी' इसमें तो 'नल्' नहीं है तब 'अगी' का पर्मुदास करके गीशब्दकी प्रवृत्ति कैसे हो सकती है ? गौका वर्ष तो विधिक्ष्मसे ही प्रवीत होता है। अतः सामान्यविशेषात्मक वस्तु ही शब्दका विषय मानना चाहिए। प्रतीतिका अपलाप करना उचित नहीं है। वाच्य और वाचकका सम्बन्ध तर्ग-प्रमाणसे प्रतीत होता है, सर्वत्र सम्बन्धको प्रतीति उसीके द्वारा होती है।

.. सीह-सतीत और सनागत समेके वाचक शब्द समेके समापमें भी देने वाते हैं; तब शब्दोंका सर्वके साथ प्रतिबन्ध कैसे सिद्ध हो सकता है ?

जैन-हम सभी शब्दोंको वर्षका व्यवनाशायी नहीं मानते, किन्तु आप्तके द्वारा कहे हुए सुनिध्वत शब्दोंको हो अर्थका व्यवनाशायी मानते हैं। कुछ दादर अर्थक व्यक्तिश्वारी देखे जाते हैं, इसिछए सब धटरोंको वर्षका व्यक्तियारी मान छेना चित्रत नहीं है, अन्यथा मरीविकाम होनेवाला जलगान गुठा होता है, इसिछए सत्य जलके जानको भी शुठा मानना होगा। बता जैसे प्रत्यक्तका विषय परमार्थ है वैसे ही धन्दका विषय भी परमार्थ है। दोनोंमें कोई भेद नहीं है। इसिछए 'इन्द्रिय प्रत्यक्ति विषय भिन्न है और बहुदका विषय भिन्न है ऐस

कहना उचित नहीं है। कारणसामग्रीका भेद होनेसे एक ही अर्थमें मिन्न-भिन्न प्रतिभासका होना देखा जाता है। जैसे एक ही बुधका प्रतिभास दूर देशवर्ती और निकट देशवर्ती मनुष्योंको बिभिन्न रूपसे होता है वैसे ही शब्दज्ञान और प्रत्यक्ष- ज्ञानका विषय एक होते हुए भी शब्द और इन्द्रिय आदि रूप सामग्रीका भेद होने से शाब्दज्ञान अस्पष्ट होता है और प्रत्यक्ष्मान स्पष्ट होता है। अतः अन्येको और अबिंग्रेस सुनुष्यको एक ही बिपयका भिन्न प्रतिभास होता है।

'वाच्यवाचकभाव कार्यकारण भावसे भिन्न नहीं है' यह कहना भी ठीक नहीं है। वर्योकि भौडोंकी मान्यठाके अनुवार शब्दोच्चारणके परचात् श्रोताकी बुद्धिमें ओ प्रतिबिग्व होता है, चूँकि यह शब्दजन्य है, अतः यह वाच्य है और शब्द उत्तका जनक होनेसे याचक है। यदि कार्यकारण भाव और वाच्यवाचक माय एक ही है तो श्रोवज्ञानमें प्रतिभासमान शब्द अपने प्रविभासका कारण होता है अतः अववानमें प्रतिभासका मो वाचक हो जायेगा। तथा जैसे शब्द विकत्यका कारण है, अतः कारण होते हैं के स्वत्य अववान प्रतिभासका मो वाचक हो जायेगा। तथा जैसे शब्द होनेस स्वत्य भी वाचक हो जायेगा। अतः बोडोंका अन्यापोहवाद समुचित प्रतिन नहीं होता।

राज्यांभें विषयमं सीमांसकका पूर्वपक्ष—मीमांसक का कहता है कि सन्दोंका विषय सामान्य विजेपारमक बस्तु नहीं है, किन्तु सामान्य माप्त ही है। किसी एक व्यक्तिमें उस सामान्यको जानकर उसके द्वारा सर्वम संकेत किया जा सकता है। किन्तु विदोप राज्यका विषय नहीं हो मकता, नयों कि किया जा सकता है। किन्तु विदोप राज्यका विषय नहीं हो मकता, नयों कि किया यदा व्यक्ति तो अनन्त है, उन सबकी पूरी तरहसे ग्रहण करना दावय नहीं है। अतः उन सबसे संकेत गहण माना जायेगा तो अन्य व्यक्ति विदोपों की उरलव्य हो उत्तमें ही संकेत गहण माना जायेगा तो अन्य व्यक्तियों में संकेत ग्रहण न होने से साव्यव्यवहार नहीं कम सकता। तथा वो असर्वम है वह कमसे अपया युगपत् समस्त विदोपों (व्यक्तियों) को विषय नहीं कर सकता था तथा वो श्रायं है वह कमसे अपया युगपत् समस्त विदोपों (व्यक्तियों) को विषय नहीं कर सकता वा तथा से सिम्य साव्यव्यवहार है। और सन्व विदोप स्थानियोंको ग्रहण किये विना 'यह इसका याचक है और यह साव्य है' इम प्रकार साव्यव्यवक्ति महम्मवन्यका नियमस्थ संकेत सम्भव नहीं है। और उसके अम्यव्यवस्त सुननेते अर्थका ज्ञान नहीं होगा। तथा ऐसा होनेसे साव्यव्यवहारका उन्तेय ही लागेगा। बतः शाव्यव्यवहारको जो मानता है उसे सामान्य मानमं हो संकेत ग्रहण मानना चाहिए। इस लिए सामान्य ही राज्याय है।

रै. स्यात कुळ चठ, पूर १६६ । मीठ रत्तोठ, बाकृतिठ, रत्तोठ १४, रूट, ६२ । तन्त्रवाठ ११३१३३ । सास्य दीठ १।३।२५ । वास्यपठ २१३३ ।

जो सामान्यविद्वाष्ट विशेषको अथवा जातिविश्वार व्यक्तिको छन्दार्थ मानते है जनसे हमारा प्रका है कि घटर जातिको कहका व्यक्तिको कहता है अथवा जातिका अथव किये विना हो व्यक्तिको कहता है? यदि छन्द जातिको कहता है विका क्षा किया हो जातिको कहता है है यदि छन्द जातिको कहकर व्यक्तिका कथव करता है, तो जातिक्ष्म विद्येषणको प्रतिपत्तिमें हो उसको दावित शोण हो जानेसे वह कभी भी व्यक्तिक्ष्म विद्येष्यका कपन नहीं कर सकेगा। यदि शक्त जातिको विना कहें हो व्यक्तिका प्रतिपादन करता है तो केवल विद्योप भावका कथव करनेसे जातिकद वावकत्वका क्षावा हो हो जानेगा।

पायद कहा जाये कि यदि शब्द सामान्य मात्रको ही कहता है, विशेषों ( व्यक्तियों ) को नहीं कहता सो चल्रसे प्रयोजनायीं भन्दपक्षो प्रवृत्ति नहीं होगी, धर्मोकि गब्दें केवल सामान्य मात्रकी प्रतिपत्ति होगी और सामान्य मात्रकी प्रतिपत्ति होगी और सामान्य मात्रकी प्रतिपत्ति होगी और सामान्य भागकी प्रतिपत्ति होगी है। यहले सब्दें सामान्य भागकी प्रतिपत्ति होगी है। यहले सब्दें सामान्य मात्रकी प्रतिपत्ति होगी है। योखि सामान्य भागकी प्रतिपत्ति होगी है। योखि सामान्य अविति होगी हो सामान्य सामान्य स्वावको प्रतीति होगी है। योखि सामान्य स्वावको प्रतीति होगी है। योखि सामान्य स्वावको प्रतीति होगी है। योखि सामान्य स्वावको स्वावि होगी है। योखि सामान्य स्वावि स्वावि होगी है। योखि सामान्य स्वावित स्वावि होगी है।

जैसीका उत्सरपक्ष— जैसीका कहना है कि सामान्यमायको हो पाठ्यका विषय मानमा जिवल नहीं है। संकेतक बनुसार ही शब्द बावक होता है। जौर संकेत सामान्यविशिष्ट विशेषमें ही किया जाता है, न कि सामान्यमायकी । केवल सामान्य जयवा जाति न तो प्रवृत्तिका विषय है जीर न वह पानी घरना खादि किसी वर्षक्रियामें हो उत्योगों है, व्यांकि तो, पट आदि व्यक्ति कार्यकारों है, गेत्रत पर पटस्य जारि कार्यकारों है, व्यांकि तो, पट आदि व्यक्ति कार्यकारों है, गेत्रत पर पटस्य जारि कार्यकारों ही अतः केवल सामान्यमें साव्यय्यक्तार आदि कार्यकारों से व्यव्यय्यक्तार अत्यांकर पर केवल सामान्यमें साव्यय्यक्तार कार्यक्र से वाव्यते हा अतारका वर्ष समझना चाहिए। और इस प्रकारके कर्यमें इस प्रकारका प्रवित्त इस प्रकारका क्यांकर प्रवाद है। अतः प्रकारका वर्षक्र सम्मान्यक्र स्वाद्य होर प्रकारका व्यक्ति स्वाद्य प्रकारका व्यक्ति है। स्वाद प्रकारका व्यक्ति इस प्रकारका स्वाद्य परिणामसे युवत वाच्य-वाचकर्त्र ही संकेत यहण करता है।

'व्यक्ति अनन्त हैं, उन सबको प्रहण करना धवय नहीं हैं' इरेयादि कदन भी समुख्ति नहीं हैं। जैसे साध्यक्ष्प स्पृतित और साधनक्ष्य व्यक्ति अर्थात् अर्थन और पूम अनन्त हैं फिर भी तकेंग्रमाणके हारा उन सबका ज्ञान हो जाता है।

१. न्या ० क्षु० व०, ५० ५६⊏।

वैसे ही सद्वापरिणामसे युक्त वाच्य और वाचकोंके अनन्त होनेपर भी तर्ज-प्रमाणसे उन सबका ग्रहण सम्भव है। शब्द और अर्थके नित्य सम्बन्धका निपेध करते समय तथा अपोहका खण्डन करते समय इसपर प्रकाश डाला गया है। अत: 'जो असर्वक है वह समस्त विशेष व्यक्तियोंको एक साथ जानता है अथवा क्रमसे जानता है' इत्यादि कथन खण्डित ही जाता है, वर्थोंक तर्कप्रमाणके द्वारा असर्वक व्यक्ति भी समस्त विशेषोंको ग्रहण कर सकता है।

तथा 'जातिको कहकर शन्द न्यस्तिको कहता है' इत्यादि कथन भी ठीक नहीं है; एक ही साथ एक ही ज्ञानमें जाति और न्यस्तिका प्रतिभास सम्मव है। सायद कहा जाये कि यदि जाति और न्यजितका प्रतिभास सम्मव है। सायद कहा जाये कि यदि जाति और न्यजितका प्रतिभास एक ही जानमें एक साथ होता है तो उसमें यह नियम नहीं बनेगा कि जाति विशेषण है और ध्यित विशेष्य है अथवा विशेषण भी विशेष्य रूप हो जायेगा। किन्तु ऐसा कथन भी चिवत नहीं है एक ज्ञानमें एक साथ दण्ड और पुरुपकी प्रतीति होनेपर भी 'दण्ड ही विशेषण है और पुरुप हो विशेषण है' यह नियम बरायर प्रतीत होता है। 'यह पुरुप रूप हो ति विशेषण-विशेष्य भावके पुरुप है' इस प्रकारकी प्रतीतिका नाम ही तो विशेषण-विशेष्य भावके पुनु है 'सह नियम विशेषण भी विशेषण-विशेष्य भावके पुनु है होने वाल ज्ञानमें विशेषण-विशेष्य भावके स्वाद के होने वाल ज्ञानमें विशेषण-विशेष्य भावके पुनु दूप देप पुरुप होने के एक साथ प्रतीति होनेपर भी विशेषण-विशेष्य भावके पुनु दूप देप देप होने के एक साथ प्रतीति होनेपर भी विशेषण-विशेष्य भावके पुनु देप देप देप होने के एक साथ प्रतीति होनेपर भी विशेषण-विशेष्य भावके पुनु हो विशेष नहीं अता—दण्ड विशेषण ही रहता है और पुरुप विशेष्य ही होता है। दिश्व हो अता—दण्ड विशेषण ही रहता है और पुरुप विशेष्य ही होता है। होता है।

स्तः जैसे 'दण्डी' शब्दसे दण्ड विशिष्ट पुरुपकी प्रतीति होती है बैसे हो 'गो' शब्दसे गोत्वविशिष्ट गोविण्डकी प्रतीति होती है ।

मीमोसक---'गी' शब्दके सुननेसे 'काली' 'चितकवरी' आदि विरोपोंकी प्रतीति नहीं होतो, अतः विशेष शब्दार्थ नहीं है।

जैन—'गै' राज्यके काला आदि विशेषोको प्रतीति नहीं होनेपर भी गोल्ब-जातिविशिष्ट गलकम्बल तथा ककुदवाले व्यक्तिको प्रतीति होती. हो है। काला चितकबरा आदि विदोषोंको प्रतीति 'काला' 'चितकबरा' आदि धाटरोंने होती है। किन्तु इससे सामान्य मात्र हो बल्दार्थ मानना लचित नहीं है, गोणस्य और प्रधानतासे जाति और व्यक्ति दोनोंकी प्रतीति होती है। 'गीको साओ' इस्यादि प्रयोगोंने सामान्यविद्याष्ट व्यक्तिक साय हो 'लाने' रूप क्रियाका सम्बन्ध प्रतीत होता है। अतः सामान्य विदोषारमक वस्तु हो सन्दका अर्थ है। पहुंत शन्द वियोपणको कहता है फिर विदोष्यको कहता है 'इस प्रकार शन्दका व्यापार नहीं होता । शन्द एक साथ हो विशेषण और विदोष्यका कथन करता है । वया, यदि शन्दसे सामान्यको हो प्रवोति होती है तो सामान्यसे व्यक्तिको प्रतीति होनेका यथा कारण है ।

मीमांसक —व्यक्तिके साथ सामान्यका सम्बन्ध है। अत: दान्देसे प्रतीत सामान्यसे लक्षणाके द्वारा व्यक्तिको प्रतीति होतो है।

जैन—सी व्यक्तिक साथ सामायका क्या सम्बन्ध है ? संमोग है अपवा समवाय है, अयवा सहुत्पत्ति सम्बन्ध है, या तादारम्म सम्बन्ध है ? संमोगमम्बन्ध तो नहीं हो सकतः; क्योंकि संपागसम्बन्ध इत्यका इध्यके साथ ही होता है, किन्तु सामान्य इब्य नहीं हैं। समबाय सम्बन्ध भी नहीं हो सकता; क्योंकि मोमासक समबाय सम्बन्ध नहीं मानते। ह्वोछिए सामान्य और विशेषमें तहुत्वति ' सम्बन्ध भी नहीं है; क्योंकि इन दोनोंसे कार्यकारण भाव नहीं है। यदि दोनोंसे तादारम्य सम्बन्ध मानते है तब तो एक ही 'थी' शब्दते सामान्य-विशेषकी विशेषण-दिगोष्य रूपसे एक साथ प्रतीति होनेसे केवल सामान्यकी ही शब्दार्थ मानना उपित नहीं है।

त्त्रचा दाब्दप्रयोगके समय ही जाति और व्यक्तिके सम्बन्धकी प्रतीति होती है, अयवा पहले । प्रयम पक्ष ठीक नहीं हैं; "वयांकि सन्दोंब्दारणके कालमें व्यक्तिकी प्रतीति नहीं होतो, यदि होतो है तो फिर लदावाकी बया आवस्यकता है ? यदि सन्दोक्तारण कालमे पहले जाति और व्यक्तिका तासारम्य सम्बन्ध प्रतीत हुआ है तो होने, किन्तु यह इसका मतलब नहीं है कि जन दोनोंका सर्पत्र सर्पदा सम्बन्ध होना ही चाहिए । यदि ऐसा माना जायेगा तो कभी कहींपर पटका सुक्तिक्ति साथ तादारम्य देखनेस सर्वत्र प्रवक्ता सुक्तिक्ति साथ तादारम्य देखनेस सर्वत्र प्रवक्ता साथ तादारम्य देखनेस सर्वत्र प्रवक्ता साथ तादारम्य देखनेस सर्वत्र प्रवक्ता स्वाप्त स्वाप्त मानग होगा।

मीमांसक-जातिका यही स्वरूप है कि वह व्यक्तिमें रहती है।

जैन—पदि व्यक्तिमें रहना हो आविका स्वरूप है वो वह जाति सर्वस्यपक है क्षवदा व्यक्तिमात्रमें स्वापक है ? प्रयम पदा तो ठोक नहीं है, ध्वीकि जातिका स्वय व्यक्तिमात्रमें स्वय व्यक्तिमात्रमें स्वय व्यक्तिमात्रमें स्वयं क्षतिका समाय मानना होगा य्योकि वहाँ स्ववित्तक न होतेसे जातिके स्वरूपका समाय है। दूतरे पराम व्यक्तिक तरह साति भी स्वतेक पानती होगी। और तब बाति और व्यक्तिम कोई भेद न होतेसे या तो दोनोंकी हो सम्हार्य मानना होगा, सववा दोनोंमें ने

किसीको भी शब्दार्थं मत मानी । तथा, यो शब्दसे यदि कैवल योत्वकी प्रतीति होती है तो 'गो' शब्दको सुनकर किसी भी व्यक्तिमें प्रवृत्ति नहीं बनती; वयोंकि व्यक्तिमें प्रवृत्ति नहीं बनती; वयोंकि व्यक्तिमें प्रतीति उससे नहीं होती। जिसकी प्रतीति होनेपर भी जो प्रतीत नहीं होता, उसकी प्रतीतिसे उसमें प्रवृत्ति नहीं होगी। जैसे जलको प्रतीति होनेपर अग्निकी प्रतीति नहीं होगी। बसः जलको प्रतीतिसे अग्निमें प्रवृत्ति नहीं होती। वैसे हो यो शब्द में गोल्य मात्रको प्रतीति होनेपर भी खण्डी, मूण्डी आदि ध्यक्ति-विशेषोंकी प्रतीति नहीं होती। अतः गोशब्दको सुनकर उनमें प्रयृत्ति नहीं हो सकती।

यदि गो धान्यसे प्रतीयमान गोस्य गोन्यमितसे सम्बद्ध हो प्रतीत होता है तो फिर सामान्य हो शब्दार्थ नहीं खिद्ध होता । क्योंकि शब्दसे विशेषण-विशेष्य भावसे युक्त सामान्य और विशेषको प्रतीति होती है ।

सीमांतक—गो शब्दसे साक्षात् प्रतीति सो गोत्व सामान्यकी ही होती है, हिन्तु सामान्य व्यक्तिके बिना नही रहता, अतः उसकी अन्ययानुपत्तिसे ही व्यक्ति-की प्रतीति होती है।

जैन—तत्र तो जाति ही शब्दार्थ हुआ, वर्योकि व्यविवकी प्रतीति तो अर्था-पत्ति प्रमाणसे होती है। ऐसी स्थितिमें लक्षणाके द्वारा शब्द विशेषका प्रतिपादक नहीं ही सकता।

मीमौसक-यह शब्दका ही आन्तरिक कार्य है कि वह सामान्यको कहकर सामान्यको प्रतिपत्तिमें सहायक व्यक्तिका भी छक्षणाके द्वारा बोध करा देता है।

जैन—ऐसा ,कहुना समुधित नहीं है; क्योंकि संकेतके स्मरणकी सहायतासे जहीं शटरकी प्रवृत्ति होती है वहीं उसका अप है, किन्तु उस अपके अविनामाक्षेके रूपमें जिस-जिसकी प्रमाणान्तरसे प्रशिति होती हो उन सबको शब्दरमें रूपमें जिस-जिसकी प्रमाणान्तरसे प्रशिति होती हो उन सबको शब्दरमें रूपमें अन्यया- नुपपत्ति जानो गयी अगिनको भी प्रत्यस थिद मानना पढ़ेगा। अतः जो प्रमाणसे सस्तुकी व्यवस्था करना चाहित है उनहें जो जिससे जैसे प्रतिप्राधित होता है उस तस्तु जिसमें को प्रमाणसे सस्तुकी व्यवस्था करना चाहित। जैसे बसु आदिसे होनेवाले नाममें मोल आदि उसके प्रयू प्रका प्रतिप्राधित होता है अतः वही उसका विषय मानना चाहित। है अतः वही उसका विषय है। उसी तरह गो आदि शब्दोंसे भी आदि वस्तु जो प्रसाध होता है। अतः वही उस शब्दका विषय होता है।

राज्दको निष्य माननेवाले भीमांसकका पूर्वपक्ष-भीमांसक का कहना है कि यदि शब्दको अनिष्य माना अधिया हो वह उत्तपन्न होते हो नष्ट हो जायेगा। ऐसी स्थितिम जिस शब्दमें संकेत यहण किया है वह शब्द शब्द श्ववहारकालमें नहीं रह सकेगा। और ऐसा होनेसे शब्द अपका प्रतिपादक नहीं हो सकेगा। इसके विपरीत शब्दको नित्य माननेपर जो शब्द संकेतकालमें है बही अवदारकालमें भी बना रहेगा। अतः वह अधिका प्रतिपादन कर सकेगा।

प्रमाणसे भी शब्दकी नित्यता ही सिद्ध होती है। 'बही यह 'ग' है' इत्यादि म्रिस्मिमा नामक प्रश्वसि शब्दोंको नित्यताको प्रतिति होती है। यह प्रत्यिभ्रान न तो अज्ञान रूप है, क्योंकि प्रत्येक प्राणीको 'यह वही शब्द है' इस प्रकारका प्रत्यिभ्रान होता है, न संश्वयरूप हो है; क्योंकि जो ज्ञान दोलायमान होता है से संश्वय कहते हैं। किन्तु यह ज्ञान तो एक अंशको ही विषय करता है। न यह मिस्याज्ञान हो है। जो ज्ञान वाधित होता है बही मिस्या होता है। जेसे सोपमें होनेवाला चौटीका ज्ञान। किन्तु यह ज्ञान तो निर्वाय हीता है। जेसे सोपमें होनेवाला चौटीका ज्ञान। किन्तु यह ज्ञान तो निर्वाय है।

थोमेन्द्रियसे ही 'यह बही 'व' है' यह ज्ञान उत्पन्न होता है। अता यह प्रस्तवा ही है। शायद कहा जाये कि यह ज्ञान स्मरणपूर्वक होता है इसलिए प्रस्तवा नहीं है। किन्तु ऐसा कहना युवत नहीं है। य<u>वाप यह ज्ञान स्मरणपूर्वक ही होता है किन्त</u> यह व्याप्त व्याप्त का होनेवर ही होता है। इसलिए यह प्रस्ता ही है। इसलिए यह प्रस्ता ही है।

इस प्रकार अत्यभिजानिष्ठ दाध्यके निर्द्ध सिद्ध होनेप्र दाद्यका जनवारण उपस्का जनक नहीं है, किन्तु अभिन्युक्त है। वपीत् जनवारण करहेरे पूर्व विद्यमान काद व्यवत ही जाता है। अतः उसके आधारपर हम यह अनुमान कर सकते हैं—पूर्वकालमें भी शब्दका जन्मारण उसका अभिन्यंकर था, जनवारण होनेसे। जो-जो जनवारण होता है, वह-यह वाद्यका व्यंक्त होता है। जैसे हम अलाम किया जाते वाद्यका व्यंक्त होता है। जैसे हम अलाम किया जाते वाद्यका व्यंक्त होता है। जैसे हम अलाम किया जाते वाद्यका व्यंक्त होता है। जिस अपनारण होता वाद्यका व्यंक्त हो था। तथा विवादप्रक कालमें भी पही तथा आदि ये, क्योंक वह भी काल है, जैसे वर्तमानकाण। अतः अनुमान प्रमाणसे भी घटनको निरवता सिद्ध होती है। तथा—नावर निर्द्ध है। वाद्योग्वयका विवाद है। जो-जो व्यवणेव्यका विवाद होता है यह-वह

१, न्यान कुन चन, पुन ६६७। मीन रसीन, रान्दनिन, रसीन है। २, साबर मान रारारन पुरसीन रारारन । मीन रसीन, रान्सन रसीन रसीन रहे।

नित्य होता है, जैसे शब्दत्व । उसी सरहसे शब्द भी श्रवणेन्द्रियका विषय है । अतः नित्य है ।

सथा, विभिन्न देशों और विभिन्न कालोंने जो गो शब्द, यो व्यक्ति और गोरव वृद्धियों है वे सब एक हो गो शब्दके विषय हैं; बयोंकि 'गी' इस रूपसे उत्पन्न होते हैं। जैसे आजकलको उत्पन्न यो शब्द वृद्धि । जो गी शब्द कल पा बही आज भी है; बयोंकि 'गी' इस रूपसे ही यह जाना जाता है, जैसे आजका उच्चारित गो शब्द । अयवा आजका गो शब्द कल भी था व्योंकि 'गी' इस रूपसे हो वह जाना जाता है, जैसे कलका उच्चारित गी शब्द । तथा वाचक सब्द नित्य है; व्योंकि वह बाच्य-बाचकरूप सम्बन्धके बलसे ही अर्थका ज्ञान कराता है। जो अनित्य होता है वह सम्बन्धके बलसे वर्षका ज्ञान नहीं कराता जैसे वीपक अयवा बिजलीका प्रकाश।

जयाँपित प्रमाणसे भी चान्यकी नित्यता सिद्ध है। गन्य नित्य है यदि वह नित्य न होता तो उससे अर्थका बोघ नहीं होता। जिस चान्यका अर्थके साथ सम्बन्ध जान लिया जाता है उसी घान्यसे अर्थका थोष होता है, अन्यया नहीं होता। चान्यके अनित्य होनेपर गृहीत सम्बन्धको अनुवृत्ति उत्तरकालमें नहीं हो सकती, थ्योंकि उसी समय उसका बिनाश ही जाता है।

धायर कहा जाये कि 'ग', 'ग', 'क', 'क' आदि यज्द समान होते हैं। अतः समान होनेसे अमित्य होनेपर भी घाट्य अर्थकी प्रतिपत्तिमें हेतु हो सकता है, इसिलए अर्थापत्ति प्रमाणसे वाज्यकी नित्यता सिद्ध नहीं होती। किन्तु ऐसा कहना युवत नहीं है; वयोंकि विचार करनेपर सज्दोंकी समानता नहीं बनतो, अतः समानताकी सजहसे घाटर अर्थकी प्रतिपत्तिमें हेतु नहीं हो सकता। इसिलए यज्दकी नित्य ही मानना चाहिए।

## उत्तरपक्ष-शब्द अनित्य है

जैनोंका कहना है कि 'यह बही गकार है' इस प्रत्यमिज्ञानके द्वारा राज्यको निस्य 'सिद्ध करना अविचारपूर्ण है। यह प्रत्यमिज्ञान सादुश्यमुलक है, अत:

१. मी० श्लो०, शब्दनि०, श्लो० ४१८-४२१।

२. शाबरमा० शशहदा

३. न्या० झु० ऱ्य०, पू० ७०३-७२०। प्रमेयक०, मा० पू० ४०६-४२७।

शब्दको नित्य माननेवाले मोमांसकका पूर्वपक्ष—मोमांसक का कहना है कि यदि सन्दर्को अनित्य माना जायेगा तो वह उत्पन्न होते हो नए हो जायेगा । ऐसी स्थितिमें जिस सन्दर्भ संकेत ग्रहण किया है यह सन्दर्भ व्यवहारकारुमें नहीं रह सकेगा। बोर ऐसा होतेसे सन्दर्भ अर्थका प्रतिपादक नहीं हो सकेगा। इसके विपरीत सन्दर्को नित्य माननेवर जो सन्दर्भ स्कितकारुमें है वही व्यवहारकारुमें मो बना रहेगा। जतः वह अर्थका प्रतिपादक कर सकेगा।

प्रमाणिस भी सहदक्षी निरयता ही सिद्ध होती है। 'बही यह 'ग' है' इरयादि प्रत्यिका नामक प्रथमले सन्दोकी निरयताकी प्रवीति होती है। यह प्रस्विकान न तो जन्नान रूप है, बयोंकि प्रत्येक प्राणीकी 'यह वही सरद है' इस प्रकारका प्रयभिज्ञान होता है, न संवयरूप ही है, बयोंकि जो ज्ञान दोलायमान होता है उसे संवय कहते हैं। किन्तु यह ज्ञान तो एक अंशको ही विषय करता है। न यह मिथ्याज्ञान होते हैं। के ज्ञान बाधित होता है वहीं मिथ्या होता है। जैसे सीपमें होनेबाला बोदीका ज्ञान। किन्तु यह ज्ञान तो विषय है।

योनेन्द्रियसे ही 'धह वहीं 'ग' है' यह ज्ञान उत्पन्न होता है। खतः यह अस्पदा ही है। खायद कहा जाये कि यह ज्ञान स्मरणपूर्वक होता है इसिल्ए प्रस्यदा नहीं है। किन्तु ऐसा कहना युवन नहीं है। यदाप यह ज्ञान स्मरणपूर्वक हो होता है फिर भी इन्द्रिय और अर्थका यम्बन्य होनेपर हो होता है। इसिल्ए यह प्रस्यक्ष ही है।

१. न्यान कुन चन, पून ११७। मान श्लीन, राष्ट्रानिन, राषीन है। २. सावर भान शारारना चुहतीन शाराह्य । मीन रलीन, राष्ट्रान १सीन ११।

नित्य होता है, जैसे घट्दत्व । उसी तरहसे घट्द भी श्रवणेन्द्रियका विषय है। अतः नित्य है ।

तथा, विभिन्ने देशों और विभिन्न कालोंमें जो गो शब्द, यो ज्यक्ति और गोत्व बुद्धियों है वे सब एक ही गो शब्दके विषय है; क्योंकि 'गौ' इस रूपसे उरपन्न होते हैं। जैसे आजकलको उत्पन्न गो शब्द बुद्धि । जो गो शब्द कल पा वही आज भी है; क्योंकि 'गो' इस रूपसे ही वह जाना जाता है, जैसे लाजका उच्चारित गो शब्द । तथा वा आजका गो शब्द कल भी था क्योंकि 'गो' इस रूपसे ही वह जाना जाता है, जैसे लाजका राव्य कि तथा वा व्याप्त 'गो' इस रूपसे ही वह जाना जाता है, जैसे लाजका राव्य विश्व है। आर्थका शान कराता है। जो अनित्य होता है वह सम्बन्धके सलसे बर्चका शान नहीं कराता जैसे शिषक अपवा शिक्तकोक्ता प्रकाण ।

वर्षापत्ति प्रमाणसे भी दाव्यकी नित्यता सिद्ध है। बब्द नित्य है यदि वह नित्य न होता तो जससे व्यवका बोघ नहीं होता। जिस खब्दका व्यवके सप्य सम्माम जान लिया जाता है उसी शब्दसे व्यवका योध होता है, व्यवमा नहीं होता। कारके व्यन्तिस होनेपर गृहीत सम्बन्धकी वनुवृत्ति उत्तरकालमें नहीं हो सकती, क्योंकि उसी समय उसका विनाश हो काता है।

शायर कहा जाये कि 'ग', 'ग', 'क', 'क' आदि शब्द समान होते हैं । अतः समान होते हैं । अतः समान होते हैं अनित्य होनेपर भी शब्द अर्थकी प्रतिपत्तिमें हेंगु हो सकता है, इसलिए अर्पापति प्रमाणसे शब्दकी नित्यता सिद्ध नहीं होती । किन्तु ऐसा कहना युक्त नहीं है; वेपोंकि विचार करनेपर शब्दोंकी समानता नहीं बनतो, अतः समानताकी चजहते शब्द प्रपंकी प्रतिपत्तिमें हेतु नहीं हो सकता । इसलिए शब्दकी नित्य ही मानना चाहिए ।

## उत्तरपक्ष-शब्द अनित्य है

जैनोंका कहना है कि 'यह बही यकार है' इस प्रत्यमिज्ञानके द्वारा शब्दकी नित्य [सिद्ध करना अविचारपूर्ण है। यह प्रत्यभिज्ञान सादस्यमुळक है, अवः

१. मी० श्ली०, शब्दनि०, श्लो० ४१८-४२१।

र. शावरमा० शश्रद्र ।

३. म्या० तुः० ऱ्व०, पू० ७०३-७२० । प्रमेयक्०, मा० पृ० ४०१-४२७।

उससे गकारका एकत्व सिद्ध नहीं किया जा सकता। वद्या 'यह वही दीपक है' अयदा कट जानेके पश्चात् पुनः उत्पन्न हुए नखोंमें 'यह वही पुराना नस है' इत्यादि प्रत्यभिज्ञानोंसे दीपक और नखोंका एकत्व सिद्ध हो सकता है ?

भीमां०- दीपकके कारण तैल लादिका उत्तरीत्तर क्षय देखा जाता है, अतः दीपक आदिका खण-क्षणमें अन्य-अन्य होना प्रसिद्ध ही है, इसलिए दीपक एक महीं हो सकता, किन्तु शस्टमें ऐसी बात नहीं है।

जैन-धरके कारण तालु बादिका संयोग विभाग वर्धशहका भी उत्तरोत्तर क्षम देवा जाता है, अतः धन्त्र भी प्रतिसमय अन्य-अन्य होता है, इसलिए सन्द एक नहीं है।

सीमां ० – तालु आदिका संयोग और विमाग दाउदको व्यक्त करनेवाली वायु-को सराम करता है शब्दको नहीं ?

जैन-तो, बत्ती, तेल और बागके संयोगसे भी दोवक उत्पन्न नहीं होता, किन्तु दोवकको व्यक्त करनेवानी बायु उत्पन्न होती है, यह भी मान लीजिए। दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है।

अत: प्रत्यभिज्ञानसे शब्दकी नित्यता सिद्ध नहीं होती । वर्षोकि प्रत्यक्षसे हम शब्दको नष्ट होते और उत्पन्न होते देखते हैं। प्रत्येक प्राणीको दिन्द्रम व्यापारके परवात् ही यह प्रतीति होती है कि सत्पन्न हुआ बब्द नष्ट हो गया । बायद महा जामें कि यह प्रतीति उक्त प्रत्यभिज्ञानसे बाधित वर्यो नहीं है? हम ऊपर कह आये हैं 'यह वहीं शब्द हैं' यह प्रत्यभिन्नान सादृश्यमूलक होनेसे मिथ्या है। अतः वह शब्दको नित्य सिद्ध नही कर सकता। यदि शब्द नित्य है सो उच्चारणसे पहले उसका अनुपलम्म नयों होता है ? इन्द्रियका अभाव होनेसे, अथवा शब्दके निकट न होने-से, अथया शब्दके बायुत ( ढका हुआ ) होनेसे ? पहला परा ठीक नहीं है; वर्योंक उच्यारणके परवात बाट्यकी उपलब्धि होती है। यदि इन्द्रियका सभाव होनेसे दास्त्रको सनुपलव्यि होती तो अस्वारणके परचात् भी घण्टका ज्ञान नहीं होना शाहिए था। बायद कहा जाये कि उच्चारणसे पहले शब्दकी ग्राहक श्रीत प्रतिप नहीं थी, उच्चारणके समय ही शब्दके साथ इन्द्रिय उत्पन्न ही जाती है, किन्तु यह बात तो प्रतीतिविषद है। दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है; स्योंकि जब सब्द निह्य और व्यापक है सो वह सर्वत्र ही पाया जाना चाहिए। वीसरा परा भी ठीक नहीं है; पर्योकि जब बाब्द निश्य और एक स्वमाव है तो वह बावृत नहीं हो सकता । दृश्य स्यभावको छोड़कर अदृश्य स्यभावको स्वीकार किये बिना घटरका

बावृत होना नहीं वन सकता। बीर ऐसा भाननेसे सब्द निर्धेकस्वभाव नहीं रहता, तथा जैसे दोपकके ब्यापारसे पहले स्पर्शन प्रत्यक्षसे अध्यकारमें घटका अस्तित्व सिद्ध है, देसे हो ब्यंजकके ब्यापारसे पहले यदि किसी प्रमाणसे सब्दका अस्तित्व सिद्ध हो तो शब्दका आवृत होना सिद्ध हो सकता है, किन्तु ब्यंजकके ब्यापारसे पहले किसी प्रमाणसे शब्दका सद्धाव सिद्ध नहीं होता।

घोड़ो देरके लिए शब्दोंका गावरण मान भी लिया जाये तो वह साथरण दूरय है समवा अदृश्य है, नित्य है अपवा अत्वादक है, क्यापक है अपवा अव्यादक है, एक है अपवा अनेक है ? वह आवरण दृश्य नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाणसे ससकी प्रतीति नहीं होती। यदि होती तो किर स्वमें किसीको कोई विवाद ही न होता। यदि आवरण अदृश्य है तो उसका अस्तित्य कैसे स्वीकार किया जा सकता है ?

मीमो०-निरय सत् शब्दके उच्चारणसे पहले अनुपळव्य होनेमें और कोई कारण नहीं हो सकता। इसलिए अदृश्य होते हुए भी आवरणको ही उसका कारण मानना पड़ता है र्

चैन-इसमें तो अग्योग्याश्रय नामका दोष बाता है-सब्दका आवरण तिद्ध होनेपर नित्य सन् शब्दकी उच्चारणसे पहले अनुपलब्धि विद्ध होती है। और सतके सिद्ध होनेपर आवरणको विद्धि होती है।

यदि आवरण निरंप है तो घान्यकी चपलिय कभी भी नहीं हो सकेगी। यदि आवरण अनित्य है तो एक बार उसके नष्ट हो जानेपर पुनः उसके उपप्र होनेका कोई कारण नहीं है। अतः सदा सबको घान्यकी उपलियका प्रसंग आता है। आवश्यक होना तो सम्भव हो नहीं है; वर्षों कि आवरण रूपसे मानी गयी वायु अध्यापक है। यदि आवारक वायुकी व्यापक माना जायेगा सो आवार्य हान्य और आवारक वायुकी क्यापक माना जायेगा सो आवार्य हान्य और आवारक वायु होगों के ही व्यापक माना जायेगा सो आवार्य होन्स और आवारक वायु होगों के ही व्यापक मीन किसका आवारक होगा?

तथा, यदि सब पाब्दोका एक ही आवरण है तो एक दाव्यकी उपलब्धि होने-पर सब पाब्दोंकी उपलब्धिका प्रसंग आता है; क्योंकि विवक्षित पाब्दके आवरण-का विनाश होनेपर एक पाब्दकी तरह सभी पाब्द निरावरण हो जायेंगे। यदि आवरणका विनाश होनेपर सब धाब्दोंकी उपलब्धि नहीं होती तो विविद्यत पाद-को भो उपलब्धि नहीं होनो चाहिए। सब पाब्दोंके विभिन्न आवरण मानना भी उचित नहीं है; क्योंकि क्यापक होनेसे जब सब सब्दोंका एक ही देस है और एक ही द्वित्यसे सबका प्रहुण होता है तो आवरणभेद और ब्यंजकभेद नहीं बनता । तथा शब्दकी ब्यंजक ध्वनि किस प्रमाणसे सिद्ध है ?

सीमां ०-अर्थापत्ति प्रमाणसे ध्वतियाँकी प्रतीति इस प्रकार होता है-सध्य नित्य है, इसलिए वह उत्पन्न नहीं होता। केवल संस्कार ही किया जाता है। यदि घ्वतियाँ न होतीं तो यह विशिष्ट संस्कार न होता। अतः स्यंजक घ्वतिका अस्तित्व सिद्ध है।

जैन—मोमांसकोंने तीन प्रकारका संस्कार माना है—वार्डसंस्कार, इिन्द्रियसंस्कार और उमयसंस्कार। प्रथम पक्षमें वार्डसंस्कार आर वार्डा जाना आगय है? वार्डको उपलब्धि, लयवा वार्डके स्वरूपको परिपृष्टि होना, लयवा वार्डको निकट होना, लयवा आवरणका हट जाना। यदि वार्डको उपलब्धिका नाम संस्कार है सो उससे व्हिनको अस्तित्व कैसे जाना जा सक्वा है; व्योक्ति वार्डको वपलब्धि सो वार्ड और बोनको होनेपर होती है। दूसरे पक्षमें वह अतिवाय वार्डसे मिन्न किया जाता है लयवा अभिन्न किया जाता है? यदि वह अतिवाय वार्डसे मिन्न किया जाता है लयवा स्वेच होनेपर क्षेत्र केस वार्डसे मिन्न है तो शाहर कुछ भी नहीं हुआ कहलाया। जतः अतिवायको होनेपर भी वार्ड सुनाई नहीं देगा। यदि अविवाय वार्डसे अभिन्न है तो अतिवायको तरह धार्ड भी उत्राय होनेपर कार अनित्य ठहरेगा। तया, पे उत्रिय योज देशमें हाई वार्म हो वार्डको संस्कार करती है अथवा सर्वज ? प्रथम पक्षमें वार्ड ब्यापक नहीं ठहरा। तथा और वेच्य वार्डको दृश्य और अय्य देशमें खद्य माननेसे सर्वकी निर्शताका चात होता है।

शब्दके स्वरूपको पृष्टिक्प संस्कार भी नहीं बनता; वर्षोकि नित्य शब्दके स्वमायको यदान नहीं जा सकता । व्यंवकोंको निकदता रूप संस्कार भी ठीक नहीं है; वर्षोकि फिर तो सबैन सर्वदा सब कीग सब शब्दोंको सुन सकेंगे । आव-रंगका हट आना रूप संस्कार माननेपर भी एक साथ सब शब्दोंको उपलब्धिका प्रसंग साता है, जब शब्दसंस्कार रूप विभव्यवित तो ठीक नहीं है ।

इन्द्रियसंस्कार रूप अभिन्यवित भी विचारपूर्ण नहीं हैं, व्योंिक श्रीनका एक बार संस्कार होनेपर एक साथ समस्त शब्दोंको ग्रहण करनेका प्रसंग आता है। यहा नामकी औपधिक देख्ये संस्कारित कान किन्हीं वाद्दोंको सुने और किन्हींको न सुने, ऐसा नहीं देखा जाता। शब्द और श्रीन दोनोंके संस्कारको अभिन्यवित मानना भी ठीक नहीं है, क्योंिक दोनों प्लोंमें ओ दोप दिये है से सब दोप इस प्रश्ने जाते हैं। अतः शब्दको नित्म और एक-रूप माननेपर आवार्य-आवारकपना और व्यंग्य-व्यंजकपना नहीं सनता। इसिलए इंडवारासे पहले शब्दकी अनुपालन्वियको कारण आवरण नहीं है। किन्तु ताल

जादिके व्यापारके परवात् शब्दको उपलब्धि और तालु बादिके व्यापारके बमावमें चाब्दकी अनुपलब्धि देखनेसे यही मानना पड़ता है कि शब्द तालु बादिके व्यापार-से उरपन्न होता है।

अतः पहले जो यह कहा है— विवादमस्त कालमें भी यही गकार आदि थे' यह ठोक नहीं है; पर्योकि उच्चारणके पश्चात् गकार आदिका विनाद्य प्रत्यक्षसे देखा जाता है। अतः कालान्तरमें उच्चारणके पश्चात् भी गकार आदिका सद्भाव सिद्ध करमेवाला अनुमान प्रत्यक्षसे वाधित होनेके कारण पपक नहीं हो सकता । इत तरह तो विज्ञको वगैरहको भी नित्य खिद्ध किया जा सकता है। फहा जा सकता है— विवादम्रस्त कालमें भी विज्ञलो थी; वर्योकि वह भी काल है, जैसे विज्ञलोंसे सम्बद्ध काल। यदि विज्ञलोंसे सम्बद्ध काल। यदि विज्ञलोंसे सम्बद्ध काल। यदि विज्ञलोंसे नित्य खिद्ध करता गतिविषद्ध है तो शहरको भी नित्य सिद्ध करना प्रतीविषद्ध है तो शहरको भी नित्य सिद्ध करना प्रतीविषद्ध है तो स्वालिए (शबद नित्य है वर्योकि प्रविचित्रक विज्ञलों के सम्विचित्रका विच्य हैं इत्यादि कवन भी अयुक्त है। तथा व्यक्ति उदाल आदि प्रमासि हेतु व्यक्षियारी भी है; वर्योकि व्यक्तिके धर्म उदाल आदिको प्रविचित्रक विच्य सीनेवर भी भीमांकोंने अनित्य माना है। यदि वे उदाल आदि धर्म अवणेन्द्रियके विचय नहीं है तो श्रोत्रके द्वारा सब्दगत वर्ष क्रवेत नहीं है तो श्रोत्रके द्वारा सब्दगत वर्ष क्रवेत नहीं उत्तल नहीं है तो श्रोत्रके द्वारा सब्दगत वर्ष क्रवेत उत्तल नित्र नहीं होनी चाहिए।

तया जो यह कहा है— विभिन्न देशों और विभिन्न कालों में जो गोशहर आदि पाये जाते हैं वे सब एक हो गोशहरके विपय हैं वह भी ठोक नहीं है; व्योंकि लिपिक्प गोशहर बुद्धिते इसमें व्यभिवार लाता है। वह भी 'गो' इस उन्लेखपूर्वक उत्पन्न होती है, किन्तु उसका विषय एक ही गोशहर नहीं है; व्योंकि लिपिक्प गोशहर देशभेद और कालभेरसे भिन्न होता है।

तथा की यह कहा है—'जी गोरावर कल या बही जाज भी है' यह भी ठीक नहीं है, वर्षों कि कलके और आजके यो धारकी भिग्नता प्रत्यविद्ध है। अन्यया कलकी और आजको विजलों के प्रकारकों भी एक मानना होगा। कह सकते हैं कि कलवाला विजलों का प्रकार हो आज भी है; वर्षों कि विजलों का प्रकार ही आज भी है; वर्षों कि विजलों का प्रकार ही आज भी है; वर्षों कि विजलों का प्रकार ही आज भी है; वर्षों कि विजलों का प्रकार तीय तार रूप विविक्त में कि प्रति होता है इविलए उसका एक्य विद्या करने वाल अनुमान ठोक नहीं है हो प्रोच प्रतित होता है वर्षों कर में की आप आदि धमीं पुक्त हो प्रतीत होता है अतः उसकों भी एक विद्या करना ठोक नहीं है। यदि वर्ष्य विष्य आदि धमीं वर्षों की स्वाचित्र के प्रकार के प्रवाद करना ठोक नहीं है। यदि वर्ष्य के प्रवाद करना ठोक नहीं है। यदि वर्ष्य की यादि धमीं वर्षों की विजलों के प्रकारमें वे आपिक वर्षों नहीं है? सायद करना जार्पों की वीज, तीप्रतर आदि धमींते पूज्य चुद्ध विजलों का सान कमी भी नहीं दी वाय विद्या वर्षों हो विजलों में चीचारित्र पर्वाद्ध विजलों से ताय विद्या वर्षों की वर्षों वर्षों

युद्ध सन्दकी प्रतीति स्वप्नमें भी नहीं होती। अतः सन्दकी भी अनेक ही मानना चाहिए।

तथा जो यह कहा है— 'शब्द नित्य है अन्यया उससे अर्थका बोध नहीं हो सकता।' यह भी ठोक नहीं है, जैसे पूम वगैरह अनित्य हैं फिर भो सदुशता-को वजहसे अनित्य धूमसे भी सर्वत्र अध्यक्त झान होता देखा जाता है वेसे ही शब्द के अनित्य होनेपर भी उससे अर्थका झान हो सकता है। संकेत कालमें जिस धूमको देखा था उर्वत्र उसी धूमसे अनित्य झान होता हैं ऐसा तो निममं नहीं है। रसोईपरमें देखे हुए धूमके सदुश पर्वतके धूमसे भी अनित्य झान होता है। रसोईपर और पर्वतके धूम एक नहीं है। अतः जैसे धूम सामान्य अधिका झान होता है। रसोईपर और पर्वतके धूम एक नहीं है। अतः जैसे धूम सामान्य अधिका झान होता है। अतः मौंक अनित्य सामान्य क्षान होता है। अतः मौंक अनित्य सामान्य हो अतः सामान्य क्षान कहीं है। अतः सामान्य हो सकता है इसिल्ए उसे नित्य मानना ठीक नहीं है। अतः साम अनित्य है वसिल कहीं है। का आतः साम सामान्य हो सामान्य हो सकता है इसिल्ए उसे नित्य मानना ठीक हो से अतः साम अनित्य है वसिल कहीं है। का सामान्य हो हो सामान्य हो ह

इस प्रकार जब वर्ण पीरुपेय ( पुरुषके प्रयत्नसे उत्पन्न ) सिद्ध हो गये तो पद और बाग्य भी स्वयं ही पीरुपेय सिद्ध हो जाते हैं; क्योंकि वर्णोंके ही समुदायका

नाम पद और पदोंके समुदायका नाम वास्य है।

बेदको अभीरपेय साननेवाळ सीमांसकाँका पूर्वपंत — मीमांतकका कहना है कि लीकिक सन्द भन्ने ही पौरपेय हों, किन्तु बैदिक सन्द पौरपेय महीं हैं; क्योंकि वेद अपीरपेय हैं, वहाँ कि सी पुरुषका यनाया हुआ नहीं है। यह बात अनुमान प्रमाणते सिद्ध है। अनुमान इस प्रकार है— बेद अपीरपेय हैं, व्योंकि स्पारण योग्य होते हुए भी उसके कर्ताका स्पारण नहीं है। जैसे आकास । यह हेतु अपिद्ध नहीं है; व्योंकि बेदके कर्ताका कभी भी किसीको स्मरण नहीं होता। यदि कोई बेदको कर्ती होता तो बेदार्पका अनुष्ठान करते समय अनुष्ठाता लोग असके प्रमाणयको सिद्ध करनेके लिए कर्ताका स्मरण अवस्य करते; व्योंकि जो लोग सार्वका अनुष्ठान करते हैं वे अवस्य ही वस आसके कर्ताका सम्प्रकार करते हैं। किन्तु वेदविहित अग्निन्दाम आदि यहाँमिं, जो बहुत पनन्यय तथा परिश्ममाध्य हैं, तथा जिनका फल भी अवृद्ध हैं, बुद्धिमान् लोग निःसंतय प्रवृत्त होते हैं। यदि उनको बेदको सत्यताका निस्तय म होता तो वे उसमें इस तरहरे कभी भी प्रवृत्ता न होते और यह बात उसके उपदेष्टाके स्मरणके अभावम पिटत नहीं होती। जैसे लोग अपने पिता आदिका स्मरण करके, कि हमारे चितावि ऐसा करतेको कहा था उनके द्वारा उपविष्ट कममें प्रवृत्त होते हैं, इसी

रे. न्या॰ कु॰ च॰, १० ७२१। शावरमा॰ शरीप । बहती॰ प॰ १७७।

· le\*F\*s

त्तरह वैदिक कर्मोका अनुष्ठान करते समय भी कर्ताका स्मरण होना चाहिए। किन्तु वेदायका अनुष्ठान करानेशाले प्रधान श्रैविणकोंको भी वेदके कर्ताका स्मरण नहीं है। अतः निश्चित है कि वेदका कोई कर्ता नहीं है।

सायद कोई कहें कि वेद एक रचना है, अतः महाभारतकी तरह उसका भी कोई कर्ता होना चाहिए; किन्तु ऐसा कहना ठोक गहीं है; क्योंकि कर्तृक रचनाओं वेदकी रचना विलक्षण है। केवल रचनामात्र देखकर कर्ताका अनु-भान करना उचित नहीं है, अन्यया किसी बुद्धिमान्को जगत्का रचिता भी मानना पड़ेगा। इसलिए रचना मात्रवे बेटमें कर्ताको आयंका करना अनुचित है। अतः वेदकी रचना अपोस्पेय है; क्योंकि कर्ताको रचनाओं से उसमें विलक्ष-णता पायी जाती है।

वैदका कच्यम गुक्ते अध्ययनपूर्वक हो होता आया है; क्योंकि उसे वेदाच्य-यम कहते हैं, जैसे आजकलका अध्ययम । स्या अतीत और अनागत काल मी बेदके कराति रहित है; क्योंकि ये काल हैं, जैसे क्तमान काल । इन दोनों अनु-मानांसे भी वेद अपोच्येय सिद्ध है । शायद कोई कहें कि किसी आप्त पुरुषके द्वारा रखा गया न होनेसे वेद प्रभाण कैसे हैं ? तो हमारा कहना है कि जपोच्येय होनेसे ही वेद प्रमाण हैं; क्योंकि पुरुषके दोयोंके कारण ही क्वन अप्रमाण होता है ।

रांका—आप्त पुरुपके गुणोंके कारण ही शब्दमें प्रामाण्य (सवाई) आता है। और वेद आप्तके द्वारा रांबत नहीं है। बतः वह प्रमाण नहीं है?

. उत्तर—आन्त पुरुषके गुणोंके कारण शब्दमें आमाण्य नहीं आता। आन्त पुरुष शब्दोंका केवल उच्चारण करता है। और शब्द अपनी महिमासे ही अर्थका सच्चा ज्ञान कराता है। अतः वह स्वतः अमाण है।

प्रांका—सब तो अनाप्त पुरुष भी शब्दोंका केवल उच्चारण ही करता है। और राव्य अपनी महिमाने ही असत्य ज्ञान कराता है अतः वह स्वतः अप्रमाण मर्पो नहीं है?

उत्तर—नहीं; वर्षोंकि बनाप्त रचित होना लादि दोपोंका अनामाध्यकी उत्पत्ति करनेके सिवाय दूसरा कोई काम नहीं है। और बाप्त रचित होना लादि गुणोंका काम तो केवछ दोपोंकी दूर करना मात्र है। बतः न्नामाण्य स्वतः और बन्नामाण्य परतः उत्पन्न होता है।

शंका--जब येद आप्त रिपत भी नहीं है और अनाप्त रिवत भी नहीं है सें न वह प्रमाण हो कहा जायेगा और न अप्रमाण हो कहा जायेगा है

१ मी० रतो० बाद्याधि०, रतो० ३६६ । शास्त्रदी०, ए० ६१७ ।

उत्तर—जिस वचनकी पदरचना पुरुपकृत होतो है उसका प्रामाण्य स्वामाण्य पुरुपको प्रमाणता बघवा अप्रमाणतापर निर्मर है। किन्तु वेदकी रचना तो नित्य है वह अपनी सामर्थ्यसे ही अपने बर्धका बान करानेमें समर्थ है अतः उसका प्रामाण्य पुरुपके प्रामाण्य पर निर्मर नहीं है। बतः निर्म वेद स्वतः ही प्रमाण है।

उत्तरपक्ष-चेदके अपौरुपेयत्वकी समीक्षा- जैनोंका कहना है कि 'वेद क्षपौरुपेय है; क्योंकि स्मरण योग्य होते हुए भी उसके कर्ताका स्मरण नहीं होता, इत्यादि कथन समीचीन नहीं है; क्योंकि कर्ताका स्मरण नहीं हीनेका आक्षय यदि 'कतकि स्मरणका अमाव है तो हेतु व्यधिकरणासिद्ध टहरता है अर्यात् साध्य भिन्न अधिकरणमें रहता है और हेतु भिन्न अधिकरणमें रहता है; क्योंकि कतिक स्मरणका अभाव तो आत्मामें रहता है और साध्य अपीरपेयत्व वेदमें रहता है। समा हेतु अज्ञातसिद्ध भी हैं; क्योंकि उसका ग्राहक कोई प्रमाण नहीं है। कर्तीके स्मरणका अभाव प्रत्यक्षका तो विषय नहीं हो सकता; वयोंकि प्रत्यक्ष वो नियत रूपादिको ही जान सकता है, अभावको नहीं जान सकता। यदि प्रत्यक्ष अभावको भी जान लेगा तो मोर्नासकोंके अभाव प्रमाणकी करपना निरर्थक ही हो जायेगी । यदि अभावप्रमाण 'कर्ताके स्मरणके अभाव'को जानता है तो मौमां-सकके मतानुसार अभावप्रमाणकी प्रवृत्तिके छिए सबसे प्रथम निपेड्य कर्तृहमरणके सभावका आधारभूत बस्तुका ग्रहण होना जरूरी है। अतः यह बतलाइए कि कर्ताके स्मरणके अभावका आधार कीन है स्वारमा अववा सारे प्रमाता (जानने-बाले) ? यदि स्वारमा है तो 'मेरी आरमामें वेदके कर्ताका स्मरण नहीं है' क्या इतनेसे हो कर्ताके स्मरणका अमान सिद्ध हो जायेगा ? अनेक पदार्थीका स्मरण मेरी बारमामें नहीं है, किन्तु इससे उन सबका अभाव सिद्ध नहीं होता। यदि कर्ताके स्मरणके अभावका आधार सारे प्रमाता वन है तो 'तीनों छोकोके प्रमाता गुण-चेदके कर्ताका स्मरण महीं-करतें यह बात असर्वज्ञ व्यक्ति नहीं जान सकता और यदि कोई जानता है तो सर्वज्ञताका प्रसंग आता है।

तथा सब देशीमें जाकर थीर बहुकि प्रमाताओं से पूछकर उन सब देशीमें कर्ताके स्मरणका समाव जाना जाता है, या बिना वहीं आये ही? बिना वहीं जाये ही कराकि स्मरणका समाव जान छना तो मोमांसक मृतके विरुद्ध है; पृत्रोंकि मोमांसास्लोक्यांतिक ( अर्था॰, स्त्री॰ २७)में कहा है कि 'उन-उन देशोंमें जानेपर भी यदि वह अर्थ न मिल तो तसे ससत् मानना चाहिए सतः कराकि

<sup>?-</sup> न्या o कु० च०, पृ० ७२४।७३६ । प्रमेयक० मा०, पृ० ३६१-४०३ ।

स्मरणका अभाव जाननेके लिए सब देशोंमें जाना जरूरी है। अब सब देशोंमें जानेपर और वहींके लोगोंसे पूछनेपर यदि वे लोग कहें भी कि हमें वेदके कर्ताका स्मरण नहीं है तो भी जन मनुष्योंका यह विश्वास कैसे किया जाये कि वे सव सब कहते हैं ? उन सबकी आप्तताका ज्ञान होना तो सम्मय नहीं है।

तथा मीमांसकोंका यह भी कथन है कि अभावप्रमाणको प्रवृत्ति वहीं होती है जहीं वस्तुका स्नित्त्व जाननेवाले वींबों प्रधाणोंकी प्रवृत्ति नहीं होती । किन्तु जब 'वैद स्वयं ही अपने कर्वाका सस्तित्व वतलाता है तो उसमें अभावप्रमाणको प्रवृत्ति कैंसे हो सकतो है। 'सा हि उद्धे बेदकर्तारम्' (वेदका कर्ता घड है) 'यो ब्रह्माणं विद्याति पूर्व बेदांच्य प्रहिमोति' (को पहले ब्रह्माको रचता है किर वेदोंको रचता है, 'तथा प्रवादितः सोमें राजानमन्वस्वतः, ततः त्रयो वेदाः अन्यस्वयन्त' (प्रजाप्तिने सोम राजाको रचा, फिर तोनों वेद न्वी) इत्यादि श्रृति वेदके कर्ताको बतलाती है। तथा पौराणिक श्रह्माको वेदका कर्ता वतलाते हैं, योग महैस्वरको वेदका कर्ता वतलाते हैं, योग महैस्वरको वेदका कर्ता कर्ति वतलाते हैं। तथा पौराणिक श्रह्माको वेदका कर्ता वतलाते हैं। विद्यात्र जैन उसे कालासुरको कृति वतलाते हैं। योग महैस्वरको वेदका कर्ता वतलाते हैं।

तथा स्मृति-पुराण आदिको तरह वेदकी द्याखाएँ ऋषियोंके नामसे अंक्ति है जैसे काण्य, माध्यन्तिल, तैचिरीय आदि । इनके अन्तरिपनामंकिल होनेका क्या कारण है ? जिन अन्तरियोंके नामसे ये खाखाएँ अंकित हैं ये उनके कर्ता ये, क्याया इप ये अथवा उन्होंने उनका प्रकाश किया था ? प्रथम पक्षमें वे अपीर-पेय कैसे हुई अथवा उनके कर्ताका अ-स्मरण कहाँ रहा ? धेप यो पक्षोंमें यदि कच्च आदि ऋषियोंने नष्ट हुई अथवा विस्मृत हुई येदकी चाखाओंको देसा अथवा उन्हें प्रकाशित किया तो फिर उन दाखाओंको परम्पय अविच्छिन्न कहाँ रही और कैसे मोमांसक अतीन्द्रयदर्शी प्रथमा निषेष करते हैं ?

मीमांसक-अविच्छित्र शासाओंको ही उन-उन सम्प्रदायोंने देखा अथवा प्रकाशित किया ?

जैन—सो फिर जितने चपाच्यायोंने शाखाको देखा या प्रकाशित किया जन सबके नामसे वह शाखा ऑक्त होनो चाहिए ।

मीमोसक—यदापि योग वगैरह वेदका कर्ता मानते है, किन्तु 'कर्ता कौन है ?' इसमें विवाद है। बतः उनका कर्तस्मरण अप्रमाण है ?

जैन—तो विवाद इसमें है कि कर्ता कौन है? न कि कर्ता होने और न होनेमें? ऐसी स्थितिमें कर्ताविदोयका स्मरण ही अप्रमाण हो सकता है, न कि कर्तामात्रका स्मरण । अन्यया कादम्बरी वर्षश्ह ग्रन्थोके भी कर्ताविदोयको सेकर विवाद है जहः वह भी अपीर्षय हो जायेंगे। मोमांसक—वेदमें केवल कही विद्योपको लेकर हो विवाद नहीं किन्तु कर्ता सामान्यको लेकर मी विवाद है बतः वेदमें कर्तासामान्यका स्मरण भी क्षप्रमाण है। किन्तु कादम्बरो वगैरहमें तो कर्ताविदोधमें हो विवाद है जतः सप्तके कर्ती-सामान्यका स्मरण अप्रमाण नहीं है?

जैन---जैन, बौढ वगैरह वेदके कर्वाका स्मरण करते हैं, मोमांसक महीं करते। हैंस प्रकार कर्तामायमें विवाद होनेके कारण यदि कर्तुमायका स्मरण अप्रमाण है तो कर्ताके समरणको तरह कर्ताका अस्मरण अप्रमाण वर्षों महीं है, विवाद हो दीनों ही पकोंमें हैं। अटः वेदके अपीरुपेय सिद्ध करनेके लिए दिमा गया 'क्रसिके स्मरणका अभाव' रूप हेतु असिद्ध हैं। तथा विषद्ध भी है बयोक उसीके कर्ताका स्मरण अयवा अस्मरण होता है औ कार्य होता है। कुछ कार्य ऐसे हैं जिनके कर्ताका स्मरण होता है, असे घर। और कुछ कार्य ऐसे हैं जिनके कर्ताका स्मरण होता है, असे घर। और कुछ कार्य ऐसे हैं जिनके कर्ताका स्मरण होता है, असे घर। और कुछ कार्य ऐसे हैं जिनके कर्ताका स्मरण नहीं होता, जैसे पुराने महान वगैरह। अटः कर्ताके स्मरणका अभाव होनेसे देद अपीरेपेय सिद्ध नहीं होता।

तया जो यह कहा था कि 'जो जिस अर्थका अनुग्रान करता है वह अद्दय उसके कर्दोंका स्मरण करता है,' वह भी ठोक नहीं हैं ब्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है। कर्दोंका स्मरण किये बिना ही उनके वचनोसे अनुग्रान करते हुए चेला जाता है। अतः महामारत आदिको तरह हो वेद भी पौरुपेय है क्योंकि वह पदवाक्यारक रचना रूप है।

वेदकी रखनाको जो अन्य रचनाओसे विलक्षण कहा गया है सो उसमें या विलक्षणता है? उसका उच्चारण करना बहुत कठिन है, अपवा सुननेमें बह पड़ा विचित्र स्ताता है, अववा उसकी शुक्ररचना स्त्रोकप्रसिद्ध व्याकरण-शास्त्रसे विलक्षण है, अपवा उसके शुक्ररचना स्त्रोकप्रसिद्ध व्याकरण-शास्त्रसे विलक्षण है, अपवा उसके श्रन्य विचित्र हैं, अपवा उसमें महोप्रमावशासी मन्त्र पाये जाते हैं? ये सभी वातें पुरुपिक लिए दुष्कर नहीं हैं तथा पुरुपित्रस होनेसे ही मन्त्र महाप्रमाव शासो होते हैं। अस्य-प्रमावशासो पुरुपिक हारा 'अनुक मन्त्रसे इसको इस फलकी प्राप्ति हो' ऐसा अनुक्रप्यान करके जिस-किसी मापाम जब मन्त्रका प्रयोग किया जाता है हो उस पुरुपके प्रभावके कारण ही उस मन्त्रमें उस प्रकारका कार्य करनेकी सामध्य होतो है। आज भी महाप्रमावशाओं मन्त्रवादिक वाता रेनेसे ज्वर शादिका उच्चाटन स्था विवक्त अपहार होता देशा जाता है।

तथा, बेदको विधिष्ट रचनाको देखनेसे उस प्रकारको रचना करनेमें ससमर्थ कर्ताका ही निराकरण होता है, न कि कर्तामात्रका । प्राचीन खण्डोंको विधिष्ट रचना देखकर यह कोई नहीं कहता कि यह अक्रियन है बल्कि सब यही कहते हैं कि यह किसी साधारण जिल्पोका काम नहीं है। अतः 'वेद अपौरुपेय है' इत्यादि अनुमान ठीक नहीं है।

त्या जो यह कहा है कि 'वेदका अध्ययन मुक्ते अध्ययनवृदंक ही होता आता है, क्योंकि उसे बेदका अध्ययन कहते हैं यह भी अनंकान्तिक दोपसे दुष्ट होनेके कारण ठोक नहीं है, क्योंकि वेदका अध्ययन अध्ययन कहते हैं इस हेतुमें अध्ययन कारण ठोक नहीं है, क्योंकि वेदका अध्ययन अध्ययन कहते हैं इस हेतुमें अध्ययन कारण वेद विद्याप वाह है कि 'वेदका अध्ययन कहते हैं इस हेतुमें अध्ययनके साथ जो वेद विद्याप जोडा गया है, वह विद्यापण यदि विद्यास विश्व हो तो हेतुको विपक्षमें जानेसे रोकता है। उच्च अनुमानमें विद्यास है वे सकर्तृक प्राप्य जिनका अध्ययन गुक्ते अध्ययन किये विना भी होता है। किन्तु वेदाध्यमनमें 'ऐसी कीन-सी विद्यादा है अध्ययन किये विना भी होता है। किन्तु वेदाध्यमनमें 'ऐसी कीन-सी विद्यादा है अध्यय सकर्तुक सोनंदर मो वेदाध्यम गुक्ते अध्य प्रान-पूर्वक हो सकता है। इसिल्ए इससे वेदको अधीरपेय सिद्ध नहीं किया जा प्रकता। है। इसिल्ए इससे वेदको अधीरपेय सिद्ध नहीं किया जा प्रकता।

अतः वेदके अपौरुपेयरवका साधक कोई प्रमाण नहीं होनेसे उसे अपीरुपेय कैसे माना जा सकता है ? खरा देरके लिए उसे अपीष्पेय मान भी लिया जाये तो यह प्रश्न पैदा होता है कि व्याख्यात वेद अपने अर्थका बोध कराता है या अध्याख्यात वेद अपने अर्थका बोध कराता है ? अव्याख्यात वेद तो अपने भर्यका ज्ञान नहीं करा सकता। अतः व्याख्यात वेद ही अपने अर्थका ज्ञान कराता है यही मानना पड़ता है। अब प्रश्न यह होता है कि वेद स्वयं अपना न्यास्यान करता है. या पृद्ध इसका व्याख्यान करता है ? प्रथम परा तो ठीक नहीं है; वर्षोकि 'मेरे वावयोंका यही अर्थ है, अन्य नहीं है' यह बात स्त्रपं वेद नहीं कह सकता। यदि वेद स्वयं हो अपने अर्थको बतलाता होता तो पैदके व्यास्थानमें मतभेद न होता । यदि पुरुषके द्वारा व्यास्थात वेद अपने अयंको कहता है तो पुरुपके द्वारा किये गये व्याख्यानसे जो अर्थका ज्ञान होगा उसके सदीप होनेको आशंकाका निराकरण कैसे किया जायेगा। बयोंकि मनुष्य रागादि-दोपोंसे दूपित है, अतः वे विपरीत अर्थका कथन भी करते हुए देखे जाते हैं। मदि संवादसे प्रामाण्य स्वोकार करते हैं तो वेदके अपौरुपेयत्त्रको कत्पना न्यर्थ हो जाती है नयोंकि बेदके पौरुपेय होनेपर भी संवादसे ही उसमें प्रामाण्य स्पापित होता है।

तथा घेदका व्याख्याता अतीन्त्रियदर्शी है अथवा नहीं है? यदि वह अती-न्द्रियदर्शी है तो फिर आप सर्वज्ञका निपंच नहीं कर सकते। और धर्मके विपयमें उसे ही प्रमाण मानना होगा। ऐका होनेके 'धर्मके विषयमें वेद हो प्रमाण है' यह नियम नहीं रह सकता। यदि व्याख्याता अतीन्त्रियदर्शी नहीं है तो उसके व्याख्यानसे यथार्थप्रतिपत्ति कैसे होगी, चसमें अथवार्थ कपनको आशंका। बनी रहेगी।

मीमांसक---मनु वगैरह विशिष्ट बुढिमान् ये, खतः उनके व्यास्थानते यथार्थ प्रतिपत्ति हो होतो है।

जैन-मनु वगरहकी वृद्धिके विकिष्ट होनेका बया कारण है ? वेदायँका अम्यास, अदृष्ट अयया ग्रह्मा ? यदि वेदायँका अम्यास करने मनुकी दृद्धि विविष्ट हो तो उन्होंने वेदायँको जानकर उसका अम्यास करने मनुकी दृद्धि विविष्ट हो तो उन्होंने वेदायँको जानकर उसका अम्यास करने हुए किया था या विना जाने हो ? विना जाने वेदायँका अम्यास करने हुए वृद्धिका वैद्यायँका या दूसरे जाना ? यदि स्वयं जाना तो अम्योन्यायय दोष जाता है - वेदायँको सम्यास होनेपर स्वयं उसका परिज्ञान हो और स्वयं उसका परिज्ञान हो और स्वयं उसका परिज्ञान हो और स्वयं उसका परिज्ञान हो उसद्वर व्यविका अम्यास हो । यदि सनु वगरह ने द्वायँका अम्यास हो और स्वयं उसका हो क्या वो उस दूसरे व्यविका मी वेदायँका आन किया वा या व्यविका हो हुआ होगा। और ऐसा होने वे अनो न्वियवर्धी पुष्पके अमावर्मे यायार्थताका निर्णय नहीं हो सकेगा।

अपूरके कारण भी मनू वगैरहका विधिष्ट वृद्धिवाली होना नहीं बनता; वपाँकि अपूर तो सभी आत्माओं के बाय लगा हुआ है, अतः समीको विधिष्ट वृद्धि-साली होना चाहिए। सामद कहा जाये कि अन्य आत्माओका अपूर वैदा नहीं है जैदा मनुका था तो यह वतलाना चाहिए कि मनुका अपूर्ण आत्मातरोंने वधों विधिष्ट या? यदि वेदार्थका अनुसाता होने के कारण मनुका अपूर्ण विधिष्ट या तो पुनः उचन प्रस्तांकी अनुवृत्ति होती है कि मनु सात वेदार्थके अनुष्ठाता ये अपया असात वेदार्थके अनुष्ठाता थे। अतः अपूर्ण्यके कारण यी मनुका विधिष्ट वृद्धि-साती होना नहीं बनता।

प्रह्माको भी बेदार्थका भान सिद्ध होनेपर ही ब्रह्माके कारण मनु विगरहको बेदार्धके झानका वैदिएए सिद्ध हो सकता है। बदः यह प्रस्त होता है कि प्रह्माको बेदार्थका झान कैसे हुआ था? यदि धर्मीबदीपके कारण हुआ था तो पकक नामका दोप आता है – ब्रह्माको बेदार्थका विधिष्ट झान था, जब यह बात सिद्ध हो आये तो बेदार्थका झानपूर्वक अनुष्टान करना सिद्ध हो बोर बेदार्थका झान- पूर्वक अनुषान सिद्ध होनेपर धर्मीबचेप सिद्ध हो। और धर्मीबचेप सिद्ध होनेपर बेदार्पके ज्ञानका वैशिष्टण सिद्ध हो। अतः अतीन्द्रियदर्शी पुरुपको न माननेपर मेदार्पका ज्ञान नहीं बनता।

मीमांसक---ध्याकरण वगैरहके अध्यावधे लौकिक पदों और वावगोंके अर्थका ज्ञान हो जानेपर वैदिक पदों और वावगोंके अर्थका ज्ञान मी हो हो जायेगा; वगोंकि लीकिक और वैदिक पदोंमें कोई अन्तर नहीं है। और इसलिए वैदार्थको जाननेके लिए किसी लतीन्द्रियदांको आवश्यकता नहीं है ?

जैन--जीकिक और वैदिक पदोंके एक होनेपर भी एक-एक पदके अनेकः अर्थ होते हैं । अक्षः अन्य अर्थोका निरास करके हुए अर्थका नियमन करना कि 'इसका यही अर्थ है' दाक्य नहीं है। प्रकरण वर्गरहको विवार करके भी हुए अर्थका नियमन नहीं किया जा सकता; क्योंकि प्रकरण वर्गरह भी अनेक हो सकते हैं, जैसे डिसस्थान नामक काव्यमें एक साथ दो कथाएँ चलतो है।

तया यदि लोकिक अभिन आदि शब्दोंके समान होनेसे वैदिक अपिन आदि शब्दोंका अर्थ जाना जाता है तो पौरुपेयत्वकी दृष्टिसे भी समान होनेसे वैदिक सदस पौरुपेय वर्षों नहीं है। लीकिक अभिन आदि शब्द पौरुपेय होते हुए भी अर्पवान् हैं। ऐसी स्वित्तिस्व वर्षोक अभिन आदि शब्द पौरुपेय होते हुए भी अर्पवान् हैं। ऐसी स्वित्तिस्व वर्षोक अभिन आदि शब्द लीकिक सद्योंके पौरुपेयत्व यर्गको छोड़का केवल उनका अर्थ ही कैसे प्रहुण कर सकते हैं? या तो उन्हें लीकिक शब्दोंके सेहण करना चाहिए या एकको भी प्रहुण नहीं करना चाहिए या एकको भी प्रहुण नहीं करना चाहिए या एकको भी प्रहुण नहीं करना चाहिए । लीकिक और वैदिक शब्दोंके स्वरूपमें कोई अन्तर नहीं है, दोनों ही क्वेत प्रहुणको अपेकासे हो अर्थका प्रतिवादन करते है, दोनों ही उच्वारण निकित प्रहुणको अपेकासे हो अर्थका प्रतिवादन करते है, दोनों ही उच्वारण निकित प्राचित्त सुनाई नहीं देते तब फिर अन्य कौन-धी विदोपता है जिसके कारण वैदिक पार्टोंके। अपोश्लिय बीर लोकिक शब्दोंको पौरुपेय माना जाये। अतः वैद अपोरुपेय नहीं है।

स्कोटवादी वैमाकरणोंका पूर्वपक्ष- वैद्याकरणोंका कहना है कि वर्ण, पद कीर वाबन अर्थके प्रतिपादक नहीं हैं किन्तु स्फोट ही अर्थका प्रतिपादक हैं। यदि वे अर्थके प्रतिपादक हैं तो समस्त वर्ण अर्थका प्रतिपादन करते हैं अपवा अर्थक प्रतिपादन करते हैं। यदि अर्थक वर्ण भी अर्थका प्रतिपादन करते हैं। यदि अर्थक वर्ण भी अर्थका प्रतिपादन करते हैं। यदि अर्थक वर्ण भी अर्थका प्रतिपादन करते हैं। यदि अर्थक प्रतिपादन करते हैं। यदि समस्त वर्ण अर्थका प्रतिपादन करते हैं।

र. न्या० कु० च०, ५० ७४५ । स्कोट सि० का० २६, १६ ।

त्तवा स्फीटके संस्कारसे आपका बया अभिन्नाय है ? स्फीटिवययक झानका होना अयवा स्फीटके ऊपरसे आवरणका हटना ? यदि संस्कारसे मतलव आवरणके हट जानेसे हैं तो एक बार एक जयह आवरणके हट जानेपर सर्वदा सब पृश्योंको स्फीटको अभिन्यांक्तका प्रसंग उपस्थित होगा; क्योंकि स्फीटको आपने नित्य व्यापक और एक माना है। यदि स्फीटका आवरण पूरा न हटकर एकदेशसे हटता है तो ऐसा माननेपर स्फीट सावयव ठहरता है। और सावयव होनेसे वह कार्य ठहरता है। इस दोपके मचसे यदि स्फीटको एक जयह निरावरण होनेसे स्थापक करें हो हो से स्थापक स्यापक स्थापक स्य

यदि संस्कारसे मतलब स्कोटिबययक ज्ञानसे है, सो भी ठीकं नहीं है; स्पोंकि जैसे वर्ण अर्थका ज्ञान वरवन्न नहीं कर सकते वैसे ही स्कोटका ज्ञान भी उरवन्न नहीं कर सकते ।

वैया•—पूर्व वर्णोके ज्ञानके शंस्कारचे युक्त वारंमाको अस्तिम वर्णके सुननेके 'पश्चात् स्कोटको अभिव्यक्ति होती है, अतः कोई दोप नहीं है ≀

जैन—तो फिर इस घरह तो पूर्ववर्णों ज्ञानके संस्कारसे गुस्त आरमाको ज्ञानितम बर्णे सुमनेके परचात पदार्थका ज्ञान हो हो जायेगा सब स्कोटके माननेकी स्वा आप्तरपक्ता है ? चेतन आरमाके सिवाय अन्य किसी तरसमें अर्थ प्रकारानकी सामर्प्य सम्भव नहीं है। अतः विशिष्ट शिक्तवाले चस विदारमाका ही नाम स्कोट रखना हो तो रख कें। जितमें अर्थ स्फूट होता है चसे स्कोट कहते हैं। असं अर्थ: विदारमाके सिवाय स्कोट नामका कोई तस्य नहीं है।

'वायु स्फोटको अभिज्यक्ति करती हैं' यह कथन भी ठीक नहीं है। जैसे वायु-अोंसे बादकी अभिज्यक्ति नहीं हो सकती वैसे ही उनसे स्फोटको अभिज्यक्ति भी नहीं हो सकती, यदि वायु स्फोटको अभिज्यक्ति करती है तो वर्षोको करनना चप्पं हो जायेगी वर्षोकि वर्णोसे न तो स्फोटकी अभिज्यक्ति आप मानते हैं और न अर्थको प्रतिपत्ति मानते हैं।

तथा वर्णोकी अथवा वायुओंकी उत्पत्तिचे पहले यदि स्फोटका सद्भाव सिंद्ध हो तो वर्ण अथवा वायुको स्फोटक अभिव्यंजक मानना उचिव हो सकता है। किन्तु स्फोटका सद्भाव किसी भी प्रमाणसे सिंद्ध नहीं है अत: विचार करनेपर स्फोटका स्वरूप नहीं बनता, इसिंग्छ स्फोटको प्रयापकी प्रतिवरित्ति कारण नहीं मानना चाहिए। किन्तु गौ आदि शब्दोंको ही पदार्थको प्रतिवरित्ति कारण नहीं मानना चाहिए। संस्कृत प्रान्देंकि ही अर्थका वाचक माननेवाले मीमांसक और वैयाकरणोंका पूर्वपक्ष—वैयाकरणों बादिका कहना है कि एक शब्दको मी सम्मन्द्रीतिसे जानकर शास्त्रानुसार उसका शुद्ध प्रयोग करनेसे इस लोक और परलोकमें इच्छित फलको प्राप्ति होती है। अर्थका ज्ञान करोनेमें संस्कृत भाषाके शब्द नहीं। अतः व्याक्षरणसे सिद्ध 'गौ' आदि शब्द ही साधु है और इसलिए वे ही अर्थके वाचक ही सकते हैं, 'गौ' शब्द का अपके पानके पान करों हो सकते विद्या नहीं है।

वृद्धपरस्पाक अनुसार अन्वय और व्यक्तिरेकके आधारपर बाज्य-वाचक भावको व्यवस्था की जाती है। जब एक गौ बान्दकी एक गोत्वलकणाल्य अर्थमें शक्ति मानकर अन्वय-व्यक्तिरेक तिरिचत हो गये तो वे अन्यय-व्यक्तिरेक गोदाव्यक्ते निम्न गावी आदि शश्यों की उसी गोत्वल्य अर्थमें शक्ति नही मान सकते। वर्षों कि जो जिसके विना नहीं होता वह उसको अपनी उत्पक्तिमें कारण नहीं मानता है। अर्था जिसके विना महीं होता वह उसको अपनी उत्पक्तिमें अपनी उत्पत्ति में कारण नहीं मानता है।

शायद कहा जाये कि अन्वय-अ्याविरेक हे द्वारा जब 'यायी' शब्दते भी अर्थकी प्रतीति ही सकती है तो गांवी धाव्द वाचक वयों नहीं हैं ? किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं हैं वसोंकि 'गांवी' शब्द आवक वयों नहीं हैं ? किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं हैं वसोंकि 'गांवी' शब्द आवक वहीं है, फिर भी 'गांवी' शब्द को सुनकर श्रोताकों वाचक गौंगब्द की सुनकर श्रोताकों वाचक गौंगब्द की सुनकर श्रोताकों वाचक गौंगब्द की सुन कर श्रोताकों वाचक गौंगब्द की सुन कर श्रोताकों है वाच आता है कि अशुद्ध शब्द का प्रयोग किये आनेपर पहले शुद्ध शब्द शब्द का स्मरण होता है किर उससे अर्थका सान होता है। विदे, वालक माताको पुकारत्वेक लिए 'अम्म' कहना चाहता है किन्तु उच्चारण करनेमें असवर्य होनेके कारण 'अम्म' अम्म' विकाता है। किन्तु उच्चारण करनेमें असवर्य होनेके कारण 'अम्म' अम्म' विकाता है। शाता उसकी युकार सुनकर सोचती है कि बच्चेन 'अम्ब' वाद्य के स्थानमें 'अम्म' राह्य कहा है। अतः अशुद्ध 'अम्म' शब्द हो एस 'अम्ब' वाद्य के स्थानमें 'अम्म' राह्य कहा है। अतः अशुद्ध 'अम्म' शब्द हो स्थान पूर्व में 'पंढ 'साद्य क्रित हो। स्था पूर्व में 'पंढ 'साद्य का स्थान किता है। का स्थान पंढ साद्य का स्थानमें 'संढ 'साद को सुनकर जान लेता है कि इसने 'पंढ 'साद सा समरण करके हो आतः यह मुद्ध 'पंढ 'साद सा समरण करके हो अतः यह मुद्ध 'पंढ 'साद समरण करके हो अतः यह मुद्ध 'पंढ 'साद समरण करके हो उसका अर्थ आनता है। इसी तरह असुद्ध 'गावी'साद समरण करके हो उसका अर्थ अन्य का ति है। इसी तरह असुद्ध 'गावी'साद स्थान में 'संड 'साद का समरण करके हो सह तरह मुद्ध 'पंढ 'साद समरण करके हो उसका अर्थ अन्य का ति है। इसी तरह असुद्ध 'गावी'साद स्थान मुद्ध 'गो' साद हो। उसका अर्थ अन्य नाता है। इसी तरह असुद्ध 'गावी'साद स्थान मुद्ध 'गो' साद स्याव का स्थान के स्थान स्थान

र. न्याव कुरु चन, पूरु ७५७ । पातनस्थान-प्रश्चामा वाक्यपन पुरु दीन शाहर। सन्तरमान, पुरु रुच्य समा रुच्छ ।

स्मरण करके ही व्यवहारी पुरुष उसका अर्थ जानता है। अतः गावी शब्दमं दूसरे प्रकारसे ही अन्वय-व्यतिरेक बनते हैं। इसलिए अन्वय-व्यतिरेकके आधार-पर 'गावी'सब्देको वाचक नहीं माना जा सकता। जहाँ अन्वय-व्यतिरेक अनन्ययासिद्ध होते हैं वहीं वे वाचकत्वका नियम करते हैं। किन्तु उनत प्रकारसे 'गावी' शब्दमें अन्वय-व्यतिरेक निविचत नहीं है अतः गावी शब्दके वावकत्वका नियम नही बन सकता । गौशब्दमें अन्वयव्यतिरेक सो बादी-प्रतिवादी दोनीं पक्षोंको मान्य है। अतः गौशब्द हो गोत्वरूप अर्थका वाचक है। तथा सक देशोंमें, सब कालोंमें और सब बास्त्रोंमें गौशब्द एक ही रूपसे प्रतीत होता है अतः उसे ही वाचक मानना ठीक है। किन्तु 'गावी' बादि भ्रष्ट शब्दोंका प्रयोग तो नियतदेश और नियतकालमें कुछ पृथ्योंमें देखा जाता है अतः 'गाबी' शब्द बाचक नहीं है। बयोंकि देशान्तरमें रहनेवाले जिन मनुष्योंने 'गाबी' भादि शब्दोमें संकेत ग्रहण नहीं किया वे चन शब्दोंसे अर्थबोध नहीं कर सकते। अतः व्याकरण वर्गरहसे सिंढ 'गी' वादि शब्द हो गुढ हैं, उन्होंसे वर्षका बोघ होता है। जैसे 'गामानय' ( गोको लाओ ) कहनेपर गलकम्बलने विशिष्ट पशुको लानेका ज्ञान होता है। अतः इषष्ठे जैसे यह निर्पारित किया जाता है कि 'गी' दाद्दका अर्थ गलकम्बलवाला पवार्थ है' वैसे ही यह नियम भी निर्धारित होता है 'गौराव्यका हो यह अर्थ हैं'। और इस नियमसे अन्य शस्दोंको गलकम्बलविशिष्ट गाम रूपका अर्थका वाचक माननेमें बाघा आती है।

शंका—'गी' आदि घाट ही वाचक है यह नियम आप बनाते हैं तो बनायें किन्तु उन हाट्सींक खायुरक्का समर्थन करनेके लिए व्याकरणकी क्या आवस्य-कदा है ? बुद्धोके व्यवहारसे ही जनके वासकस्यका अवधारण हो जायेगा।

उत्तर—व्याकरणके बिना केवल वृद्ध वर्नोके व्यवहारसे ही सब शब्दोंके वाचकरवका नियम नहीं बनाया जा सकता। शब्दराशिका अन्त नहीं है। जतः अनन्तकालमें भी बृद्धोंके व्यवहारसे प्रत्येक पदके वाचकरवका अवघारण नहीं किया जा सकता। किन्तु व्याकरणके द्वारा थोड़े-से प्रयत्नये हो सब शब्दोंके बाचकरवकी जाना जा सकता है। जतः व्याकरणकी बावस्यकता है।

शंका-व्याकरणभास्य प्रमाण नहीं हैं, अतः उपने धव्दोंके सापूरवका ज्ञान , कैसे हो सकता हैं ?

उत्तर--यदि व्याकरणको अप्रमाण माना जायेगा वो कर्ता, कर्म आदि कारकोंको कावस्या नहीं बन सकेगी। तथा खोक और सास्त्रसे विरोप उप-स्पित होगा! बयोकि सभी शिष्ट पुस्य व्याकरणको प्रमाण मानते हैं तथा सभी शास्त्रोंको भाषा नियमबद्ध और नियम ब्याकरणायोग है। अतः स्याकरणके अप्रमाण ठहरनेपर यह सब कैसे बन सकेगा? इसिट्टए सन्दोंके सायुस्वके झानके लिए ब्याकरणको प्रमाण मानना आवश्यक है। अतः व्याकरणसे सिद्ध सायु सन्द हो वर्षके वाचक है, अपञ्चन्द्र शब्द-अर्थके वाचक नही है।

अपश्रंत प्राफ़्त आदिके दाट्रोंको भी वाचक साननेवाले जैनोंका उत्तरपक्ष—
जैनोंका कहना है कि 'गो आदि शब्द हो सुद्ध है बतः वे हो वाचक है,' ऐसा
कहना विचारपूर्ण नहीं है। वाचप्रवाचक माव कोकव्यवहारके अधीन है, और
कोकमें गायी आदि शब्दोंसे हो व्यवहार चलता है। दूसरोंकी बात तो जाने में,
जो संस्कृतक है वे भी संस्कृत शब्दोंको छोडकर व्यवहारके समय 'गावी' आदि
शब्दोंका हो व्यवहार करते देखे जाते हैं। अलः संस्कृतको जाननेवाले और न
जाननेवालेंका व्यवहार 'गावी' आदि शब्दोंसे हो चलता देखा जाता है अतः
सन्यय-व्यतिरक्तके द्वारा गावी आदि शब्दोंसे ही बाचकरयका नियमन होता है।

'गावी' आदि शब्दोंको सुनकर पहुले तुद्ध 'गी' शब्दको स्मृति होती है फिर उससे अर्थका बोघ होता है, स्वप्नमें भी इस तरहकी प्रतीति नहीं होती। संस्कृत शब्दोंकी तरह प्राकृत शब्दोंकी साक्षात् ही अर्थका ज्ञान होता है। यदि ऐसा न हो तो जहाँ संस्कृतके जानकार नहीं है वहाँ भाषाशब्दोंसे अर्थका ज्ञान नहीं होगा। अतः 'गी' आदि शब्दोंकी तरह 'गावी' आदि शब्द भी शब्दान्तरकी स्मृतिकी सहायताके विना हो अपने अर्थका ज्ञान कराते हैं इसिए वे भी शावक है। जैसे गी आदि शब्द गावी आदि शब्दोंकी स्मृतिकी अरेशा किये बिना झावद गावी आदि शब्दोंकी स्मृतिकी अरेशा किये बिना झावद गावी आदि शब्दोंते हो तैसे गी आदि शब्द गावी आदि शब्दोंते स्मृतिकी अरेशा किये बिना झावद गावी आदि शब्द होते हैं वैसे ही 'गावी' आदि शब्द गावी भी भी आदि शब्द गावी स्मृतिकी सहायताके बिना ही अन्वय-प्रतिदेकके साम अर्थका स्मृतिकी सहायताके बिना ही अन्वय-प्रतिदेकके हारा जब दोनों ही प्रकारके शब्द समान क्षत्रेत अर्थके वाचक हैं फिर भी यदि एक ही को प्रयोक पाचक मानते हो तो 'गावी' आदि शब्दोंकी हो अर्थका वाचक मानते, व्योंकि जनसायरणका व्यवहार 'गावी' आदि शब्दोंसे ही वस्ता है।

दूसरी वात यह है कि अनुसवमूलक स्मरण प्रमाण होता है क्योंकि अनुसव-के अनुसार हो स्मरण होता है। किन्तु गो व्यवहारमें प्रयम हो 'गो' आदि रान्सें-के बावक होनेका अनुभव नही होता, बस्कि 'गायी' आदि रान्सेंके हो बावक होने-का अनुभव होता है। अर्थोत् जनमसे ही प्रत्येक मनुष्य प्राष्ट्रत रान्सेंके द्वारा हो अर्प

१. न्या० सु० च० पृ० ७६२ । प्रमेयन् । माग्नु प्र ६६८ ।

का ज्ञान करता है। बतः जिन 'मावी' आदि शब्दोंके वाचक होनेका ज्ञमसे हो अनुभय हैं, उन सब्दोंसे वर्षका दोष करनेके लिए ऐसे संस्कृत शब्दोंके स्मरणको आवस्यक मानना, जिनके वाचक होनेका अनुभव नहीं हैं, वैयाकरणोंको अपूर्व न्यायकुशालताका परिचायक है।

'गो'बान्दका उच्चारण करनेके स्थानमें बालक अद्यक्ति अपवा प्रमादसे 'गावी' सन्दक्त उच्चारण करना है' यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि यदि बालक गोसन्दक्त उच्चारण करनेकी इच्छा होते हुए भी अद्यक्ति अपवा प्रमादसे 'गावी' सन्दक्त उच्चारण करनेकी इच्छा होते हुए भी अद्यक्ति अपवा प्रमादसे 'गावी' सन्दक्त उच्चारण करना है तो प्रबुद्ध होनेपर उसे 'गावी' सन्दक्ती रमाग कर 'गो'सन्दक्ता हो व्यवहार करना चाहिए। किन्तु विद्वान् होनेपर भी वह 'गावी' सन्दक्ती छोड़कर 'गो' सन्दक्ता ज्यवहार नहीं करता।

वैया • — संस्कृतका जानकार संस्कृतको न जाननेवाल मनुष्योंके साथ संस्कृत गी आदि दावरोंके व्यवहार नहीं कर सकता, और संस्कृतके न जाननेवालोंकी मंस्या हो अधिक है बतः अवनित और प्रमादसे सर्पन्न हुआ मी अपश्चेम दार्थों-का ब्यवहार रुढ़िमें वा गया है। इससे संस्कृत शब्दोंका जानकार मनुष्य भी सम्हों प्रव्योंके व्यवहार करता है।

कैन---इस कथनका भी इसीसे खण्डन हों जाता है। जब आप गांधी आदि इन्होंने व्यवहारको प्रमाद और अञ्चित्तसे उत्पन्न हुआ बानते हैं तो उनत दोपका समर्पंग बना ही रहता है।

तथा बाप 'गावी' आदि शब्दोंको अपघर क्यों कहते हैं ? वे पुष्पार्थमें सहायक नहीं हैं अपवा संकेतके द्वारा ही अपने अर्थको कहते हैं इसलिए उन्हें अपघर प्रानते हैं? पहला पक्ष ठोक नहीं हैं , क्योंकि प्राकृत शब्दोंके व्यवहारते ही समस्य धर्म-कर्य आदि पुष्पार्थ चलते हैं। ऐसा कोई पुष्पार्थ नहीं है जिसमें सावात् अपवा परम्परासे प्राकृत आपाके शब्दोंका क्यवहार न होता हो। पृष्पार्थको समझाने लिए जिन संस्कृत शब्दोंका प्रयोग किया लाता है उनका स्पष्ट अर्थ भी प्राकृत शब्दोंकी शब्दा हो ते वह प्रयोग किया लाता है उनका स्पष्ट अर्थ भी प्राकृत शब्दोंकी शब्दा आपाता है। तब पुष्पार्थमें सहायक न होनेत का लाश्यर केंत्रे कहा जा सकता है? दूसरा सा भी ठीक नहीं है; क्योंकि प्राकृत शब्दोंकी तरह संस्कृत शब्द भी संकेतको सहायवाले ही अर्थका प्रविपादन करते हैं। इस प्रकार संस्कृत कीर प्राकृत घटांमें कोई विशेषता महीं है इसिलए या दोनोंको ही अयुक्त प्रावृत्त पात्र से शिवा प्रावृत्त पात्र संस्कृत कीर प्राकृत प्रवृत्त पात्र संस्कृत कीर प्राकृत प्रवृत्त संस्कृत संस्व संस्कृत संस्व संस्कृत संस्व संस्वत संस्यत संस्वत संस

तया, यदि शुद्धताका स्वरूप-शान हो जाये तो यह कहा जा सकता है कि अमुक शब्द पुद्ध हैं और अमुक शब्द असुद्ध हैं। अतः यह बतलाइए कि शुद्धताका स्वरूप बया है ? वाचकपना, अथवा अनादि काळसे प्रयोगमें आना, अथवा धर्मका सापन होना, अथवा विशिष्ट पृष्योंके द्वारा रचित होना, अथवा विशिष्ट अर्थका कहना, अथवा व्याकरणसे सिद्ध होना ?

यदि शुद्धताका स्वरूप वाचकपना है तो गो बादि शब्दोंको तरह गावी आदि शब्दोंमें मी वह स्वरूप है हो, वयोंकि अन्वय-ध्यतिरेकके द्वारा गी आदि शब्दोंको तरह गावी आदि शब्द भी अर्घके प्रतिपादक है, यह क्रपर बतलाया जा चुका है।

यदि अनादि कालसे प्रयोगमें आना शुद्धताका स्वरूप है तो गौ और गावी शहरमें कोई मेद नहीं रहता; वयोंकि दोनों ही प्रकारके शब्दोंका प्रयोग अनादि कालसे होता वला आता है। अतः या तो दोनों ही शब्द मुद्ध, है, या दोनों हो अशुद्ध है। तथा यदि जनादि कालसे अपुवत होनेका नाम शुद्धता है तो अगुद्ध है। तथा यदि जनादि कालसे अपुवत होनेका नाम शुद्धता है तो प्राकृत गावी आदि शब्द हो। युद्ध कहे आयेंगे; क्योंकि प्राकृत शब्द हा अनादि कालसे प्रयुवत होते आते है। 'ग्रकृतिरेव प्राकृतम्' इस शुद्धतिके अनुसार अपस्वरूपके बोधक स्वाभाविक गावी आदि शब्द हो अनादि कालसे प्रयुवति होने कारण शुद्ध प्रमाणित होते हैं, संस्कृत गौ आदि शब्दोंका प्रयोग जनादि नहीं बता। सत्त वस्तुमें गुणान्तरका आरोप करनेका नाम संस्कार है। और संस्कार गादि हो होता है। अतः 'संस्कृत' कहनेसे ही यद्द प्रतीत होता है कि संस्कार से प्रकृतिक बस्तु विश्वमान थी। बह प्राकृत भाषा ही है। अतः अगुदिकालसे प्रमुकृत करना वही 'साधु' ठडरसी है।

बैया॰—'प्रकृतिरेव प्राकृतम्' यह ब्युत्पत्ति ठीक नही है। किन्तु 'प्रकृते-भवें प्राकृतम्' अर्थात् प्रकृतिसे जो उत्पन्न हो वही प्राकृत है ?

जैन--ते यही बतलाइए कि वह प्रकृति क्या वस्तु है जिससे प्राकृत उत्पन्न होती है ? प्रकृतिका मतलव 'स्वभाव' है, अथवा धातुगण है, अथवा सन्दोंका संस्कृत रूप है ?

यदि प्रकृतिका अर्थ स्वभाव है और उससे जो उत्पन्न हो वह प्राकृत है तय हो 'प्रकृतिरंव प्राकृतम्' हमारो को हुई यह ब्युत्पत्ति हो आपने मान हो । यदि प्रकृतिसे भत्तरुव मानुगण है तो 'गो' आदि घटर भी प्राकृत कहे जावेंगे; पर्वोकि धातुगणसे उनका स्वरूप बनता है । और ऐसा होनेपर संस्कृत व्यवहार समाप्त हो जावेगा तथा धार्नोके संस्कृत रूपको प्रकृति नहीं कहा जा तकतां, पर्वोकि सत् वस्तुमँ गुणान्तरके आरोण करनेका नाम संस्कार है । अतः मंस्कार तो विकाररूप है, वह प्रकृति नहीं हो सकता ।

पहला पक्ष तो ठीक नहीं है; क्योंकि संस्कृत और प्राकृतके जाननेवालींकी 'गावी' आदि शब्दोसे भी स्पष्ट अर्थकी प्रतीति होती है, यदि गावी आदि अपशब्द हैं तो क्यों ? स्वरूपसे ही अथवा व्याकरणसे निष्पन्न न होनेके कारण वे अपशब्द हैं ? यदि स्वरूपसे ही अपशब्द है तो गोशब्द भी अपशब्द कहा जायेगा क्योंकि वह भी स्वरूपवाला है। यदि व्याकरणसे अनिष्पन्न होनेके कारण गावी आदि शब्द अपशब्द है तो वे संस्कृत व्याकरणसे निष्पन्न (सिद्ध) नहीं है, अथवा प्राकृत अ्पाकरणसे सिद्ध नहीं है ? दूसरा पक्ष तो ठीक नहीं है ? क्योंकि प्राकृत शब्द प्राकृतभाषाके व्याकरणसे सिद्ध है । यदि संस्कृत व्याकरणसे वे अनिष्पन्न है तो स्वरूप मात्रसे अनिष्पन्न है अथवा अर्थविशेषमें अनिष्पन्न है। स्वरूपमात्रसे अनिष्पन्न तो नही है वयोकि जैनेन्द्र व्याकरणके सूत्र [१।२।११४] के अनुसार 'गावी' शब्द निष्पन्न है। यदि गोत्वरूप अर्थविशेषमें निष्पन्न न होनेके कारण 'गावी' शब्दकी अपरान्द कहते हैं तो भी ठीक नहीं है; क्योंकि संस्कृत व्याकरण 'गावी' शब्दको गोत्वरूप अर्थमे निष्पन्न नही करता । प्राकृत व्याकरण ही गावी यन्दको गोरवरूप अर्थका वाचक वतलाता है। फिर भी यदि इसीलिए गावी शब्दको अपराबद कहते है तो गोशब्द भी अपराबद कहा जायेगा नयोकि प्राकृत ब्याकरणसे 'गो' शब्द अनिब्पन्न है। अतः जब संस्कृत ब्याकरणसे सिद्ध गोशब्द और प्राकृत व्याकरणसे सिद्ध 'गावी' घटद गीत्वरूप अर्थके वाचक है तो यह नियम कैसे किया जा सकता है कि गोशब्द ही गोत्यका वाचक है और गायी शब्द गोत्वका वाचक नहीं है ? जैसे वृक्ष, पादप, तरु ये शब्द पर्यायवाची है वैसे ही गो और गावी शब्द भी पर्यायवाची है।

## श्रुत प्रमाण

ययपि 'थून' दाब्द' संस्कृतको 'थू' पातुसे बना है जिसका अर्थ 'सुनना' है। किन्तु जैन दर्शनमें यह श्रुत दाब्द झानवित्तेपमें रूढ़ है। अर्थात् एक ज्ञान-विशेषका नाम श्रुतज्ञान है। वह श्रुतज्ञान मित्यूबंक होता है। अर्थात् पहले मितज्ञान होता है उसके पश्चात् श्रुतज्ञान होता है। इसलिए पितज्ञान श्रुतज्ञान-का कारण है। ये दोनों ज्ञान सभी प्राणियोंको होते हैं।

शंका--- मुनकरके जो ज्ञान होता है वही श्रुतज्ञान वयों नहीं है ?

 <sup>&#</sup>x27;सुनरान्दोऽयं अवश्रमुणदाय खुलादितोऽपि रुद्वितरात करिंगस्वित्यानांतरोपं वर्तते
.....वः पुनरसी शानिवरोप इति । कत काब् स्थतं मितपूर्वनिति ।—सर्वार्थेसि॰ १-२० ।

समाधान—महीं, क्योंकि ऐसा माननेते तो खुतज्ञान मितज्ञान हो हो जायेषा । मितज्ञान भी शब्दको सुनकर 'यह 'गो' शब्द है' ऐसा जानता है। अत: धुतज्ञान, इन्द्रिय और मनके द्वारा जिसको कुछ पर्गायोको जान छिमा गया है और कुछ पर्यायोको नही जाना है ऐसे शब्द और सबके बाच्यको क्षोत्रेन्द्रियको सहायताके बिना हो जानता है।

संक्षेपमें मतिज्ञानसे जाने हुए पदार्थमें मनकी सहायतासे होनेवाले विशेष ज्ञानको श्रुतज्ञान कहते हैं। चुँकि मितज्ञान पाँचों इन्द्रियोंकी और मनकी सहा-यतासे उत्पन्न होता है अतः पाँचों इन्द्रियों और मनसे ज्ञात विषयको ही आलम्बन लेकर श्वामा व्यापार करता है। इसलिए श्वामके दो भेद हो गये है-एक अनक्षरात्मक ध्रुतज्ञान और एक अक्षरात्मक ध्रुतंज्ञान । धोत्रेन्द्रियके सिवा शेप चार इन्द्रियोंसे किसी भी इन्द्रिय और मनकी सहायतासे हीनेवाले मितज्ञानपूर्वक जो शृतज्ञान होता है उसे बनक्षरात्मक शृतज्ञान कहते हैं। और धीत्रेन्द्रियंत्रन्य मतिज्ञानवर्वक को श्रदशान होता है उसे ब्रक्षरास्मक ध्रत-भान कहते हैं । जैसे किसीने कहा--'जीव हैं'। श्रीनेन्द्रियके द्वारा इस शब्द-को सुनना मतिज्ञान है। और उसके निमित्त से जीव नामक पदार्थके अस्तित्व-को जानना अक्षरात्मक श्रुतज्ञान है अर्थात् अक्षररूप शब्दसे उत्पन्न हुए शानको भी कार्यमें कारणका उपवार करके अक्षरात्मक कहा जाता है। वास्तवमें जान अक्षरकृप नहीं होता। अक्षरात्मकका दूसरा नाम शब्दन भी है। तथा, श्रीतल पवनका स्पर्श होनंसे जो शीतल पवनका ज्ञान हुआ, वह मितज्ञान है। और उस ज्ञानसे वायु प्रकृतिवाले मनुष्यको जो यह ज्ञान होता है कि 'यह वायु मुझे अनुकूल नहीं हैं यह अनक्षरात्मक धुतज्ञान है। वयोंकि यह ज्ञान अक्षरके निमित्तसे नहीं हुआ। इसका दूसरा नाम लिगन ध्वजान मो है।

श्रुतज्ञानके इन अक्षर और अनक्षर भेदोका सबसे प्राचीन उस्लेख कक-एंकदेवके तस्वार्ण वातिकमे मिलता है। उन्होंने श्रुतज्ञानका वर्णन करते हुए अस्य दर्शनोंने माने गये अनुमान, उपमान, तक्द, ऐतिए, अर्थापित, सम्बद्ध और अभाव नामक प्रमाणोका अन्तर्भाव श्रुतज्ञानके किया है। वनका कहना है कि श्रस्ट प्रमाण तो श्रुतज्ञान हो है। तथा त्रेप प्रमाणोके द्वारा जब जाता स्थये कानता है जस समय ने अनक्षर खूत है और जब वह इनके द्वारा दूधरोंको ज्ञान कराता है तो वे अक्षर खूत है।

१, गो० जी० टो० गा० १२५।

२. सूत्र १-२०, ५० ५४ ।

जगर गोम्मटसार जीवकाण्डकी संस्कृत टीकाके आधारपर अक्षर और अनक्षर धुवकी जो परिभाषा है। किन्तु अकलंक-देवके उचत कथनके साथ उसकी संगति नहीं बैठती। उसके अनुसार तो एक ही धुतजान अनक्षरास्पक भी होता है। जवतक बहु जान रूप रहता है तबतक अनक्षरास्पक है और जब वह वचनरूप होकर दूसरेको जान करानेयें कारण होता है तब वही अक्षरास्पक कहा जाता है।

जकलंकदेवके पूर्वज आचार्य पूज्यपादने प्रमाणके दो भेद किये हैं—ैस्वार्य और परार्ष। तथा श्रुतज्ञानके तिवाय शेप ज्ञानोंको केवल स्वार्थ प्रमाण वतलाया है और श्रुतज्ञानको स्वार्थ भी वतलाया है और परार्थ भी वतलाया है। ज्ञानात्मक श्रुत स्वार्थ है और वचनात्मक श्रुत परार्थ है।

यह सब जानते हैं कि वस्तुको जाननेका मुख्य साधन ज्ञान है। जानके द्वारा हो। हम सबको जानते हैं। और धूचरोंको ज्ञान करानेका मुख्य साधन है बचन। ज्ञाता चचनके द्वारा धोताओंको बोध कराता है और बचन व्यवहार केवल धुतज्ञानमें ही पाया जाता है। बगोंकि 'जो सुना जाये' वह धून इब ब्युत्पत्तिके अनुसार धुतका वर्ष होता है। बगोंकि 'जो सुना जाये' वह धून इब ब्युत्पत्तिके अनुसार धुतका वर्ष होता है 'वाव्द'। बक्ताके द्वारा कहा गया चव्द धोताके धुतज्ञानमें कारण होता है। और वह वक्तामें विद्यामान धुतज्ञानका कार्य है; बगोंक वस्ता-का धुतज्ञान हो तो बचनका कप धारण करता है। अतः चव्द एक और धुत-ज्ञानका कार्य है सो दूसरी और धुतज्ञानका कारण है।

र. 'तत्र प्रमाणं दिविषं, स्वार्थं परार्थं च । तत्र स्वार्थं प्रमाणं सुतवन्यंम् । सृतं पुतः स्वार्थं भवति परार्थं च । श्वानात्मकं स्वार्थं वचनात्मकं परायन् ।—सर्वाठं स्व १-६।

अक्षरीच्चारणमें निमित्त होता है, इब्रिलिए उसे अक्षरात्मक कहते हैं। और अक्षरके निमित्तके बिना जो श्रुतक्षान होता है वह अनक्षर श्रुत है। किन्तु वह तभो-तक अनक्षर श्रुत है जबतक वह परोपदेशमें निमित्त नहीं होता। जहाँ उसने वचनका रूप धारण किया कि वह भी अक्षरात्मक श्रुत हो जाता है।

शुतज्ञानके विषयमं अकळकदेवका मत—उनत विवेचनके यह निष्कर्ष निकलता है कि शृतज्ञानमें शब्द हो प्रधान कारण है। इसीसे अकळकदेवने अपने लघोयस्त्रय नामक अकरणमें कहा है—'शब्द योजनासे पहले जो पति, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तक और अनुमान ज्ञान होते हैं, वे मितिज्ञान है और शब्द योजना होनेसे वे शृतज्ञान हैं।

धुतज्ञानके विषयमें आधार्य विद्यानन्दकी समीक्षा—आचार्य विद्यानन्दने अपने तत्त्वार्यरुगिकविक नामक ग्रन्थमें युतज्ञानका स्वष्ट्य यतलाते हुए अक्लंक विवेच वयत मतकी सुप्दर समीक्षा की है। वे कहते हुँ— 'विचारणीय यह है कि शब्दयोजनापूर्वक होनेवाला ज्ञान ही युतज्ञान है व्यथन शब्दयोजनापूर्वक होनेवाला ज्ञान ही है? विद्यानवापूर्वक होनेवाल ज्ञान धुतज्ञान हो है? विद्यानवापूर्वक होनेवाल ज्ञान धुतज्ञान हो है ते स्वमं हमारा कोई विरोध नहीं हैं, व्यॉकि ऐका नियम करतेरे शब्द संसूधज्ञान युत्रज्ञान के स्वमं वृत्रज्ञान सामा जाता है, तो थोजज्ञ्य मिद्यानपूर्वक होनेवाल ज्ञानको हो युत्रज्ञान माना जाता है, तो थोजज्ञ्य मिद्यानपूर्वक होनेवाल ज्ञानको हो युत्रज्ञान माना जाता है, तो थोजज्ञ्य मिद्रज्ञानपूर्वक हो युत्रज्ञान हो सकेता। वेद एक प्रविज्ञानपूर्वक युत्रज्ञान हो होनेवाल ज्ञानको हिंदानकों विरोध चपस्यत होगा। हो, वृक्ति कोक्श्ययदहारक शब्दअन्यज्ञानको थुत कहा जाता है इसिलए यदि यह नियम बनाया है कि शब्दयोजनापूर्वक जो ज्ञान होता है वही युत्रज्ञान है तो हमी सिद्यानमें बाधा नहीं आतो; व्यॉक्ति चशु आदिष्ठे तहाम मिद्रज्ञानकृष्टि होनेवाल युत्रज्ञानको भा वास्तवन स्वीकार कर लिया गया है।

इस प्रकार अकलंकरेवके जनत कमनको केवल व्यवहारकी दृष्टिये ठीक बतला-कर विद्यानन्द पुनः कहते हैं-जयबा धन्दाईतवादो वैद्याकरणींका मत है कि-'लोकमें ऐसा कोई झान नहीं है वो सन्दयोजनाके बिना हो, सब झान धार्यरे अनुविद्ध हो प्राप्तित होते हैं।' इस एकान्तवादका निराकरण करनेके लिए हो

 <sup>&</sup>quot;शानमावं मतिः संग्रा चिन्ता चाभिनिवेभिक्त् ॥१०॥ प्राञ् नामयोजनाच्येषं सृतं रान्दानुयोजनाव्"।

२. तत्तार्थरती०, १० २३६-२४०।

बकर्जकने शब्दयोजनाथे पहुले होनेवाले आनको मितजान और राज्ययोजना-सिहत ज्ञानको ध्युतज्ञान कहा है। जो इस वातको वतलाता है कि मृह कोई आवस्यक नहीं है कि प्रत्येक ज्ञान शब्द योजनासे सिहत हो हो, शब्द संमुर्गके बिना भी ज्ञान हो सकता है।

यहाँतक विद्यानन्दको 'शब्द संसुष्ट ज्ञान श्रुतज्ञान हो होता है' यह बात तो मान्य है, किन्त 'शब्द संसष्ट ज्ञान हो थ तज्ञान होता है' यह यह मान्य नहीं है। परन्त अक्लंकदेवके प्रधान टीकाकार तथा अनन्य अनवायी विद्यानन्द अकः लंकके मतका विरोध करके भी उसे बागम और युक्तिके प्रतिकृत बतलानेका साहस तो नहीं हो कर सकते अतः शब्दाईतका खण्डन करके वे पनः प्रकृत चर्चाकी ओर आते है और सकलंकके मतका समर्थन करते हुए कहते हैं-'जैन'-दर्शनमें वचनके दो भेद है-दृब्यवाकु और भाववाकु। द्रव्यवाकुके भी दो भेद हैं—एक द्रव्यरूप और एक पर्यायरूप । पर्यायरूप द्रव्यवाक श्रीत्रेन्द्रियसे प्राह्य है । इसी वाक्को शब्दाईतवादी वैखरी अथवा मध्यमा नामसे कहते हैं। भाषा-वर्गणारूप जो पुद्रगळ है वह द्रव्यस्प वाक् है। यह द्रव्यरूप वचन सब जानोंका अनुगामी नहीं है। अर्थात् सभी ज्ञानोमें द्रव्यरूप बचन नहीं पाया जाता । तथा ज्ञानावरणके क्षय अथवा क्षयोपश्चमसे युक्त आत्मामें जो बोलनेकी सूहम शक्ति है वहीं भाववाक है। इस आयबाक के बिना किसीके मुखमे कभी भी वचन नहीं निकल सकता। सर्वज्ञ भगवानके भी अनन्त ज्ञानशन्त्रिके प्रतापसे ही वचनका उद्भव होता है। यह भाववाक रूप शक्ति समस्त आत्माओं में पायी जाती है: ' बर्गोकि वह चेतना सामान्यका धर्म है। उस शनितरूप ज्ञान और राज्यके बिना शुतज्ञान नहीं हो सकता । आगममे सुक्ष्म निगोदिया जीवके सबसे जघन्य लब्ब्यक्षर नामक कुथुत ज्ञान कहा है, जो सदा उद्घाटित रहता है और स्पर्धन इन्द्रिय जन्य कुमति ज्ञानपूर्वक होता है। बतः मतिज्ञान पूर्वक होनेवाले समस्त धृतज्ञानमें बसरज्ञान अवस्य रहता है इसलिए अकलंकदेवने जो यह नियम किया है कि घन्दयोजना होनेसे ही श्रुतज्ञान होता है उसमें कोई विरोध नहीं आता । इस तरहके उपदेशको परम्परा पायी जातो है तथा युनितसे भी यह बात शिख है।

इस प्रकार विद्यानन्दने भी अकलंकदेवके उनत मतको अन्तमें आगम और

१. तत्त्वार्थं श्लो०, पू० २४१-२४२ ।

 <sup>&#</sup>x27;स्यलं प्रचचन, 'भृतं शच्दानुयोजनादेव' श्रवक्षारणस्याकलद्वाभिमेतस्य कराचिद् विरोधामानात् तथा सम्प्रदायस्याविच्छेदापुक्तस्युम्रहाच सर्वनितृप्करवापि श्रुत-स्यावरद्यानत्वं स्वतियते:—तत्वार्थस्तो०, वृष्ठ २४२ ।

युवितके आधारपर ठीक वतलाया है। उनका कहना है कि आस्योमें कहा है कि प्रत्येक संसारी जीवके मित्र, श्रुव अववा कुमति, कुश्रुव ज्ञान अवस्य रहते हैं। यहाँ तक कि सुक्ष्म नियोदिया लब्ध्यपर्याप्तक जीवके भी, जिसके केवल एक स्पर्धन इन्द्रिय है, स्पर्धन इन्द्रिय होनेवाले कुमतिशानपूर्वक कुश्रुवज्ञान भी होता है। उस कुश्रुवज्ञानका नाम लब्ध्यक्षर है और वह झान सदा विकसित रहता है, कभी भी उसका लोग नहीं होता। इसका यह मतलब हुआ कि लब्ध्यक्ष्म अक्षरज्ञान प्रत्येक जीवमें वर्तमान रहता है। अतः श्रीविद्धिय अवदा अन्य इन्द्रियोंने होनेवाले मतिज्ञानपूर्वक श्रुवज्ञानमें अक्षरज्ञान अवस्य रहता है। इसलिए शब्द- योजनाविहत ज्ञान है। युवज्ञान है। "

पूर्वाचार्योके वचनोंका अनुजीकन करनेसे भी इसी बातकी पृष्टि होती है।
प्रयम तो सच्चार्थसूत्रकारने ही अनुत्वानके भेद अंग और अंगवाह्य बतलाये हैं,
में दोनों भेद शब्द और तज्जन्य ज्ञानको अपेसा ही होते हैं। दूसरे पूज्यपादने
धृतज्ञानका व्यास्थान करते हुए अनुको अनादिनियन वतलाया है तथा उसके
अपोदपेय होनेका निराकरण किया है; (क्योंकि मीमांसक बेदको अपोदपेय मानते
हैं) और अनुत्वकं अनुका वदाहरण देते हुए छिल्ला है कि जैसे किसीने 'पट' ग्रव्द सुना, किर अलिलि घटको देखा, उसके पदचात् 'यह घट हैं' ऐसा जाना किर
यह घट पानी भरनेक काम आता है ऐसा जाना ये वन भी इसी बातकी पूर्व जो अनेकानका प्रतिपादन करता है उसे स्थाह्य कहा है। इससे भी इसी बातकी पूर्णि होती है कि अनुतानमें शब्दकी प्रधानता हैं। द्वेतास्वर परान्यामें तो अनुतानमात्र शब्दक हो होता है।

ध्रुतज्ञानके विषयमं श्रेताम्बर साल्यवा-द्वेताम्बर साहित्यमं धृतज्ञानको चर्चा विस्तारके को गयी है। जिनमद्रगणिका विद्येपावद्यक माध्य इट दृष्टिसे उल्लेसनीय हैं। गणिजीने ध्रुर्वैज्ञानको मतिज्ञानका हो एक चेद माना है। इन्द्रिय और मनके निमित्तरे उत्पन्न होनेवाला सब ज्ञांच मतिज्ञान हो है। केवल परोपदेस और आगमके वचनोंसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञानविद्येष खुतज्ञान है। आवार्य सिद्धेत

१. 'अतं मितपूर्वं दयनेकद्वादरामेदम् ॥२०॥' त० स्० १ अ०

रः सर्वा० सि० स० १-२०।

<sup>• &#</sup>x27;' ३. 'स्यादादकेवलवाने'-मा० मी० का० १०५।

४. 'सहसेश्रो चेव सुवं' -विरो० मा० गा० =६।

कृत मानी जानेवाली निस्चय द्वार्यिशिकामें तो श्रुतको मतिसे मिन्न मानना अपरे हो बतलाया है। किन्तु सैद्यानिक पक्ष इस मतको मान्य नही करता। वह श्रुत-ज्ञानको मतिसानसे भिन्न तो मानता है, किन्तु वसे मतिका हो एक रूपान्तर मानता है। विशेष इस प्रकार है—

मित और शुवमें भेद बवलाते हुए विशेषावस्यक साध्यकार लिखते है— भितिका लक्षण जुवा है और शुवका लक्षण जुवा है; मित कारण है श्रुत उसका कार्य है, मितके भेद जुदे हैं और श्रुवके भेद जुदे हैं, श्रुतवानकी इन्द्रिय केवल श्रोष है और मितकानकी इन्द्रियों सभी है, मितजान मूक है, श्रुत वाचाल है, इत्यादि कारणोंसे मित और श्रुवमें भेद है।

इन्द्रिय और मनकी सहायवाछे शब्दानुसारी जो ज्ञान होता है, जो कि अपनेमें
प्रतिभासमान अर्थका प्रतिपादन करनेमें समर्थ होता है, उसे ध्रुतज्ञान कहते
हैं। आश्य यह है कि 'घट' शब्दको सुनकर पट अर्थके साथ उसकी संगति
करनेपर जो अस्तरंगमें 'घट' 'घट' शब्दोल्डेखसे सहित ज्ञान उत्पन्न होता है वह
ध्रुतज्ञान है। शब्दोल्डेखसिहत उत्पन्न हुआ यह ज्ञान अपनेमे प्रतिभासमान
अर्थके प्रतिपादक शब्दको उत्पन्न करता है और अससे दूसरे श्रीताको बोध होता
है। अर्थात् ध्रुतज्ञानके द्वारा ज्ञाता स्वयं भी जानवा है और उससे दूसरोंको भी
ज्ञान कराता है। तथा इन्द्रिय और मनके निमित्तते जो ज्ञान उत्पन्न होता है जो
कि शब्दात्वारी नहीं होता, उसे मित्रज्ञान कहते हैं।

शंका-पदि राज्येक्लिखसिहत तानको श्रुततान और शेपको मितशान मानते हैं तो केवल अवग्रह हो मितिशान हो सकेगा, ईहा, अवाय, आर्द मितशान नहीं कहे जा सकेंगे; बयोकि उनमें शब्दका उल्लेख पाया जाता है।

समाधान-वस्त बंका ठीक नहीं है, क्योंकि यदापि ईहा वगैरह ज्ञान भी पन्दोल्लेख चहित होते हैं; किन्तु वे शन्दानुसारी ज्ञान नहीं हैं, जो शन्दोल्लेख सहित ज्ञान शन्दानुसारी होता है, वहीं श्रूतज्ञान होता है।

शंका-वि शब्दानुसारी ज्ञानको धृतज्ञान मानते हैं तो एकेन्द्रियोके धृत-

 <sup>&#</sup>x27;वैदर्थातिप्रसंगाभ्यां न मत्यभ्यधिकं श्रृतम् ॥१६॥'

र. वि० भा० गा० ६७ ।

इंदियमचोचिमित्तं सं निक्छाचं सुगाणुक्तारेयां। निवमत्युचिसत्यं तं भावतुरं महें सेस ॥१००॥१ विशे० भा०।

ज्ञान नहीं हो सकता, वर्षोकि उनमें शब्दानुसारोपना नहीं है। किन्तु आगममें एकेन्द्रियोंके श्रुतज्ञान माना है ?

समाधान---इब्बयुत ( शब्द ) के बमावमें मो एकेम्द्रियोंके भावधुत मानना चाहिए । बर्धात् यद्यपि एकेन्द्रियोंके द्रव्यश्रुत नहीं होता फिर भी ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपराम रूप भावधृत होता है ।

इस तरह मिट और शुवका लक्षण भिन्न-भिन्न होनेसे मित और श्रुवमें भैद हैं। तथा मितपूर्वक हो श्रुव होता है इसलिए भी मित और श्रुव भिन्न-भिन्न हैं।

र्णका—दूपरेसे शब्द सुनकर जो मतिशान उरपन्न होता है वह तो धुत-पूर्वक हैं, वर्गोंक आपने खब्दको खुत कहा है। खत: धुतपूर्वक भी मतिशान होता है।

समाधान-दूसरेषे शब्द सुनकर को मितिशान उत्पन्न होता है वह इन्ध-धुत्तेषे उत्पन्न होता है; क्योकि शब्द केवल इन्यश्नुत है, भावध्नुत उत्तका कारण नहीं है। अतः मृति भावध्नुतपूर्वक नहीं होता। इन्यश्नुतपूर्वक होता है तो होओ, उत्तके होनेसे कोई दोप नहीं आता।

तथा मतिज्ञान और धुतज्ञानमें इन्द्रिय सेंद भी है। बयोकि श्रीमेन्द्रियके द्वारा होनेवाले ज्ञानको हो श्रुतज्ञान कहते हैं। किन्तु 'ध्योयेन्द्रियके द्वारा होने बाले ज्ञानको श्रुत ही कहते हैं ऐसा कहना ठीक नहीं हैं; वयोंकि श्रीमेन्द्रियके द्वारा होनेवाला ज्ञान मित्रज्ञान भी हो सकता है। उनमें जो ज्ञान द्वारा होता है वही श्रुत है। तथा श्रोमेन्द्रिय और श्रीप इन्द्रियोके द्वारा जो ज्ञान होता है वह मति ई किन्दु इतना विदोप है कि चक्षु आदि दोप चार इन्द्रियोंके यो श्रीम त्रीमेन्द्रियों के लो श्रुतानुद्वारों द्वारी के विदेश की स्मानक्ष क्वार लोग होता है यह भी श्रीमेन्द्रियान है।

रांका—इस तरह तो धृतज्ञान और मितज्ञान दोनों हो सब इन्दियोंके निमित्तसे हुए कहे जायेंगे। फिर दोनोंमें इन्दियभेद कैसे रहा ?

समाधान—अपका कहना ठोक है, किन्तु यद्यपि बेप इन्टियोके द्वारा आया होनेसे उस अक्षरलाभको थेव इन्टियोके द्वारा होनेवाओ उपलब्धि कहा जाता है, फिर भी चूँकि वह बान्दारमक है अतः वह थोत्रे न्टियके हो प्रहण योग्य होता है। इसलिए बास्तवमें वह थोत्रे न्टियके द्वारा होनेवाओ उपलब्धि हो है। और ऐसा होनेसे बास्तवमें खुतज्ञान थोत्र इन्टियके निमित्तसे हो होता है किन्तु मिनज्ञान थोत्रेन्टिय तथा बेप सब इन्टियोके निमित्तसे हो होता है किन्तु मिनज्ञान थोत्रेन्टिय तथा बेप सब इन्टियोके निमित्तसे होता है।

4100

सारांत्र यह<sup>रे</sup> है कि शब्दका अनुभरण करके जो मितिबरीय उत्पन्न होते हैं वह सब श्रुतज्ञान हो हैं। और जो शब्दका अनुसरण न करके वस्तुतत्त्वका अवलोकन करनेसे स्वयं हो मितिबिशेष उत्पन्न होते हैं वह शुद्ध मिति-ज्ञान हैं।

मुख ब्यास्याता ऐसा मानते है कि जो मतिविधोप सन्दानुसारी होते हुए भी सन्दिको प्रवृत्ति होते है वे मतिज्ञान ही हैं। किन्तु ऐसा मानना जीवत नहीं हैं, क्योंकि ऐसा मानने से मावप्रतिके समावक्त प्रवेश मानने सावप्रतिके समावक्त प्रसेश चरित्रान होंगा। मतिज्ञान और श्रुतज्ञानके द्वारा जाने गये प्रवायों में से जो पदार्थ कहे जानेके सोग्य है वह भावश्रुत है। व्यवित् अन्वित्रिक क्ल्पमें तैरते हुए जो पदार्थ मायणके योग्य हैं, सके ही जनका कथन न किया जाये, किन्तु भायणके योग्य होने से सावश्रुत हैं। व्यतः मित्रज्ञानके द्वारा जाये अनिक्षाण्य वर्ष भायणके खयोग्य होते हैं बतः वे सावश्रुत नहीं हैं। किन्तु भायणके योग्य हो, सके ही जनका कथन न किया जाये, किर भी विकल्पमें प्रतिभातित ऐसे सव सब्धं सावश्रुत कही जाते हैं।

सारांच यह है कि जो घटादि पदार्थ कथन करनेके योग्य होते हुए भी बच्दानुवारी न होनेसे ध्रुतझानमें उपयुक्त जीवोके द्वारा कथन नहीं किये जाते, तथा
जो अर्थपर्याय रूप होनेसे वाचक शहरके जभावसे कथन करनेके अयोग्य है, ऐसे
अर्थ जिस झानमें प्रतिभासित हो, वह मतिझान है, ध्रुसझान नहीं है, क्योंकि
ऐसा जो ज्ञान कथन करनेके योग्य बस्तुको विषय करता है वह तो शब्दानुवारी नहीं है और जो कथन करनेके अयोग्य बस्तुओको विषय करता है वह
भाषणके स्रयोग्य है।

इस सरह पूर्वोबट प्रकार<sup>3</sup>से वेवल कथन करने योग्य अर्थको ही विषय करनेके कारण जिलना भी श्रुतज्ञान है सब शब्दका परिणान है। सब्देश यहाँ परोपदेशरूप सब्द तथा ग्रन्थरूप सब्द लिया गया है। उससे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान सब्द परिणाम रूप होता ही है। किन्तु मितज्ञान सब्द परिणामरूप भी

 <sup>&</sup>quot;ने भवतराणुक्तारेख महंबिहेसा तयं सुबं सन्वं। ने न्य सुवितरवेनचा सुबं चिय तं महत्राखं॥" ॥१४४॥ विशेष्ट भाष्।

२. विरो० मा०, गा० १४६।

र. "पर्य भणि परित्या में कुटनार्य वसवहा महत्तार्य । वं भित्रसहावाहं तारं तो भिन्न-स्वारं ॥१५०॥"--विशे० भाष्य ।

होता है और अ-धन्द परिणामरूप भी होता है; स्थोंकि वह भाषणंक योग्य अर्थको भी विषय करता है और भाषणंक अयोग्य अर्थको भी विषय करता है। अतः धन्दको अपेक्षा न करके अपनी चृद्धिते ही विकल्पित कपन योग्य पदार्थों में इनि परिणाम मितज्ञानमें भी पाया जाता है। किन्तु जिस मितज्ञानका विषय अत्रभिकाप्य (कथन करनेके अयोग्य) पदार्थ होता है उसमें इनि परिणाम नहीं पाया जाता; स्थोंकि अनभिकाप्य पदार्थोंको स्वयं जानकर भी, उनके वाचक शब्दोंके न होनेसे न तो उनका अन्तर्विकल्प होता है और न दूसरोंके प्रति उनका कथन किया जा सकता है।

वस्त विवेचनका सार यह है कि पुस्तक आदिमें अंकित लिपिक्स अक्षर और मुखसे उच्चारित सन्दरूप अक्षरको हन्यभूत कहते हैं। चूंकि भ्रुतज्ञान मित्रज्ञान, पूर्वक होता है इसलिए हन्यभूतसे अवभ्रह, ईहा आदि ज्ञान भी उत्तम होते हैं अर्थात् तुस्तकपर अंकित अक्षरोंको देखकर तथा सन्द सुनकर प्रारम्भमें तो अन्य प्रह यादि मित्रज्ञान हो होता है, किन्तु आक्षरक होनेसे हन्यभुत मुस्यस्थं युवज्ञानका हो असाधारण कारण है। अतः भ्रुतज्ञानका कारण होनेसे हन्यभुतका अन्यभ्रवज्ञानमें हो किया जाता है। तथा हन्यभ्रुत सुत्रज्ञानमें हो किया जाता है। तथा हन्यभ्रुत सुत्रज्ञानमें हो किया जाता है। तथा हन्यभ्रुत सुत्रज्ञानमें हो किया जाता है।

इस दवेतान्वर मान्यतां के साथ दियन्वर मान्यतां कोई विरोध स्रक्षित नहीं होता; मयोकि दियन्वर मान्यतां भी श्रुतज्ञानको परार्थ-परप्रवोधक बतलातों है और उसके परार्थ होनेना कारण है श्रुतज्ञानको बनात्मक होना । यचनात्मक श्रुत है तथ्यश्रुत है और ज्ञानात्मक श्रुत भावश्रुत है । यदि मानात्मक श्रुतमें अर्थात् , श्रुतमानमें अरारवोध न हो तो वह बचनात्मक श्रुतका रूप नहीं से सकता का जान कारदेखे जन्य है और खब्दका जनक है यही श्रुतमान है । ऐसा ज्ञान कारदेखे कार है । ऐसा ज्ञान कारदेखे कार है हो सकता । इसीसे अक्टकदेवने वास्त्योजनांक तहीं हो सकता । इसीसे अक्टकदेवने वास्त्योजनां सहित ज्ञानकों श्रुतमान कहा है ।

'शब्दबोजनासहित ज्ञान धुनज्ञान हो होता है' इस विषयमें दिगम्बर परम्पराके किसी पशको आवत्ति नहीं है। किन्तु 'राब्दबोजनासहित ज्ञान हो धुनज्ञान होता है' इस विषयमें एक पशको आवित्त है, जिसका निर्देश आचार्य विद्यानन्दके द्वारा किये गये अकलंकदेवके उस्त मतके विरोधमें मिसता है। किन्तु वह
आवित्त केवल वृष्टिमेदका परिणाम है, उसमें विद्योप तथ्य नहीं है, यह बात भी
विद्यानन्दके द्वारा किये गये अकलंक देवके समर्थनस्य स्पष्ट हो जातो है। इसके
सित् एक उदाहरण पर्याप्त है—एक मनुष्य सार-बार हायको मुँहके पास ले

जाता है। उसको देखनेवाले मनुष्यको उसकी इस क्रियाका खनगह आदि ज्ञान होता है। फिर 'यह भूखा है, भोजन करना चाहता है' इस प्रकारका श्रुतज्ञान होता है। दिगस्वर परम्पराके एक पक्षके अनुसार यह श्रुतज्ञान शब्दजन्य नहीं है किन्तु संकेतजन्य है। इसीचे उसे अनसरात्मक खूत कहा जाता है। परन्तु स्वेतास्वर-परस्पराके अनुसार चूंकि श्रुतज्ञानमात्रमें शब्द निमित्त है। इसिलए इस श्रुतज्ञानमें भी शब्द निमित्त है। उनका कहना है कि भूखा मनुष्य भूगा होने कारण 'में मूखा है, भोजन कराना चाहता हूं' दर्शकों यह शब्दार्थज्ञान करानेके लिए मुँहके पास हाय के कारण 'में मूखा है, भोजन करना चाहता हूं' दर्शकों यह शब्दार्थज्ञान करानेके लिए मुँहके पास हाय के ज्ञाता है। अतः चंदिक हो पास हो जाने वाली हो वह हायकी चेपने हारा प्रकट करता है, इसिलए उसको वह चेप्टा शब्दार्थ रूप है है। अतः शब्दकी सरह ही श्रुतकानका कारण होनेसे उसका अन्तर्भाव भी श्रुतमें हो होता है।'

उसत चर्चापर बीर भी अधिक प्रकाश डालनेके लिए स्वेताम्बर परम्परामें जो प्रृतनानके अक्षरकप और अनक्षर कप भेद किये है, उनका निक्पण किया जाता है। अधारके तीन भेद है—संज्ञाक्षर, व्यंजनाक्षर और लब्स्थार । विभिन्न जिप्पमें अकित आकारकप अक्षरको संज्ञाक्षर कहते हैं। मुखसे उच्चारित अक्षरोंको व्यंजनाक्षर कहते हैं। अधार्त अक्षरोंको व्यंजनाक्षर कहते हैं। अधार्त प्र्तजानका उपयोग और प्र्वुतज्ञानावरण कमेका अयोपधम इन दोनोंको लब्ध्य क्षर कहते हैं। इनमें-से संज्ञाक्षर और व्यंजनाक्षर तो द्वययुत हैं और लब्ध्यक्षर भावध्रुत हैं। यह लब्ध्यक्षर ध्रुतज्ञान किसीको प्रस्थक्षपूर्वक होता है और किसीक को अनुमानपूर्वक होता है।

शंका—आप अक्षरके लामको लब्ब्यार कहते हैं। सो पूर्वप, घट, पट आदि शब्दोंके ज्ञानरूप अक्षरका लाभ संज्ञों जीवोंके तो हो सकता है, किन्तु असंज्ञों जीवोंक के नहीं ही सकता; स्वोंकि अक्षरका लाभ परोपदेशपूर्वक होता है और जिनके मन नहीं है उनके परोपदेशपूर्वक अक्षर लाभ नहीं हो सकता। शायद आप कहें कि असंज्ञों जीवोंके लब्ब्यार खुतज्ञान नहीं बनता तो मत बनो, किन्तु ऐसा कहना भो ठीक नहीं है; स्वोंकि आगममें एकेन्द्रिय आदि असंज्ञों जीवोंके भो लब्ब्यक्षर धुत कहा है। और अक्षरलाभके विना श्रुतज्ञान सम्भव नहीं है।

ः समाधान—संज्ञासर बोर ब्यंजनासरका लाम परोषदेशपूर्वक होता है, किन्तु सञ्च्यसर क्षयोपदाम बोर इन्द्रिय बादिके निमित्तसे होता है, बतः वह असंज्ञो जोवोके हो सकता है। यहाँ मुख्यता लब्स्यक्षरको है, न कि संज्ञासर बोर व्यंजनासरको; क्योकि यह ध्रुतज्ञानका अधिकार है।

वतः एकेन्द्रिय वादिके भी स्टब्यक्षर श्रुत हाता है। प्रत्येक वकार वादि अक्षर स्वपर्याय और परपर्यायके भेदसे अनेक प्रकारका है। आदाय यह है कि तीनों लोकोमें परमाणु, आकाश वगैरह जितने द्रव्य हैं, जितने वर्ण (अक्षर) है बौर जितने उन वर्णोके वाच्य बर्थ है, उन सबकी मिलकर जितनी पर्यायराधि होती हैं उतनो हो पर्यायराधि प्रस्येक अकारादि अक्षरकी है। उस पर्यायराशिमें ने कुछ स्वपर्याय है जिनको संख्या अनन्त है, और घोष अनन्तानन्त गुणी परपर्याय है। उदाहरणके लिए, कल्पना कीजिए कि सर्वद्रव्यपर्याय राशिका प्रमाण एक साल है, और सब पदार्थोंका प्रमाण एक हजार है। उन एक हजार पदार्थोंमें से एक अकार पदायको स्वपयीय केवल सौ हैं जो कि सत्स्वरूप हैं, और दीप सब पानी सौ कम एक लाख परपर्याय हैं, जो नास्ति स्वरूप हैं। इसी तरह इकार आदि प्रत्येक पदार्थको स्वपर्याय और परपर्याय जाननी चाहिए। अब प्रश्न यह है कि स्वपर्याय कीन हैं और परपर्याय कीन हैं ? चदात्त, अनुदात्त, सानुनासिक, निर• नुनासिक आदि जो पर्याय अकारादि अक्षरकी अपनी हैं, तथा जो पर्याय अकारा॰ दिके साय अन्य वर्णका संयोग होनेसे होती हैं वे सब उसको स्वपर्याय हैं, वे स्व-पर्याय जनन्त हैं क्योंकि उस एक अकारादि अक्षरके बाच्य द्रव्य अनन्त हैं। बतः उस अकारादि वक्षरमें उन बनन्त द्रव्योंको कथन करनेकी भिन्न-भिन्न बनन्त चिंदियाँ है। यदि ऐसा न माना जायेगा तो उस अकारादि बदारके सब बाच्य एक रूप हो जायेंगे क्योंकि वे एकरूप वर्णके वाच्य है। दोप इकार आदि सम्बन्धी तथा घट-पट आदि सम्बन्धी जो पर्यायें है वे अकारको परपर्याय है, बयोंकि तन सव पर्यायोंका 'अ'में अभाव है, अत: वे पर्यायें नास्तिरूप हैं। इसी तरह इकार बादि बक्षरोंको भी स्वपर्याय और परपर्याय समझनी चाहिए।

रांका--यदि अकारसे मिछ इकार, घट, पट आदिकी वर्षायांको वरपर्याप कहते हैं तो वे परपर्याय अकारको केले हैं ? और यदि वे अकारको ही पर्याय हैं तो उन्हें पटादिकी परपर्याय क्यों कहते हैं ?

समाधान—यतः अकार, इकार बादि अवर्गीम घटादि प्यायोका अस्तित्व नहीं है, इसलिए उन्हें परपर्याय कहा है। किन्तु वे सब परपर्यायें नास्तित्वरूपें तो अकारसे सम्बद्ध हो हैं और इब दुष्टिये वे भी अकारको स्वपर्यायें हैं, किन्तु अस्तित्वरूपये घटादि पर्यायें घटादिम हो रहती हैं। इसलिए वे असरको पर्याय पर्याय कहा जातो है। वस्तुका स्वरूप दो प्रकारका है—एक अस्तित्वरूप और दूसरा नास्तित्वरूप। अतः जो, पर्याय जिस सन्तुम अस्तित्वरूपये रहती है, वह उसकी स्वपर्याय कही जातो है और जो पर्याय जिस यस्तुम नास्तित्वरूपये एदी है, वह उसकी परपर्याय कही जाती है। यहाँ 'स्व' और 'पर'शब्द केवल निमित्तभेदको बतलाते है। अतः अक्षरमें घटादिपर्यायोंका अस्तित्व नहीं है. इसलिए उन्हें परपर्याय कहा है। किन्तु इसका यह मतलब नहों है कि वे पर-पर्याय अक्षरसे सर्वया असम्बद्ध हैं ? नास्तित्वरूपसे ये पर्याय अकारके साथ सम्बद्ध है। यदि घरादि पर्यायोका नास्तित्वकृतसे बक्षरके साथ सम्बन्ध नहीं माना जायेगा तो उन पर्यायोका अक्षरमें अस्तित्व मानना पड़ेगा; वयोंकि अस्तित्व बोर नास्तित्व धर्म प्रस्परमें अववच्छेदलप है, जहाँ जिसका अस्तित्व नही होता वहाँ उसका नास्तित्व होता है और जहाँ जिसका नास्तित्व नहीं होता वहाँ उसका अस्तित्व होता है। अतः प्रत्येक वस्तु स्वरूपको अपेक्षा हो सत् है। इसलिए प्रत्येक वस्तुमें स्वरूपके सिवा अन्य समस्त पररूपीका अभाव पामा जाता है। वह पररूपोंका अभाव भी उन वस्तुका स्वधर्म ही है; वर्गोंकि उसके विना यत्तुका वस्तुत्व कायम नही रह सकता। वस्तुका वस्तुत्व दो बातोंपर कायम है-स्वरूपका ग्रहण और पररूपींका त्याग । अतः समस्त द्रव्योंकी जितनी पर्यायें होती हैं उतनी ही प्रत्येक अक्षरको पर्याय है। यह बात केवल अक्षरके विषयमें ही नही है, किन्तु लोकमें वर्तमान जितनी भी वस्तुएँ है उन सबके विपयमें समझना चाहिए। किन्तु यही अक्षारकी चर्चा है इसलिए यहाँ उसीकी पर्याप राशि बतलायी है।

अक्षरको उस पर्यायराशियं कुछ स्वपयियं है और रोप परपर्यायं हैं, जो वस्तुएँ अभिजाप्य है वे सब अक्षरके द्वारा कही वाती है। बतः उन अभिजाप्य सस्तुन्नांको क्षत्रका स्वपर्यायं अक्षरको स्वपर्यायं हैं, शेप जो अगिभजाप्य हैं वे परपर्यायें हैं। चूंकि अगिभजाप्य वस्तुओंको अमन्तवें भाग अभिजाप्य वस्तु, है, ह्विलएं अकारादि धर्णोको स्वपर्ययें योशे हैं, और परपर्यायं क्षत्रकात्राज्ञी है।

इस तरह अपनी समस्त पर्याय प्रमाण अक्षरका अनस्तरी भाग केवलीके सिवा समस्त जोवांके सदा उद्घाटित रहता है, कभी भी आयुत नहीं होता। उसके तीन भेद हैं—जयन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। सबसे जयन्य अक्षरका जनन्तर्या नाम पृथियो आदि एकेन्द्रिय जीवोके होता है। उत्कृष्टिसे आवरण होनेपर भी यह कभी आवडादित नहीं होता। आगे विद्युद्धि होनेपर द्वीन्द्रिय आदि जीवोके कमसे यह वदता है।

उरकृष्ट अक्षरका अनन्तर्वा भाग सम्पूर्ण श्रुतज्ञानियोके होता है । एकेन्द्रिय और सम्पूर्ण श्रुतज्ञानियोके मध्यवर्ती जीवोंके मध्यम अक्षरका अनन्तर्वा भाग होता है । रांका — सम्पूर्ण घुतज्ञानीके व्यक्षरका अनन्तवी भाग धुतज्ञान कैसे हो सकता है ? उसको तो सम्पूर्ण घुतज्ञानाक्षर होना चाहिए।

समाधान—आपका कहना ठीक है, किन्तु केवलाहारकी अपेशासे ही समूर्ण श्रुतजानीके अक्षरका अनन्तवाँ भाग बतलाया है; क्योंकि सामान्य अक्षरकी विकास होनेपर केवलाहारकी अपेशासे सम्पूर्ण श्रुतजानाहार अनन्तवाँ भाग है। और ऐसा होना उचित हो है; क्योंकि केवलज्ञानको स्वपर्यायीस श्रुतजानकी स्वपर्याय अनन्तवाँ भाग है।

यह अक्षर ध्रुतज्ञान है। ेश्वासीच्छ्याम, यूक्ता, खाँसना, जंमाई आदिके गृह्य अनकार ध्रुत है; वयोक्ति वह केतल शब्दमान है, अक्षररूप नहीं है। किसी मनुष्यके दीर्परवासका सब्द सुनकर 'यह सोकमें हैं' इस प्रकारका ध्रुतज्ञान होता है। यह युवज्ञान गब्दसे उत्पन्न होतेपर भी अक्षररूप सब्देश उत्पन्न नहीं हुआ, इसिलए इसे अनकार श्रुत कहते हैं।

इस तरह स्वेताम्बर परम्परामें भी धृतज्ञानके अक्षररूप और अनसररूप भेद हैं, किन्तु वे दोनों ही शब्दब हैं। अन्तर केवल इतना है कि असरस्प श्रुतज्ञान अक्षरात्मक शब्दसे उत्पन्न होता है और अनक्षर रूप श्रुतज्ञान अन-सररूप शब्दसे जन्य होता है। किन्तु दिगम्बर परम्परामें शब्दन धृतशानकी क्षशरात्मक श्रुत और लिंगज श्रुतज्ञानको बनदारात्मक श्रुत माना गुपा है, परन्तु यह स्पष्ट है कि श्रु तज्ञानमें शब्दकी ही प्रधानता है यह बात दिगम्बर परम्परा-को भो इष्ट है। दिगम्बर जैन आगमिक परम्पराके मान्य प्रन्य थी गामहुसार ( जीवकाण्ड )में धुतज्ञानका वर्णन प्रारम्भ करते हुए कहा है--'णियमेणिहं सद्चं पमृहं ॥ ३१५ ॥ इसका व्याख्यान करते हुए दीकाकारने लिया है कि-"ध्रुतज्ञानके प्रकरणमें शब्दज जक्षरात्मक और लियंज अनक्षरात्मक भैदीमें पे वर्ण-पद-वास्पात्मक सब्दसे जनित श्रुतज्ञानकी ही प्रधानता है; न भेकि देन-जेन, पठन-पाठन मादि सब बावहारीका बही मूळ है। यद्यपि लियत अनश्रात्मक ध तज्ञान एकेन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय पर्यन्त जीवाँके होता है फिर भी व्यवहारींमें अनुषयोगो होनेसे वह अवधान है। तथा जो 'ध्यूयते' अर्थात् श्रोतेन्द्रियके द्वारा ब्रहण किया जाता है, उसे यूत अववा शन्द कहते हैं। और शन्दसे 'उसान वर्षनानको युतन्नान कहते हैं" इस ब्युत्पत्तिने नी अखरात्मक ध्रुतनानको ही प्रचानता स्पष्ट होती है।

 <sup>&#</sup>x27;कसिकं नीससिनं निष्द्दं पासिमं च पीमं च। निस्प्रियमगुसारं मपन्यरं देतियारंगं'॥४०१॥-वि॰ मा॰ ।

यह कहनेंकी आवश्यकता नहीं है कि दिगम्बर परम्परामें, जिस सनक्षरात्मक थ तज्ञानको लियज कहा है, वह भो इवेताम्बर परम्परामे बळाज हो है, किन्त वह वर्ण-पद-बावपात्मक शब्दसे उत्पन्न नहीं हुआ इसलिए उसे अनक्षरात्मक कहते हैं। दिगम्बर भी उसे इसीलिए अनक्षरात्मक कहती है कि वह वर्ण-पद-वानयात्मक दान्दसे छत्पन्न नहीं हुआ; नयोकि वे भी वर्ण-पद-बानवात्मक कान्दसे उत्पन्न थ् तज्ञानको अक्षरात्मक कहते हैं । किन्तु जो श्रुतज्ञान वर्ण-पद-वाक्या-त्मक बार्दसे उत्पन्न नहीं हुआ, पर अनक्षररूप शब्दसे ही उत्पन्न हुआ है, उसे तो अनक्षरात्मक श्र तज्ञानमें ही शामिल करना होगा।

अब प्रश्न केवल उन ध्रुतज्ञानोंका रह जाता है जो शब्दज नही है। स्वेताम्बर परम्पराके अनुसार ऐसा कोई श्रुतज्ञान हो नही है जो शब्दज न हो। तथा अकलंकदेवक अनुसार भा राज्ययोजना होनेसे ही ज्ञान अत-ज्ञान होता है। तत्त्वार्थवातिकमें भी ध्रुसज्ञानका विषय वतलाते हुए अकलंक-देवने लिला है--'श्रुत भो जन्दलिंग है और केवल संख्यात है, जब कि द्रव्य-पर्योग असंख्यात और अनन्त है। अतः श्रुतज्ञान उन सबकी विजेपाकारसे विषय नहीं कर सकता। कहा भी है--अनिभलाप्य पदार्थीके अनन्तर्वे भाग-पदार्थ अभिलाप्य है। और अभिलाप्य पदार्थीका अनन्तर्भी भाग थ तमे निवद होता है।

अब प्रश्न यह होता है कि यदि श्रुतज्ञान सब्दन ही है तो एकेन्द्रिय आदि जीवीके श्रुतज्ञान केंस होता है ? तथा पंचेन्द्रियोके श्रोत्रेन्द्रियके सित्रा अन्य

इन्द्रियजस्य मितज्ञानपूर्वक श्रुतज्ञान कैसे हो सकेगा ?

दिगम्बर और व्यताम्बर दोनों परम्पराओमें एकेन्द्रिय आदि जीवोके लब्ध्य-क्षर नामका भुतज्ञान माना है, जिसका उल्लेख पहले कर आये है। यह भुतज्ञान सदा सव जीबोके उद्यादित रहता है, कभी भी आवृत नहीं होता । श्वेताम्बर-परम्परामें यह लब्दयक्षरे भ्रुतज्ञान अक्षरात्मक धृतज्ञान माना जाता है; वयोंकि चनके यहाँ लब्ध्यक्षर भी अक्षरका ही एक भेद है। परन्तु दिगम्बर परस्परामें इसे अनक्षरास्मक श्रुत माना जाता है। क्योंकि दिगम्बर-परम्परामें श्रुतज्ञानके अक्षर नामक मेदसे अक्षर थु तज्ञान आरम्भ होता है, इसोरी अक्षरक पूर्ववर्ती यर्याय और पर्याय समास नामक श्रुतज्ञान अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान कहे जाते है, ओर पर्याय थुतज्ञानका नाम ही लब्ब्यक्षर है। यह धुतज्ञानावरणका मात्र क्षयोपश्चम रूप

रे. 'श्रुतमपि राष्ट्रलिहम् । राष्ट्राश्च संख्येवा एव, द्रव्यवर्षीयाः युनः असंख्येया-नन्तमेदाः, न ते सर्वे विशेषाकारेण सर्विषयिक्तियन्ते । उनतं च—

<sup>&</sup>quot;प्रणविश्वज्ञा भावा द्रष्यंतभागी दु अखभिलपार्थ ।

परणविश्वकार्य प्रण असंतभागी सुदिश्विदी ॥"-तत्त्वा० वा०, प० ६०।

अपना अर्थप्रहणको यक्तिकप होता है, और इसके ऊपर वृद्धि होनेसे हो अधर ध्रुतनान होता है। अतः इस लब्ब्यहार ध्रुतनान में भी बदारके अनन्तर्ने माग का क्षयोपसम अवस्य रहता है और वह अद्यारक हो प्रयोग्यन है इसींस स्व लब्ब्यहार और पर्याय ध्रुतनानके नामसे पुकारा जाता है। इसीपर-से विद्यानको यह निक्सप निकाल है—सर्वत्र ध्रुतनानमे असरनान अवस्य रहता है और इस लिए 'काव्योजनास हो यह जाता है। अक्लंकरेयके इस क्षयनमें कोई वापा नहीं है।

पंचेरित्रयोको भी जो श्रीत्रहरित्रयके सिवा अग्य इन्द्रियकग्य मितानपूर्वक श्रुतज्ञान होता है, सम सहस्योजना खबस्य रहती है। यह सहस्योजना चाहे बाल्यमें हो अथवा अम्यन्तरमें हो। अतः श्रुतज्ञान हो एक ऐसा ज्ञान है जो ज्ञानकप भी हैं और तान्दरूच भी हैं। उससे ज्ञात स्वयं भी ज्ञानता है और सुसर्गेको भी ज्ञान कराता है। इसीके द्वारा ज्ञानका प्रकाश फैनता है। इसीके द्वारा ज्ञानका प्रकाश फैनता है। इसीके द्वारा पूर्वज तीर्थकरों और ऋष्विका ज्ञान प्रवाहित होता है। कोई इसे सूव कहता है, कोई श्रुत कहता है, कोई श्रुत कहता है, कोई श्रुत कहता है, कोई श्रुत कहता है। ये स्व विविध्य प्रकृति के मुखते सुने गये अथवा उनके द्वारा जाने गये ज्ञानकी प्रायंक प्रतीक है।

श्रुतज्ञानके स्वेताम्बर सम्मत भेद

द्वतास्वर परम्परामे श्रुतज्ञानके बीवत् भेद वतालाते हैं जो इत प्रकार हैं— विकारश्रुत, अनक्षरश्रुत, संजीश्रुन, अवंजीश्रुन, मध्यप्रुत, तिष्वाश्रुत, सार्विधुत, अनाविश्रुत, भवर्षविविश्रुत, अनर्वविविश्रुन, गिकश्रुत, व्यागिकस्रुत, अंग-प्रविष्ट, अनंगत्रविष्ट। इन चीवह भेदांसिन्स आदिके से भेद—अवरस्रुन, अन्यर-धृत और अन्तके दा भेद अंगत्रविष्ट, अनंगत्रविष्ट, (अंगवाह्य) दिगम्बर परस्वरामे

१. "राम्यानुवोजनायेन धनुसन्ते ॥ साध्यते। 
प्रान्ताम्यादिना तस्य राज्यस्यत्त्वस्यस्य ॥१११॥
प्रम्यपरस्य विद्यानं निरियोद्धारत्वित्रद्वस्य ॥११२॥
सूनापानेऽवि दि प्रोक्तं तत्त्व सर्वयस्य ॥११२॥
सर्वानेदित्रमात्रीत्ये स्वतानिनिम्वस्य ।
तताऽपरादिविष्यानं भृते सर्वत्र सम्बद्धस्य ॥१११॥
सास्त्रंत्रयनोवाया संभवत्यत्र बात्तियत् ॥
तार्याः संप्रदायस्यविन्देदाय् स्वत्रस्वाद्वात् ॥११४॥
— १२० १८० थ०, ५० १४१.

र. विशेष भाग, गाँव ४५४।

. भी है। घोप भेद भी प्राय: ऐसे नहीं हैं जो दिगम्बर परम्पराको मान्य न हो सकें, किन्तु उन भेदोंका उल्लेख दिगम्बर साहित्यमें नही है। चूँिक ये भेद श्रुत- ज्ञानसम्बन्धी विधिय वातोषर प्रकाश हालते हैं जतः उनका स्वरूप यहाँ दिया जाता है। अक्षर वर्णको कहते हैं। उसके तीन भेद हैं—संज्ञाक्षर, व्यंजनाक्षर और लब्ध्यक्षर। आकाररूप अक्षरको संज्ञाक्षर कहते हैं। उच्चारित दाब्दको व्यंजनाक्षर कहते हैं। और अक्षरको लिखको लब्ध्यक्षर कहते हैं। अर्थात् हिन्द्रय और मनके निमित्तसे को श्रुतानुसारो ज्ञान होता है तथा को अक्षरावरणकर्मका स्योपसम होता है, उन दोनोंको लब्ध्यक्षर कहते हैं। इन तीन प्रकारके अक्षरोमें संज्ञासर और ब्यंजनाक्षर तो हब्ध्यक्ष्यक्षर कहते हैं। इन तीन प्रकारके अक्षरोमें संज्ञासर और ब्यंजनाक्षर तो हब्ध्यक्षर है वर्धोंक ये दोनों भावश्रुतमें कारण होते हैं और लब्ध्यक्षर भावश्रुत हैं।

र्याका—अक्षरलाम परोपदेशपूर्वक होता है, अतः संग्री जीवोंको अक्षरलाम ही सकता है, किन्तु मनरिह्न असंग्री ओवोको अक्षरलाभ नहीं हो सकता; क्योंकि ये परोपदेशको ग्रहण नहीं कर सकते । और आगममें एकेन्द्रिय आदि असंज्ञी जीवोंके भी लब्ब्यकर श्रतज्ञान कहा है।

उत्तर—धंज्ञाक्षर और ब्यंजनाक्षरका लाग परोपदेशपूर्वक होता है किन्तु लब्ध्यक्षर क्षयोपदाम और इन्द्रिय आदिके निमित्तते होता है। अतः असंज्ञोजीबोके लब्ध्यदारभ्रुतज्ञानके होनेमें कोई विरोध नहीं आता। यहाँ ध्रुतज्ञानका अधिकार होनेसे लब्ध्यसरकी हो महस्ता है संज्ञाक्षर और व्यंथनाक्षरकी मुख्यता नहीं है।

प्रत्येक अकार आदि अक्षरको अनन्तानन्त पर्वाय होती है। उनमे अनन्त तो स्वपर्याय है और रोप अनन्तानत्त्वपुणी परप्याय है। इन पर्यायोक्ता कथन पहले किया गया है। मर्व व्यायपरिमाण अक्षरका अनन्तव भाग, केवलोको छोड़- कर रोप सब जीवोक सदा उद्धाटित रहता है। उसके तीन भेद है—जपम्य, मन्यम और उत्कृष्ट। सबसे जावन्य अक्षरका अनन्तव भाग एकेट्रिय जोवोके होता है। अनसे तिनृद्धि होनेपर दोइन्द्रिय आदि जीवोके क्रमंत्र बढ़ता जाता है। दीर्प प्रवास लेना आदि अनिसर्थ्य है वर्योक्ति किसोके दोर्घरवासको सुनकर 'यह योकमें है' इस प्रकार का जुतात होता है।

मनसहित जीवके खुतझानको संज्ञीखुत कहते हैं और मनश्कित जीवके धृत-ज्ञानको असंज्ञीखुत कहते हैं। द्वादशाय तथा उससे नम्बद्ध धृतको मम्बद्ध धृत कहते हैं और उसके सिवा अन्यश्रुतको मिध्याधृत कहते हैं। अपवा मम्बर्गुष्टिके खुतज्ञानको सम्बन्धुत और मिध्यादृष्टिके खुताज्ञानको मिध्याधृत

१. विरोठ भार, गार ४६४।

२. विशेष भाव, गाव ५०२।

कहते हैं । द्रव्याविकनयकी अपेक्षा द्वादशांनध्युतः अनादि और अनन्त हैं; वर्धोंक जिन जीयोंने इस धुतको पढा था, अथवा जो जीव वर्तमानमें इस धुतको पहते हैं, अथवा जो भविष्यमें पहेंगे, उन जीवींका कभी नारा नहीं होता। बतः जीवद्रव्यके अनादि अनन्त होनेसे, उसको पर्यायस्य श्रुत भो उससे अभिन्न होनेके कारण अनादि अनन्त है। और पर्यायायिकनयको अपेक्षा श्रुत सादि और सान्त है; क्योंकि श्रुतज्ञानी जीवोंका उपयोग निरन्तर परिवर्तनशील है। अयदा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा श्रुत सादि, अनादि और सान्त अनन्त होता है। जैसे कोई चौदहपूर्वका घारी साधु मरकर स्वर्ग चला गया। वहाँ उसे पहले भवमें पठित थ तका स्मरण नहीं रहता। इसी भवमें भी किसी-किसीके निध्यात्वमें चले जानेपर भुतका विनाश हो जाता है। अधवा केवलक्षान उत्पन्न होनेपर भुतका विनाश हो जाता है। क्षेत्रको अपेक्षा भरत और ऐरावत क्षेत्रमें सम्पक् श्रुत सादि और सान्त होता है; वयोकि इन क्षेत्रोंमें प्रथमती थैकरके समयमे धृतका आवि-भीय होता है, अतः यह छादि है, और अन्तिम तीर्यंकरके तीर्थंका अन्त होनेपर बह नष्ट हो जाता हं अत. सान्त है। कालकी अपेशा भरत और ऐरावतमें उरसपियो और अवसपियोके तीसरे कालमें पहले-पहल प्रकट हीनेके कारय सांव है। तथा उत्प्रिणोके चतुर्थकालके आदिमें और व्यवस्पिणीके पंचमकालके अन्तमें अवस्य नष्ट हो जानेसे सान्त है। भावकी अपेक्षा-गुरु और श्रुतके द्वारा प्रज्ञापनीय पदार्थीको लेकर श्रुत सादि और ठान्त है; बयोकि व्याह्यान करते समय गुरुका श्रुत परिणाम घ्वनि, तथा तालु आदिका व्यापार वर्गरह अनित्य होते हैं । तथा नाना सम्यन्दृष्टि जीवोंकी अपेक्षा शृतज्ञान सदा रहता है, कभी उसका विच्छेद नही होता । पाँच महाविदेह क्षेत्रोमें और उन्ही विदेहोंम वर्तमान कालमें भ्रुतज्ञान सदा रहता है। सतने धायोपसमका सर्वेत्र सर्वेदा सङ्ग्राग पाया जाता है। अतः द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी बपेशा धृतेशान अनारि और धनन्त है। जिसमें सद्दा पाठोंका बाहुत्य हो उसे गमिकध्रुत कहते हैं जैसे दृष्टि-बाद । और जिसमें बसद्श पाठका बाहुत्य ही ससे बगमिकश्रुत कहते हैं, जैसे कालिक धुन । गौतम आदि मणधरोंके द्वारा रचित द्वादवांगरून खुतको अंगप्रक्रिए कहते हैं। और भद्रवाह वंगैरह स्पविरोंके द्वारा रचित खुतको अनंगप्रविष्ट अंगबाह्य कहते हैं। इस प्रकार थुनके चोदह भेद खेताम्बर साहित्यमे बतलाये हैं।

१. विरोध मा०, गाव प्रवः।

## श्रुतके दो उपयोग

स्याद्वाद्

आचार्य मेमम्सभटने 'सल्वजानको प्रमाण' बतलाकर उसे 'स्याहादनय-संस्कृत' बतलाया है। और आगे लिखा है कि 'स्यादाद' और केवलझान ये दोनों सर्वतस्वोके प्रकाशक है। इन दोनोंमें केवल इतना ही अस्तर है कि एक परोक्ष है और दूसरा प्रत्यक्ष है। समन्तभद्रकी इस उक्तिका व्याख्यान करते हुए अकलंकदेवने तथा विद्यानग्दने लिखा है कि स्याद्वाद और केवलज्ञानका एक साथ प्रयोग करते समय स्वाहादको केदछजानमे पहले रखकर आचार्य समन्तभद्रने यह दिखलाया है कि इन दोनोंमें-से कोई एक ही पृष्य नहीं है, किन्तु दोनों ही पुष्य है क्यांकि दोनों परस्परमें एक-दूसरेके हेतु है। अर्थात् केवल-ज्ञानसे स्याद्वादरूप आगमको उर्लात होतो है और स्याद्वादरूप आगमके मम्याससे केवलज्ञानको उत्पत्ति होती है। शायद कोई कहे कि इस तरह तो अग्योग्याथम दोए जाता है: क्योंकि जब आगम हो तो उसके अम्याससे केवल-ज्ञामकी उत्पत्ति हो और जब केवलज्ञान उत्पन्न हो तो केवलीके उपदेशसे आगमका निर्माण हो । किन्तु ऐसी आशंका उचित नही है; वयोंकि पूर्व सर्वज्ञके द्वारा प्रकाशित आगमसे आगे होनेवाले सर्वज्ञको केवलज्ञान उत्पन्न होता है। और उससे उत्तर कालमें आगमका प्रकाश होता है। इस तरह सर्वज्ञसे आगम और आगमसे सर्वज्ञकी परम्परा चलतो रहती है। जैसे सर्वज्ञ जीव, अजीव आदि तत्त्वोंका प्रतिपादन करते हैं वैसे ही आगम भी दूसरोंके लिए सब तरनोंका प्रतिपादन करता है । इसलिए सब ज्ञानियोमें दो जानी ही विशिष्ट ज्ञानी कहें जाते हैं-एक भगवान केवली और एक समस्त ध्रुतमे पारंगत ध्रुतकेवली । इन दोनोंमें केवल इतना ही भेद होता है कि केवलो सब द्रव्यों और उनकी सब पर्यायोको प्रत्यक्ष जानते हैं । किन्तु शुतकेवली आगमके द्वारा ही जानता है ।

रे. 'क्ष्ववानं प्रमाखं ते जुम्कस्वनेभासनम् । ग्रमभावि च यज्ज्ञानं स्यादादनय-संरक्षतम् \*॥१०१॥ —-बाप्तमी० ।

र. स्याहादकेतलाने सर्वेतच्यकाराने । मेदः सागारसाधान्य ग्रावस्तन्यतमं भवेत ॥१०५॥ — साप्तमी० ।

३. महस्र ०, प्र २०० ।

यहां यह यदसानेको आवश्यकता नहीं है कि समन्तमद्र स्वामीने युदानाका निर्देश 'स्यादार' शब्दसे किया है। इसीसे समन्तमद्रके उत्तरकालवर्ती 'यागा-बतार' नामक प्रकरणके रचिताने उसका 'स्याद्वादेश्वत' रूपसे स्पष्ट निर्देश किया है। और उसे 'सम्पूर्ण अर्थोका निश्चम करानेवाल!' कहा है।

लय यह ज्ञातन्य है कि न्यां समन्तभद्रने तरवज्ञानको 'स्याद्वादनय' संस्कृत' वतलाकर थुतको 'स्याद्वाद' नामक्षे जिमिहित किया ?

हम पहले लिल आये है कि आचार्य पूज्यपादने र प्रमाण हे दो मेंद स्वार्ण और परार्थ कर रे भूतजान के सिवाय होय जानों को स्वार्ण प्रमाण वतलाया है। सबा धुतको स्वार्थ भी वतलाया है जोर परार्थ भी वतलाया है। आतातम धुत स्वार्ण प्रमाण है और वचनासक धुत परार्थ भी वतलाया है। धुतजान में वचन अपवा घरको मुख्यता है यह भी पहले स्वष्ट कर दिया गया है। वव कोई जाता शब्दों के द्वारा दूवरों पर अपने ज्ञानको प्रकट करने के लिए तस्यर होता है तो उदका वह सब्दोन मुख्यता है वो उदका वह सब्दोन सुता है वो उदका वह सब्दोन सुता है वो उदका वह सब्दोन सुता है वे वचन परार्थ प्रता कहे जाते है वे वचन परार्थ प्रता कहे जाते है । धुता भाग कही भेद नय है।

किन्तु जैसे ज्ञान सम्पूर्ण वस्तुको एक साथ जान सकता है वैसे राव्य सम्पूर्ण वस्तुको एक साथ नहीं कह सकता; नयोंकि वचनका ज्यापार कमसे ही होता है। फिर जैनदरीन वस्तुको अनेकाम्तास्मक मानता है। अन्य कहते हैं अंदा अपया धर्मको । जैनवरीनको बृष्टिम अस्येक वस्तु अनेक धर्मरामक वश्या अनेक्यमंन्याको है। न वह सबंधा सत् ही है कोर न सबंधा असत् ही है, न वह सबंधा तिरस हो है। किन्तु किसी अपेशासे वस्तुमा तिरस हो है और न यह सबंधा अनिस्य ही है। किन्तु किसी अपेशासे वस्तुमा है तो किसी अपेशासे वस्तुमा करा तिरसन करके वस्तुका कर्याचित् सत्तुमा वसत्तुमा अनिस्य अनिस्य अनिस्य अनिस्य क्राया क्राया वस्तुमा अनिस्य अनिस्य निस्य क्राया क्राया वस्तुमा अनिस्य निस्य हमा स्थादावर है। स्थादावर्क विना अनेक्यमारिसक वस्तुक क्रया करनेक्य ता स्था वस्तुमा वस्तुका निस्य निस्य निस्य निस्य निस्य निस्तुमा स्थादावर है। स्थादावर्क विना अनेक्यमारिसक वस्तुका

१. 'संपूर्वार्थविनिश्चायी स्वादादमुतमुच्यते' ॥३०॥'-न्यायाव० ।

र. 'मुद्दे स्वार्थ भवति परार्थ च । श्रामारमुकं स्वार्थ बनतारमुकं परार्थ, राज्ञेदा नयाः ॥'-सर्वार्थः, सूत्र १-६।

र. 'चरसिक्षत्यन्तिवादि-संबंधेकान्त्रप्रतिवेचनम्बोडनेकानः।' — महस्रक, महस्रक, पुरु २८६।

<sup>🛫 &#</sup>x27;भनेकान्तारमकार्थकपनं स्यादादश'-त्रवीय० विष्टु॰, न्या० छ० व०, ए० ६८६।

कथन नहीं किया जा सकता । दूसरे शब्दोंमि स्याद्वादके बिना श्रोताको वस्तुके अनेक धर्मोका ज्ञान नहीं कराया जा सकता।

स्वामी समन्तभद्राचार्यने अपने आप्तमीशांमा नामक प्रकरणमे श्रुतके लिए स्याद्वाद राज्दका प्रयोग किया है। यथा-

> "स्याद्वादवेवलङ्गाने सर्ववच्यत्रकाराने । भेदः साक्षादसाक्षाच ग्रावस्थन्यतमं मवेत् ॥१०५॥"

अर्थात्-स्यादार (अूत् ) और केवलज्ञान ये दोनों समस्त तस्योंका प्रकाशन करते हैं। इस दृष्टिंस दोनोंमें कोई मैद नहीं है; क्योंकि जैसे आगम दूसरोंके लिए समस्त जोजादि तस्योंका प्रतिपादन करता है वैसे ही केवलों भी करता है। किन्तु इन दोनोंमें भेद यह है कि केवलज्ञान तस्योंकी प्रत्यशब्दसे जानता है और आगम परोक्षब्दसे । इस तरह केवलज्ञान साक्षात् प्रतिभासी है और स्यादाद (अूतज्ञान) असाक्षात् प्रतिभासी है। जो इन दोनों जानोंका अविषय है वह अवस्तु है।

सिद्धसेन विरचित न्यायावसारमें तो स्पष्ट रूपसे स्यादाद श्रुतका निर्देश करते हुए उसको सम्पूर्ण अर्थका निरुचय करनेवाला कहा है। यथा-

"सम्पूर्णार्थविनिश्चायी स्याद्वादधृतमुच्यते ॥३०॥"

पहले लिख आये है कि आवार्य पूज्यपादने अपनी विर्यापिसिश्चिम प्रमाणके हो भेद स्वार्ध और परार्ध करके श्रुतज्ञानके सिवाय गेप ज्ञानको स्वार्धश्रमाण बतलाया है। तथा श्रुतको स्वार्ध भी बतलाया है और परार्थ भी बतलाया है। ज्ञानास्मक श्रुत स्वार्थ प्रमाण है और वचनास्मक श्रुत परार्थप्रमाण है। श्रुतके ही भेद नय है।

पूर्वाचार्योके उक्त कथनोंको दृष्टिमें रक्षकर भट्टाकलंकदेवने श्रृतके दो उपयोग सतलाये हैं। यथा--

"उपयोगी श्रुतस्य द्वी स्याद्वाद्वयसंज्ञिती । स्याद्वादः सकछादेशी नयो विकलसंकथा ॥६२॥"-छघीयस्त्रय ।

१. 'तत्र प्रमाणं द्विविषं स्वार्थं परार्थं च । तत्र स्वार्थप्रमाणं श्रृतवस्थम् । श्रृ दुनः स्वार्थं स्वति परार्थं च । द्वानात्मकं स्वार्थं वचनात्मकं परार्थन् । तदिकल्या नयाः -स्वर्थं स्वितः

अर्थात्-श्रुवके दो उपयोग ( श्र्यांपार ) है। उनमें-से एकका नाम स्वादार है और दूसरेका नाम है नय। सम्पूर्ण वस्तुके कथनको स्वादाद कहते हैं और वस्तुके एकदेवके कथनको नय कहते हैं।

यह पहले स्पष्ट कर दिया गया है कि खुतमें शब्दकी मुख्यता है। जब कोई ज्ञाता शब्दोंके द्वारा अपने ज्ञानको दूसरोंके प्रति प्रकट करनेके अभिमृत होता है तो उसका वह शब्दोग्मृत ज्ञान स्वार्थध्युत कहा जाता है और वह जो पवन बीलता है वह परार्थध्युत है।

स्वमं जाननेका साधन ज्ञान है और दूधरोंको वसलानेका साधन है एवर ।
किन्तु ज्ञानमें और दाब्दमें एक बड़ा अन्तर है । ज्ञान सम्पूर्ण वस्तुको एक साथ
जान सकता है, किन्तु सब्द उसे एक साथ कह नहीं सकता । नगींकि वचनका
व्यापार फ्रमसे होता है । फिर जैनदर्धन बस्तुको अनेकान्सात्मक मानता है । अन्त
कहते हैं अंदा अपवा पर्मको । जैनदर्धनक अनुसार प्रत्येक वस्तु परस्पर्म विषठ
प्रतीत होनेवाले सापेक्ष अनेक धर्मोंका समूह है । न यह सर्वया सत् हो है और न
सर्वया असत् ही है । न सर्वया नित्य ही है और न वह सर्वया स्वित्य ही
है । किन्तु किशी अपेक्षाले वस्तु सत् है तो किशी अपेक्षाले ससत् है । किशी
अपेक्षाले नित्य है तो किशी अपेक्षाले सम्त स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य है । किशी
अपेक्षाले नित्य है तो किशी अपेक्षाले करनेका नाम स्याद्वाद है । सा उस

इम तरह श्रुवके वो उपयोग होते हैं। जहांतक श्रुवसानका प्रथंन है, दर्में नाग्वरोंमें उसे बान्द्रप्रमाण या आगमप्रमाणके कपमें माना गया है। किन्तु उसके दोनों व्यापारोंका कपन दर्शनान्तरोंमें नहीं है। स्यादाद और नयमार जैनदर्शनको देन हैं। बत: आगे उन दोनोंका विस्तारसे कपन किया जाता है।

## स्याद्वाद

स्यामी समन्तभद्रने आप्तमोमांसामें स्याद्वादका लक्षण इस प्रकार कहा है--

"स्यादादः मर्वर्थकान्तत्यागात् किंग्रचिदिधिः। सप्तमञ्जनयापेको हेयादेयविशेषकः॥ १०४॥"

'सर्वया एकात्तको त्याम कर अर्थान् अनेकान्तको स्वीकार करके मात भंगों और नयोंकी अपेधासे, स्वतावको अपेखा सत् और परमायको अरेधा अम्त् इत्यादि कपसे जो कथन करता हुँ उन्ने स्वादाद कहते हुँ। 'कि'वज्दमं नित् पन इत्यादि प्रस्तवोंको जोड़नेंगे जो रूप बनते हुँ जसे किचिन्, कर्यमिन्, सर्पयन, ये सब स्थाद्वादके पर्याव शब्द हैं। 'स्याद्वादके दिना हेय और उपादेयको व्यवस्था नहीं बनती। अकलंकदेवने संक्षेपमे 'अनेकान्तात्मक अर्थके कथनको स्याद्वादा' कहा है सथा, सत्, असत्, नित्य, अनित्य आदि सर्वथा एकान्तोंके निराकरणको अनेकान्त<sup>रे</sup> कहा है। अब प्रश्न यह है कि स्याद्वाद अनेकान्तात्मक 'अर्थका कथन कैसे करता है ?

'स्पात्' यह लिङ्क्कारका क्रियारूप पद भी होता है और उसका अर्थ होता है—'होना चाहिए'। परन्तु यह बह नहीं हैं। यह तो निपात है। किन्तु निपातरूप स्पात् रान्दके भी संख्य आदि अनेक अर्थ होते हैं। यहाँ वे सब अर्थ म लेकर केवल अनेकास्तरूप अर्थ हो लेना चाहिए। 'स्पात्' पब्द अनेकास्तका सूचक भी है, द्योतक भी है। वावपके वाध्य उसे सम्बद्ध कर देनेसे वह प्रकृत अर्थ-का पूरो तरहसे सूचन करता है; क्योंकि प्रायतः निपातोंका यही स्वभाव होता है। तथा निपात द्योतक भी होते हैं। अतः स्पात् सब्दके अनेकास्तका द्योतक होनेमें भी कोई दोष नहीं है।

कोई मी नाश्य केवलज्ञानको तरह अपने वाच्यको एक साथ नही कहता। इसीस उसके साथ वाच्यविशेषका सूचक स्यात् राब्द प्रयुवत किया जाता है।

इस प्रकार अनेकान्तके चोतनके लिए सभी वाक्योंके साथ 'स्यात्' शब्दका प्रयोग आवश्यक है। उसके विना अनेकान्तका प्रकाशन सम्भव नहीं है। ग्रायद कहा जाये कि लीकिक जन तो सब वाक्योंके साथ स्यात् प्रका प्रयोग कर्ते नहीं देखें जाते। इसका उत्तर देते हुए अकलंकदेवने लिखा है——

> "संाऽप्रयुक्तोऽपि सर्वत्र स्याःकारोऽधीत् प्रतीयतं । विधौ निपेधेऽप्यन्यत्र कुशकक्षेत् प्रयोजकः ॥६३॥"—-लर्घायस्य ।

''यदि शब्दोंका प्रयोग करनेवाना पुरव कुशल हो तो स्पारकार और एवकार॰ का प्रयोग न किये जानेगर भी विधिपरक, निपेधपरक तथा अन्यश्रकारके यावयोमे भी स्पारकार और एवकारकी श्रतीति स्वयं हो जाती हैं।'

रे. 'भनेकान्तात्मकार्थकथनं स्यादादः ।'-लघीयस्यय विवृति, न्यायकुमुदयन्द्र, ५० ६०६।

२. 'सदसन्नित्यान्तियान्तियान्तियान्तियान्तियान्त्रयान्तिक्षणोऽनेकान्तः ।-मध्राती, मध्सदस्री, प० २८६ ।

सं च तिङ्क्तप्रितिरूको निपातः। तस्यानेकान्तविधिविचारादिषु न्युप्यपु संभवस्य इह विवज्ञावरात् धनेकान्तार्थौ गृद्धते। — तत्त्वार्थवार्तिक, प्० २४३।

४. 'वत्र किन्दरगुज्यमानः स्थान्त्रन्दस्यदिशेषणया पक्ताधवस्थानवयरेन सूचयति, भाषशो निरातानो तत्त्वभावत्वादेवकारादिवतः ! — मदशदर्शी, प्र० १८६ ।

जो वादी वाक्यके साथ 'स्यात्'पदका प्रयोग करता प्रसद नहीं करते, जन्हें सर्वेण एकान्तवादको मानना पढ़ेगा और उसके माननेमें प्रमाणसे विरोध आता है। अता उस विरोधको दूर करनेके लिए समस्त वाक्योंमें 'स्यात्' पदका प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह बाक्यमें एककार (ही) का प्रयोग न करनेपर भी सर्वेषा एकान्तको मानना पढ़ेगा; क्योंकि उस स्वित्ति अनेकान्तका निराकरण-अवस्यं भावों है। जैसे—'उपयोग लक्षण जोवका ही हैं इस वाक्यमें एककार (ही) होनेसे यह सिद्ध होता है कि उपयोग लक्षण अग्य किसीका न होकर जोवका ही है। अतः यदि इसमें-से 'हो' को निकाल दिया जाये तो उपयोग अजीवका ही है। अतः यदि इसमें-से 'हो' को निकाल दिया जाये तो उपयोग अजीवका ही है। अतः सह सम्बन्ति है। और ऐसा होनेसे बाह्य अर्थको व्यवस्थाका छोप हो जायेगा।

राका—नावयक साथ एयकारका (हो ) प्रयोग हो या न हो, किन्तु उडकी प्रतिति होना तो उचित है; वर्षोकि एवकारके प्रयोगसे अयोगव्यवच्छेद, अन्ययोगव्यवच्छेद और अत्यक्तायोगःयवच्छेद नासक एक पाया जाता है। वैसे 'वंत्र पनुषंद हो हैं 'इसमें अयोगव्यवच्छेद हैं। वर्षोकि लोकमें चैत्र धनुषंद प्राधि तेती हैं। अतः चैत्र 'धनुंत्र नहीं हैं' इस आगंकाको दूर करके उसे धनुषंद वताने किए 'चेत्र धनुषंद हो हैं' इस आगंकाको दूर करके उसे धनुषंद वताने किए 'चेत्र धनुषंद हो हैं' इस आगंकाको दूर करके उसे धनुषंद वताने किए 'चेत्र धनुषंद हो हैं' इस वावयका उपयोग किया वाता है। 'पार्थ हो धनुषंद हैं हैं वावयमें अन्ययोगव्यवच्छेद हैं। पार्थ (अर्जुन) के धनुष्ट न होनेको संका किसीको भी नही हैं, चयोकि धनुष्टंद कर्म ही उसकी सर्वत्र क्याति हैं, विगाया तो उसकी निवृत्तिके लिए 'पार्थ हो धनुषंद हैं' इस प्रकारका धन्यप्रयोग किया जाता है। इसो तरह 'नील कमक होता हो हैं' इन पाराम अरवन्तायोगव्यवच्छेद हैं; वर्षोक क्रमक नीला नहीं होता हो हैं' इन पाराम अरवन्तायोगव्यवच्छेद हैं; वर्षोक क्रमक होता हो हैं इस प्रकारका धान्यप्रयोग किया जाता है। इस तरह वाववच्छे साथ प्रवारका प्रयोग तो उचित है, किन्तु स्थानकार है । इस तरह वाववच्छे साथ प्रवारका प्रयोग तो उचित है, किन्तु स्थानकार का प्रयोग तो निरुक्त है उससे क्षेत्र हो इससे तरह वाववच्छे साथ प्रवारका प्रयोग तो उचित है, किन्तु स्थानकार है । इस तरह वाववच्छ साथ प्रवारका प्रयोग तो उचित है, किन्तु स्थानकार है उससे कोई लाभ प्रतीत नहीं होता।

समाधान--- उन्त कवन ठोक नहीं है। स्वात्कारके विना इस्टको विधि और अनिस्टका निषेष नहीं बन सकता। जैसे, 'पार्थ हो पनुषर है' ऐसा बहुनेपर सर्वेत तपदा सभी अन्य पृथ्योमें धनुषरत्वका अभाव प्रतीत दाता है। और यह बात प्रत्यक्ष विश्वह है। जापद कहा जाये कि जिस स्वारका धनुषरत्व पार्यमें

१, त्या ० पु.० प.०, १४ १६२ । सिदिविनिश्चन-१० १४४-१४१ ।

हैं उस प्रकारका धनुषेरत्व अन्य पुरुषोंमें नहीं है, यह बतलानेके लिए ही 'पार्य हो धनुषेर हैं' ऐसा कहा गया है। तो इस प्रकारका अर्य स्थान् पदके प्रसादसे हो लिया जाना शमय है। ऐसी स्थितिमें स्थात् पद निष्फल कैसे हो सफता है ?

तया 'चैत्र घनुर्धर है' इत्यादि वाक्योमें घनुर्धरस्व आदितं अयोग आदिका क्यवच्छेद करनेवाले एवकारके द्वारा यदि घनुर्धरस्व भिन्न होनेके कारण अदाव्य-वाच्य अधनुर्धरस्व आदिको भी निवृत्ति की आती है तो सूरता, उदारता आदि धर्मोंको भी निवृत्ति की आगो चाहिए; वर्योक्ति वे भी सब्दवाच्य घनुर्धरस्व आदिसे भिन्न हैं।

यंका—जिसमं जिस घमंका निया किया जाता है उसके विरोधी धमंकी हो निवृत्ति की जाती है। चैत्रमें धनुधरत्वका नियम करनेपर त्रधनुधरत्व उससे विरुद्ध है। पाधमं असाधारण धनुधरत्वकी विधि करनेपर समस्य जगत्में पाया जाने- बाला साधारण धनुधरत्व उससे विरुद्ध है। इसी तरह कमलमे नोलत्वकी विधि करनेपर उसमें नोलत्वकी विधि करनेपर उसमें नोलत्वकी विधि करनेपर उसमें नोलका विक्रकुल भी न पाया जाना विरुद्ध है। जता एवकारसे उन्हीं विरुद्ध धमोंकी निवृत्ति की जाती है, धरता आदि धगोंकी नहीं। विधेकि यद्यपि घृग्ता आदि धमं भी धनुधरत्व आदि धगोंसे भिन्न है किन्तु फिर भी धनुधरत्व अति धनोंसे विन्नु फिर भी धनुधरत्वसे उनका कोई विरोध नहीं है।

समाधान--यह तो अन्धे नर्पके बिलमे प्रवेश करनेके न्यायका ही अनुसरण है, स्पादावको माने बिना इस प्रकारका विभाग नहीं किया जा सकता।

शंका—स्यादादको माननेपर भो एक प्रश्न खबा ही रहता है, जब अधनुर्ध-रख भी शब्दबाच्य नहीं है और त्रूरता आदि भो शब्दबाच्य नहीं है तय एककारसे धनुधरत्वके विशोधा अधनुर्धरत्वका हो निवृत्ति वनों होती है, सभाको नियृत्ति वयों नहीं होती ?

समाधान--उसकी बैनी हैं। सामध्ये हैं। राब्दका प्रयोग स्वार्थका कथन करनेके लिए किया जाता है और स्वार्थ भावाभावासक है। स्वरूपको अपेक्षासे भावका व्यवहार किया जाता है और प्रतियोगीको अपेक्षा अभावका व्यवहार किया जाता है। विरोधो वर्म हो प्रतियोगी होता है अविरोधो नहीं। अतः सबकी निवृत्तिको संका करना हो बेकार है।

## सप्तभंगी

ैयह कहना ठोक नही है कि शब्द प्रचान रूपसे विधिका हो कथन करता

१. तस्वार्यस्तोक्त्यातिक, पृ० १२८ । सूत्र १–६ ।

है। वयांकि ऐसा होनेपर यहदर निष्यका ज्ञान नहीं हो सकेगा। ज्ञापद कहा आये कि सहद गोषारूपस निष्यको भा कहता है, किन्तु ऐसा कहना भी निःसार है; वर्षािक सर्वत्र सर्पया अपन रूपि सिसक कथन नहीं किया जाता उसका गोपारूपसे कथन करना सम्भव नहीं है। इसी तरह प्रधान रूपि श्रीपेपको हो पाट्य कहता है, ऐसा मत भा इसीसे निरस्त हो जाता है। ग्राव्य कमते विषि और निषय दोगोंका ही प्रधान रूपसे कथन करता है, ऐसा मत भा इसीसे निरस्त हो जाता है। ग्राव्य कमते विषि और निषय दोगोंका ही प्रधान रूपसे कवन करता है, ऐसा कहना भी ठोक नहीं है; वर्षािक शब्दसे अपन रूपसे अकेले विधि और अबेले निषयको भी प्रतीति होती है।

दाव्द एक साथ विधि-निर्मेणक्य अर्थका वाचक नहीं ही है, ऐसा कहना भी
मिन्या है बयोकि ऐसा होनेपर उस विधि-निर्मेणक्य अर्थको 'अवश्वरूप' सन्देखें
भी नहीं कहा जा सकेगा। सब्द निष्क्य अर्थका साथक और विधिनिर्मेणक्य अर्थका एक साथ अवायक हो है ऐसा एकान्त भी युक्त नहीं है; बयोंकि सब्द एक साथ निर्मेण अर्थका बाचक और विधिनिर्मेणक्य अर्थका अरायक स्तीत होता है। सब्द एक साथ निर्मेणक्य अर्थका वाचक और विधिनिर्मेणक्य अर्थका अरायक हो है, ऐसा कहना भी जोक नहीं है; बयोकि सब्द विधिक्य अर्थका बाचक और एक साथ विधिनिर्मेणक्य अर्थका अरायक भी प्रतीतिसित्त है। सब्द क्रमत विधिनिर्मेणक्य अर्थका बाचक और युग्यद् विधिनिर्मेणक्य अर्थका अरायक ही है। ऐसा कहना भी प्रतीति विष्य है; बयोकि विधिप्रयान भा दे रूपके भी शब्दार्थकी प्रतीति होती है।

इम प्रकार विधि और निरोधके विकल्पने अर्थमें राज्यकी प्रवृत्ति सात प्रकार से होती हैं। उसे ही सप्तर्भगों कहते हैं। उसका सहस्य इस् प्रकार है—

"प्रश्नयसार्दकस्मिन् यस्तुन्यविरोधेन विधिव्यतिषेधकत्यना सप्तक्षंगी ।" —तत्त्वार्यराजनातिक, पू० १०६, पू० ३३।

अपन्--एक वस्तुन प्रश्नके बदास प्रत्यक्ष और अनुमानसे अविदर्ध विधि और निर्मेषको कल्पनाको सस्तर्भयो कहते हैं।

विधि और प्रतिपेव हो करननामुक्त सात्र मंग इब प्रकार है—र. विधि-करनना, २. प्रतिपेवहाना, ३. क्रवते विधिश्रनिये करनना, ४. पुगवद् विधि-प्रतियेत्र करनना, ५. विधिकरनना और मुगवद् विधिप्रतिये करनना, ६. प्रीत-

१. भष्टसद्द्धा, ४० १२%।

पेषकल्पना और युगपद् विधिप्रतिपेषकल्पना, ७. क्रम और युगपद् विधिप्रति-पेषकल्पना।

इनके ब्रितिस्वत कोई बाठवाँ भंग सम्भव नहीं है। इनके संयोगसे उत्पन्न हुए कुछ भंगोंका तो इन्हीं भंगोमें अन्तर्भाव हो जाता है, जैसे प्रथम, द्वितीय और चतुर्य भंगोंको परस्परमें मिळानेसे उत्पन्न हुए भंगोंका अन्तर्भाव तोसरे, पाँचकें, छठे और सातवें भंगमें हो जाता है। और शेष सम्मिथित भंग पुनदवत होनेसे व्यर्थ प्रमाणित होते है।

रांका-—विधिकल्पना हो सस्य है अतः विधिकल्पनामूलक एक भंग ही मानना चाहिए।

समाधान--ऐसा मानना ठीक नहीं है; नयोकि प्रतिपेयकल्पना भी सत्य है। संका---प्रतिपेयकल्पना हो सत्य है, अतः प्रतिपेथकल्पनामूलक भंग ही मानना चाहिए।

समाधान-ऐसा मानना भी ठीक नहीं है; वयोकि सभावैकान्त प्रमाण-विरुद्ध है।

रांका—तो सद्रूप अर्थका कथन करनेके लिए विधिवाका और असद्रूप अर्थका कथन करनेके जिए प्रतिपिधवावय, इस तरह दो ही वावय या भंग मान केनेसे काम चल जायेगा; बयोकि सत् और असत्को छोड़कर अन्य कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो शब्दका विषय हो।

समाधान—यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि जिसमें सत् अपवा असत्में से एक ही धर्म प्रधान रूपसे विवक्षित है ऐसी वस्तुसे, जिसमें सत् और असत् दोनों पर्म प्रधान रूपसे विवक्षित हैं ऐसी वस्तु भिन्न होती है। केवरू विधिमूलक वचनके द्वारा या केवरू प्रतिपेधमूलक घचनके द्वारा क्रमसे विवक्षित दोनों धर्मोंका कपन नहीं किया जा सकता।

रांका—तो सत्, असत् और दोनोंको कथन करनेवाले इस तरह गुरूके तोन ही वाक्य मानना युक्त है ?

समाधान--एक साथ सत् असत् दोनोंको विषय करनेवाला अववतश्य नाम-का चीथा भंग भी आवस्यक है।

शंका-तो फिर चार ही वाक्य मानने चाहिए?

समाधान—अवनतव्यके माय सत्, असत् और दोनोंको निपय करनेवाळ अन्तके तीन वायम भी आवश्यक है। है। ययोकि ऐसा होनेपर सब्दव निर्मयका ज्ञान नहीं हो सकेगा। सायद कहा अपे कि सब्द मौणरूपसे निर्मयकों भी कहता है, किन्तु ऐसा कहना भी निःशार है; यथोकि सबस सर्वस और सर्वमा प्रधान रूपसे जिसका कथन नहीं किया जाता उसका गोणरूपसे कथन करना सम्भव नहीं है। इसी तरह प्रधान रूपसे अविपेषकों ही सबद कहता है, ऐसा मत भी इसीसे निरम्य हो प्राव्य कहता है, ऐसा मत भी इसीसे निरम्य दोनोंका हो प्रधान रूपसे अवेश विधि और निरम्य दोनोंका हो प्रधान रूपसे अवेश विधि और अवेश निर्पयकों भी प्रतीवि होती है।

पाटर एक साय विधि-निर्येषक्य प्रयंका वाषक नहीं ही है, ऐसा कहना भी
मिन्या है वसेंकि ऐसा होनेपर उस विधि-निर्येषक्य अर्थको 'अववत्वय' राव्यसे
भी नहीं कहा जा सकेगा। उन्द निधिक्य अर्थका वाषक और विधिनिर्येषक्य
अर्थका एक साय जवायक हो है ऐसा एकान्त भी युवत नहीं है; ब्योंकि राव्य
एक साय निर्येष क्य अर्थका वाषक और विधिनिर्येषक्य अर्थका अरावक प्रतीत
होता है। राव्य एक साथ निर्येषक्य अर्थका वाषक और विधिनिर्येषक्य अर्थका
अवायक हो है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है; ब्योंकि राव्य विधिनिर्येषक्य अर्थका
अवायक और एक साथ विधिनिर्येषक्य अर्थका अवायक भी प्रतीतिसिंख है।
राव्य क्रमसे विधिनिर्येषक्य अर्थका अवायक भी प्रतीतिस्व है।
राव्य क्रमसे विधिनिर्येषक्य अर्थका अर्थका अर्थका विधिनिर्येषक्य अर्थका
अवायक ही है। ऐसा कहना भी प्रतीति विषय है; क्योंकि विधिप्रधान आर्थ
रूपसे भी शब्दार्थकी प्रतीति होती है।

इस प्रकार विधि और निर्मेषके विकल्पसे अर्थमें सब्दकी प्रवृत्ति सात प्रकार में होती है। उस ही सप्तर्भगों कहते हैं। उसका लक्षण इस प्रकार है—

"प्रदनयसादेकस्मिन् चस्तुन्यविरोधेन विधिप्रतिषेधकस्पना सप्तमंगी।" —तस्त्राधराजवातिक, पृ० १-६, पृ० ३३।

वर्षात्—एक वस्तुमें प्रश्नके वशसे प्रत्यक्ष और अनुमानसे अविश्व विधि और निषेषकी कल्पनाको सप्तामंगी कहते हैं।

विधि और प्रतिपेवको कल्पनामूलक सात नंग इस प्रकार हें—१. विधि-कल्पना, २. प्रतिपेवकलाना, ३. कमसे विधिप्रतिपेवकल्पना, ४. युगपद् विधि-प्रतिपेवकल्पना, ५. विधिकल्पना और युगपद् विधिप्रतिपेवकल्पना, ६. प्रति-

१. भष्टसहस्रो, १० १२५।

पेयकल्पना और युगपद् विविश्वतिपेधकल्पना, ७. क्रम और युगपद् विधिप्रति-पेधकल्पना।

इनके अतिरिक्त कोई आठवाँ भंग सम्भव नहीं है। इनके संयोगसे उत्पन्न हुए कुछ भंगोंका तो इन्हीं भंगोमे अन्तर्भाव हो जाता है, जैसे प्रथम, द्वितीय और चतुर्य भंगोंको परस्परमे मिळानेसे उत्पन्न हुए भंगोंका अन्तर्भाव तीसरे, पाँचकें, छठे और सातर्षे भंगमें हो जाता है। और दोप सम्मिथित भंग पुनस्कत होनेसे 'स्पर्य प्रमाणित होते हैं।

शंका—विधिकल्पना ही सत्य है अतः विधिकल्पनामूलक एक भंग ही मानना चाहिए।

समाधान--ऐसा मानना ठोक नही है; पर्याकि प्रतिपेचकल्पना भी सत्य है। रांका--प्रतिपेधकल्पना हो सत्य है, बतः प्रतिपेधकल्पनामूलक भंग ही मानना चाहिए।

समाधान-प्रेसा मानना भी ठीक नहीं है; वयोकि वभावैकान्त प्रमाण-विरुद्ध है।

रांका—तो सद्दूष्य अर्थका कथन करनेके लिए विधिवाका और असद्दूष्प अर्थका कथन करनेके जिए प्रतिपेधवावय, इस तरह दो ही वाक्य या भंग मान केनेसे काम चल जायेगा; क्योंकि सत् और असत्को छोड़कर अन्य कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो सब्दका विषय हो।

समाधान—पह भो ठीक नहीं है; क्योंकि जिसमें बत् अपवा असत्में से एक ही धर्म प्रधान रूपसे विवक्षित है ऐसी वस्तुक्ष, जिसमें सत् और असत् दोनों धर्म प्रधान रूपसे विवक्षित है ऐसी वस्तु भिन्न होती है। केवल विधिमूलक चवनके द्वारा या केवल प्रतिपेधमूलक यचनके द्वारा क्रमसे विवक्षित योगों पर्मीका कथन नहीं किया जा सकता।

र्पका --- तो सत्, असत् और दोनोंको कथन करनेवाले इस तरह गुरूके तीन ही वाक्य मानना युक्त है ?

समाधान---एक साथ सत् असत् दोनोंको विषय करनेवाला अवनतन्य नाम-का चौषा भंग भी आवश्यक है।

रांका-तो फिर चार ही वाक्य मानने चाहिए?

समाधान-अवस्तव्यके साध् सत्, असत् और दोनोंको विषय करनेवाले धन्तके तीन बावय भी आवदयक है। रांका---एक जोवादि वस्तुमें विधिरूप और निर्पेषरूप बनन्त धर्म रहते हैं अतः उनकी अपेक्षा अनन्त भंगी भो हो सकती है ?

समाधान--एक वस्तुमें अनन्तवर्भ रहते हैं और एक-एक धर्मके विधि-निवेध-को अपेक्षा सप्तभंगी होती हैं। इस नरह एक वस्तुमें अनन्त मध्तभंगी होनेमें कोई हानि नहीं है।

ैशंका --सात हो प्रकार वयों है ?

समाधान—एक धर्मके विधि-निषेषकी विवक्षासे सात ही भग होते हैं। वयोंकि प्रकार भी सात ही प्रकार होते हैं। और प्रक्रोंके अनुवार ही सप्तमणी होती है।

रांका—प्रकाक मात ही प्रकार वयों होते है ? समाधान—व्योंकि जिज्ञासा सात प्रकारकी होती है। रांका—जिज्ञासांक भी सात हो प्रकार वयों होते है ? समाधान—व्योंकि संज्ञयके सात प्रकार होते हैं। रांका—सात प्रकारके हो संज्ञय क्यों हैं ?

समाधान—व्यों कि संशयकी विषयभूत वस्तुके धर्म सात प्रकारके होते हैं। जैसे किसी वस्तुमें अस्तिरविषयक जिज्ञासाके होगेपर प्रकार में पृतृति हीती हैं विस हो उस अस्तिरविषयक जिज्ञासाके होगेपर प्रकार में प्रवृत्ति हीती हैं विस हो उस अस्तिरविष्य अस्तिरविष्य मानितर आदि वर्मों के जिज्ञासा होनेपर मो प्रवर्गकी श्रवृत्ति होती हैं। अतः जिज्ञासाके सात प्रकार होनेसे प्रवर्गके सात प्रकार होते हैं। अतः 'प्रवत्य एक वस्तुमें सप्तर्भी होती हैं' यह कमन उचित ही है; वर्मोंक सातसे अतिरियत आठवें भंगके निमित्तसे हो सक्तेवाला आठवें प्रवत्त सम्भव नहीं है और उस विषयक जिज्ञासा सम्भव नहीं है और उस विषयक जिज्ञासा स्वतिष्य सम्भव नहीं है, वर्मोंक उस विषयक कोई विवाद सम्भव नहीं है। और विवाद इसिल्ए सम्भव नहीं है, वर्मोंक सहम् विध-प्रतिपेक्षों कल्यानोंके हारा कोई अन्य अविकट्ट सर्माल्य सम्भव नहीं है हो स्वानि प्रविच्या केल्यानोंके हत्या कोई अन्य अविकट्ट सर्मालय सम्भव नहीं है हो प्रवान नारकों प्रवृत्ति सम्भव नहीं है और उसके व्यान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान हो है और उसके अभावमें यह सुरुष्ठ असम्बद्ध प्रजान नारकों प्रवृत्ति सम्भव नहीं है और उसके अभावमें यह सुरुष्ठ असम्बद्ध प्रजान किया मो वाम तो वह उसर देनेक योग्य नहीं हो सकता।

१. तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक, ए० १३२।

यह प्रस्तान्तर या तो पूषक्-पूषक् अस्तित्व-नास्तित्व धर्मोके विषयमें हो सकता है ? प्रथम पदामें यदि प्रधानरूपसे अस्तित्व या नास्तित्वके विषयमें प्रश्न है तो प्रथम और द्वितीय (भंगसम्बन्धी) प्रश्नमें उनका समावेश हो धाता है। और यदि सत्त्वधर्मको गौणनाको लेकर प्रश्न है तो दूसरे (भंगसम्बन्धी) प्रश्नमें और यदि असत्त्वधर्मको गौणनाको लेकर प्रश्न है तो दूसरे (भंगसम्बन्धी) प्रश्नमें और यदि असत्त्वधर्मको गौणनाको लेकर प्रश्न है तो प्रथम प्रश्नमें उसका समावेश हो जाता है।

यदि समस्त अस्तित्व-नाहितत्वविषयक प्रकान्तर है तो क्रमके होनेपर तीसरेमें, युगपद होनेपर चोयेमें, प्रवम और चतुर्यके समुदायिवयक होनेपर पौचवेंमें
दूसरे और चतुर्यके समुदायिवयक होनेपर छठेमें और तीसरे तथा चतुर्यके
समुदायिवयक होनेपर सातवेंमें अन्तर्भाव हो जाता है, इस तरह सातमें हो
सब प्रकान्तरोंका समावेदा हो जाता है। प्रवम और तीसरेके समुदायिवयक
प्रकत तो पुनक्त हो जाता हैं; क्योंकि प्रवम प्रका तीसरेको हो माग है। इसी
तरह प्रवमको चतुर्य आदिके साथ, दूसरेको तृतीय आदिके साथ, तीसरेको चतुर्य
आदिके साथ, चतुर्यको पंचम आदिके साथ, पाँचवेंको छठे आदिके साथ और
छठेको सौतवेंके साथ समस्त करके जो प्रकानकर होते हैं वे सब पुनक्तत हैं।
कार तोसरे, चौथे, पाँचवें, छठे और सासवेंको मिळाकर प्रवनान्तर सम्भव नही
हैं। इसिलिए सप्तभंगोके स्थानमें सात सौ भंगीको किंचित् मी सम्भावना
नहीं हैं।

शंका-तब तो तोसरे आदि प्रश्न भी पुनस्कत है ?

समाधान—नहीं, तोसरेमें दोनों धर्मीको क्रमसे प्रधान रूपसे पूछा गया है। प्रथम और दूसरेमे इस प्रकारसे उन्हें नहीं पूछा गया। उनमे तो प्रधान रूपसे केवल एक सदस्य धर्मको और केवल एक असस्य धर्मको ही पूछा गया है तथा चौपेमें दोनोंको मुगपद प्रधानभावसे पूछा गया है। पौचवेंमें सस्यके साथ अववत्रव्यको प्रधान रूपसे पूछा गया है। छठेमें नास्तिस्वके साथ अववत्रव्यको प्रधान रूपसे पूछा गया है । खोर सातवेंमें क्रम और युगपद सस्य और असरवको प्रधान रूपसे पूछा गया है। खोर सातवेंमें क्रम और युगपद सस्य और असरवको प्रधान रूपसे पूछा गया है। खार पुनक्वता नहीं है।

शंका—इस तरह तो तीसरेको पहलेके साथ मिलानेपर दो अस्तित्य धर्मों बोर एक नास्तित्व धर्मको प्रधानतासे, तीसरेको दूसरेके साथ मिलानेपर दो नास्तित्व धर्मोंको और एक अस्तित्व धर्मको प्रधानतासे प्रशानतर हो सकते हैं; पर्योक्ति चन्ते सात प्रश्नोंमें इस प्रकारसे नहीं पूछा गया है। इसी तरह चौथेको पौचर्षके साथ मिलानेपर दो अवस्तव्य और एक अस्तित्वको, चौथेको छठेके साथ मिलानेपर दो अवनतन्यों और एक नास्तित्वकी, चोषेको स्रांतिवेंके साथ मिलानेपर दो अवनतन्यों और क्रम तथा प्रधान रूपसे एक अस्तित्व और एक नास्तित्वकी पृच्छा होनेपर भी नये प्रक्रन पैदा हो सकते हैं। इसी तरह पौचवेंकी छठेके साथ पिलानेपर दो अवनतन्यों, एक अस्तित्व और एक नास्तित्वकी, पौचवेंकी सातवेंके साथ मिलानेपर दो अवनतन्यों, दो नास्तित्वों और एक अस्तित्वकी पृच्छा होनेपर नये भंग पैदा हो सकते हैं। इस तरह और भी भंगान्तर होनेसे आप शतभंगीका नियंध कैसे कर सकते हैं?

शंका—सन्तर्भगोके सात अंगोमिनी किसी एक भंगके द्वारा अनन्त धर्मारमक धस्तुका प्रधानता या गीणतासे कथन हो जाता है, अतः श्रेप भंग अनर्थक वर्धे नहीं हैं ?

समाधान-उनके द्वारा अन्य-अन्य धर्मोकी प्रधानता और शेप घर्मोकी गौणतासे वस्तुका ज्ञान होता है। अतः शेप भंग व्यर्थ नहीं है।

आगे मात भंगोंमें-से प्रथम और द्वितीय भंगका समर्थन करते हैं-

"सदेव सर्व को नेच्छेत् स्वरूपादि-चतुष्टवात् । असदेव विपर्यासात्र चेव व्यवतिष्टते ॥ १५॥"— भारमीमांसा ।

समैरत चेतन अथवा अचेतन देव्य और पर्याय आदि स्वरूपादि चतुष्टम (स्वद्रव्य, स्वर्शय, स्वकाल और स्वमाव) की अपेक्षा सत् हो हैं और परहम्म, परक्षेत्र, परकाल और परभावकी अपेक्षा असत् हो हैं, ऐसा कौन नहीं मानता? अपित लोकिक हो या परीक्षक, स्याहादी हो या सर्वधा एकान्तवादी, यदि वह

१. व्यष्टसंदर्भी, ए० १३१।

सर्चेतन है तो उसे ऐसा मानता हो होगा; क्योंकि प्रतीतिका अपलाप करता शक्य नहीं है। यदि कोई स्वयं ऐसा जानते हुए भी दुराग्रहवश उसे नही मानता तो वह किसी भी इष्ट तत्त्वको व्यवस्था नहीं कर सकता; क्योंकि वस्तुका वस्तुत्व स्वरूपके ग्रहण और परम्बकं परिहारकी व्यवस्थापर ही अवलम्बित है।

यदि वस्तुको स्वरूपको तरह पररूपसे भी सत् माना जाता है तो चेतनके अचेतनरूप होनेका प्रसंग आता है। और यदि वस्तुको पररूपकी तरह स्वरूपस भी असत माना जाता है तो सर्वेषा शन्यवादको आपत्ति आती है। इसी तरह यदि वस्तुको स्वद्रव्यको तरह परद्रव्यस भी सत् माना जाता है तो द्रव्योंके प्रति-नियममें विरोध आता है। तथा परद्रव्यको तरह यदि स्वद्रव्यसे भी वस्तको असत माना जाता है तो समस्त इन्योंके निराध्य होनेका प्रसंग आता है। तथा स्वक्षेत्रको सरह परक्षेत्रसे भी सत माननेपर किसी बस्तका कोई प्रतिनियत क्षेत्र न्यव-स्थित नहीं हो सकता। परक्षेत्रको तरह स्वधेत्रसे भी असत माननेपर दस्तको निःक्षेत्रताको आपत्ति आती है अर्थात ससका कोई क्षेत्र ही नही रहेगा। तथा स्वकालकी तरह परकालस भी वस्तुको सत् माननेपर वस्तुका कोई सुनिश्चित काल नहीं हो सकेगा। परकालको तरह स्वकालने भी असत् माननेपर समस्त कालमें न होनेका प्रसंग आयेगा । और ऐसी स्थितिमे किसी वस्तुका कोई सूनि-श्चित स्वरूप व्यवस्थित न हो सकनेसे इष्ट और अनिष्ट तस्वकी व्यवस्था नहीं बन सकेगी । जैसे, सामान्य रूपसे जीवका स्त्ररूप उपयोग (जानना-देखना ) है । तत्वार्धसूत्रमें जीवका लक्षण उपयोग कहा है। उपयोगसे भिन्न अनुपयोग जीवका पररूप है। अतः जोव स्वरूप (उपयोग) से सत है और पररूप (अनुपयोग) से असल् है। इसी तरह प्रत्येक द्रव्य और पर्यायका जो स्वरूप है वह उसीको अपेक्षा सत् है उससे भिन्न को पररूप है उसकी अपेक्षा वह असत है।

र्शका—स्वरूपकी अपेक्षा जो सत्त्व है वही पररूपकी अपेक्षा असत्व है। अतः वस्तुमें स्वरूपकी अपेक्षा असत्व है। अतः वस्तुमें स्वरूपकी अपेक्षा असत्वमें कोई भेद नही है। इसिंछए पद्मेछ और दूसरे भंगमें से एक भंग गतार्थ हो जानेसे दूसरा भंग वेकार ही जाता है और ऐसी स्थितिमें तीसरे आदि भंग भी नही बन सकते। तव सन्तर्भागि कैसे वन सकते। ते ?

समाधान—स्वरूपादि चतुष्टयको अपेक्षाके स्वरूपमें और पररूपादि चतुष्टयको को अपेक्षाक स्वरूपमें भेद है और इसलिए एक वस्तुमें इन दोनों अपेक्षाओंसे पाये जानैवाले सत्त्व और असत्त्वमें भो नेद हैं। यदि उन दोनोंको अभिन्न माना जाता है तो स्वरूपादिचतुष्टयको तरह पररूपादिचतुर्ध्यको अपेक्षासे भी वस्तुके सत्वका प्रसंग आता है, अथवा पररूपादिचनुष्टमको तरह स्वरूपांद चतुष्टमको अपेदासे भी वस्तुके असत्वका प्रसंग आता है। अपेदाके भेदसे किसो वस्तुमें धर्मभेदकी प्रतीति होनेम कोई वाधा नहीं है, जैसे वेलमें बेरको अपेदा स्पूलताको और विजोरा नीवृको अपेदाा सूरमताको प्रतीति होनेम कोई वाधा नहीं है। यदि सभी आपेक्षिक धर्मोको अवास्तव माना जायेगा तो नील, नीलतर, मुख, सुखतर आदि प्रस्थय भी अवास्तविक हो जायेंगे। किन्तु इस प्रकारके प्रस्य यथायं है। अत: सब पदार्थ कर्योक्ति सदसवारमक हैं। यदि ऐसा नहीं माना जायेगा तो सब पदार्थ कर्यांक्त्र सहस्वत्मक हैं। यदि ऐसा नहीं माना जायेगा तो सब पदार्थ कर्यांक्त्र सक्त्र अपेता भर लानेका काम नहीं लिया आ कर सकते। घटको तरह बस्त्र आदिसे पानो भर लानेका काम नहीं लिया आ सकता और न बस्त्र घटादिका ज्ञान हो करा सकता है। सब पदार्थ कर्यंवित् स्वप्रादानक हैं। इस विषयमें दृष्टान्त भी सुलम है। सभी वादियोंका स्वेष्ट तर्रद स्वरूपकी अपेक्षा सत् और परक्षको अपेक्षा असत् हैं। इसने कोई विवाद नहीं है। और इमीको दृष्टानके रूपने लिया आ सकता है।

राका—एक वस्तुम सत्त्व और असत्त्व धर्मका रहुना युवितविरुद्ध है; नयोकि जो धर्म परस्परमे विरोधी होते हैं वे एक आधारमें नहीं रह सकते, जैसे घीठ और उप्ण स्पर्ध।

समाधान—जनत कथन ठीक नहीं है, वयों कि स्वरूप और परव्पकी अपेक्षासे सत्व और अक्षत्व धर्मके एक आधारमें रहनेमें कोई विरोध नहीं है। यह ती
प्रतीतिसिद्ध है। जो एक साथ एक आधारमें नहीं पाये जाते उन्होंने विरोध
होता है। जिस समय वस्तु स्वरूपादिकी अपेक्षासे सत् है उसी समय परव्पादिकी
अपेक्षासे उसमें अक्षत्वकी अनुपत्धिक नहीं है। जिससे उनमें तीत और उष्ण
स्पर्धकी तरह सहामकस्थान (एक साथ न रहना) स्वरूपावाला विरोध माना
जाये। दूसरा विरोध है परस्परपरिहारस्थित ज्याणवाला। यह विरोध माना
जाये। दूसरा विरोध है परस्परपरिहारस्थित ज्याणवाल। यह विरोध माना
प्रकामम एक साथ रहनवाले रूप रसको तरह, एक वस्तुव एक साथ रहनेवाले
ही सत्त्व और अक्षत्व धर्मोमें पाया जाता है। तोसरा विरोध है व्यवध्यातकरूप जो
सर्प और नेवलेकी तरह वलवान और कमजोरक बीचमें पाया जाता है। तस्व
और अक्षत्व तो समान बल्यासो है, जतः उनमें यह तोसरा विरोध मी सम्भव
नहीं है। अतः एक वस्तुमें अपेक्षासिदेश सस्व और अध्यत्व धर्मोक रहनेमं कोई
विरोध नहीं है।

प्रारम्भके दा गंगीका विवेचन करके उन्हें और भी स्पष्ट करनेके लिए जीवके साथ सप्तर्भगीको घटित करते हैं-स्यात् अस्ति एव जीवः, स्यात् नास्ति एव जोवः, स्याद्वनतच्य एव जीवः, स्यात् अस्ति नास्ति एव जीवः, स्याद्स्ति अवनतच्य एव जीवः, स्यात् नास्ति अवनतच्य एव जीवः, स्यात् अस्ति नास्ति अवनतच्य एव जीवः।

# प्रथम और द्वितीय भंग-स्यादस्ति, स्यात्रास्ति

'स्यात् अस्ति एव जीवः' इस वावयमें जोवशब्द विशेष्य होनेसे द्रव्यवाची है, अस्ति शब्द विशेषण होनेसे गुणवाची है। उन दोनोमें विशेषण-विशेष्य सम्बन्ध वतलानेक लिए एवकार रखा गया है। अब यदि 'अस्ति एव जीवः' ( जीव सत् हो है) इतना ही कहा जाता है तो जीवमें असत् आदि अन्य धर्मोकी निवृत्तिका प्रसंग आता है। अलः जीवमें अन्य धर्मोका भी अस्तित्व वतलानेके लिए 'स्यात्' शब्दका प्रयोग किया गया है। 'स्यात्' शब्द विडन्तप्रतिरूपक निपात है। उसके अनेक अर्थ है। यहाँ विवक्षावश 'अनेकान्य' अर्थ लिया जाता है।

शंका--यदि स्वात् शब्दका अर्थ अनेकान्त है तो उसीसे सब घर्मीका ग्रहण हो जानेसे शेव पदोका प्रयोग व्यर्थ ठहरता है ?

समाधान—यह दोप ठीक नहीं है; क्योंकि यदापि 'स्वात्' राज्दें सामान्य-रूपसे अनेकान्तका प्रहुण हो जाता है तथापि विशेषार्थीकी विशेष राज्दोंका प्रयोग करना ही होता है जैसे वृक्ष राज्देंसे यदापि सभी प्रकारके वृक्षका प्रहुण होता है फिर भी पव आदि विदोप वृक्षोंका कयन करनेके लिए घव आदि राज्दोंका प्रयोग करना हो होता है।

अपवा 'स्थात्' राज्य अनेकाम्तका चोतक है और जो चोतक होता है वह किसी वाचक शब्दके निकटमें हुए बिना इष्ट अर्थका चोतन नही कर सकता। अदः उसके द्वारा प्रकाश्य धर्मके आधारभूत अर्थका कथन करनेके लिए इतर राज्योंका प्रयोग किया जाता है।

शंका—तव तो 'स्यात् अस्ति एव जीवः' ( कर्यवित् जीव सत् ही है ) इस सक्छादेशी वावयसे ही जीवटव्यके सभी धर्मीका संबह ही जाता है अतः वाकां। के भंग निर्दाक हैं ?

समाधान—यह दोप ठोक नहीं है; क्योंकि गौण और मुख्य विवस्त्रींकें सभी भंगोका प्रयोग सार्थक है। जैसे, द्रव्याधिक नयको प्रधानता और पर्याचाधिक नयको गोणतामें पहले भंगका प्रयोग होता है। पर्यावाधिक नयको प्रधानता और

१. तस्त्राधंवार्तिक, प्र० २५३।

हुग्गायिक नयन्ती गौणतामें दूसरे भंगका प्रयोग होता है। प्रधानता और अप्रधानता हारूरके अधीन है। जो शब्दके हारा विवक्षित हो वह प्रधान है और जो शब्दके हारा विवक्षित हो वह प्रधान है और जो शब्दके हारा नहीं कहा गया है और अर्थेंस गम्यमान होता है वह अप्रधान है। तीसरे अववतन्य भंगमें युगपद विवक्षा होनेसे दोनों हो अप्रधान है; ब्योकि दोनोंको प्रधान रूपि के साथ कहनेवाला कोई शब्द नहीं है। बीचे भंगमें दोनों हो प्रधान है, व्योकि इसमें अर्थें भागों वहनें ।

सब प्रथम भंगके प्रत्येक पदकी सार्यकता बतलाते हैं—'जीव ही हैं' ऐसा अवधारण करनेपर अजीवके अभावका प्रसंग आता है। अतः अस्तिर्वकान्तवादी 'जीव है ही' ऐसा अवधारण करते हैं। और ऐसा अवधारण करते हो जोवका सर्वया अस्तिर्व प्राप्त होता है अर्थात् सब प्रकार को बोबका स्तिर्व प्राप्त होता है। और ऐसी स्थितिम पूर्ण आदिके अस्तिरव भी बोबका अस्तिरव प्राप्त होता है। और ऐसी स्थितिम पूर्ण आदिके अस्तिरव भी बोबका अस्तिरव प्राप्त होता है, बयोकि 'जीव है ही' हस राज्दते सही अर्थ निकलता है और अर्थका बोध कराने में सब्द हो प्रमाण है।

र्शका—म्मित्स सामान्यको अपेका जोव हैं, अस्तित्व-विदोपको अपेका जोव-नहीं हैं, पुद्गाल आदिका अस्तित्व तो अस्तित्वविदोप हैं, उंतको अपेका जोवेंगा अस्तित्व कैसे हो सकता हैं ?

समाधान—पिं जाप 'अस्तित्व सामान्यसे जोब है, पुद्गलादिगत अस्तित्व-विदायसे नहीं', यह स्वीकार करते हैं तो आप स्वयं यह स्वीकार करते हैं कि अस्तित्व दो प्रकारका है-एक सामान्य अस्तित्व और दूसरा विदोप अस्तित्व । ऐसी द्यामें सामान्य अस्तित्वसे जोवके सत् होनेपर और विदोप अस्तित्वसे जोवके असत् होनेपर 'जोव है 'हां' में 'हीं' लगाना निष्फल ही हो जाता है। 'यह तो तभी सार्यक हो सकता है जब नास्तित्वका निराकरण करके सब प्रकारसे जीवका अस्तित्व माना जाये। और वैसा माननेपर पुद्गलादिके अस्तित्वरूपसे भी जीवके अस्तित्वजी प्राप्ति होती है।

दांका— जो कोई भी अस्तिरूप है वह स्वद्रव्य, स्वदोत्र, स्वकाल ओर स्व-भावरूपसं है अन्यरूपसे नहीं; क्योंकि अन्य अधस्तुत है। जैसे, घट द्रव्यकी अपेका पाध्विष्ठपरे, क्षत्रकी अपेका इस क्षेत्रसे, कालको अपेका वर्तमानकालरूपसे ओर भावको अपेका वर्तमान रवतत्य आदि पर्याय, रूपसे अस्तिरूप है। ओर परह्रव्य,

रं. तत्त्वार्थवातिक, प्र० २५४ ।

परक्षेत्र, परकाल और परभावको अपेक्षा नहीं; बयोंकि उन सबका वहाँ कोई प्रसंग ही नहीं है ।

समाधान-तो इसका तो यही अर्थ हुआ कि घट अन्य द्रव्य, अन्य क्षेत्र, बन्य काल और बन्य भावकी अपेक्षा नास्तिरूप है। बतः 'स्यात् अस्ति और स्यात् नास्ति' सिद्ध होता है। यदि ऐसा नियम न माना जायेगा तो वह घट हो ही नहीं सकता । क्योंकि नियत द्रव्य, नियत क्षेत्र, नियत काल और नियत भाव-रूपसे वह नहीं है, जैसे गधेको सीग । यदि वह घट अनियत द्रव्यादिरूप है तो वह सत्ता सामान्य हो हुआ, घट नही; बयोंकि जैसे सर्वपदार्धव्यापिनी महासत्ता-ा कोई नियत द्रव्य, नियत क्षेत्र, नियत काल, और नियत भाव नहीं होता, घटका भी कोई नियत द्रव्यादि नहीं है। इसका विशेष इस प्रकार है-यदि घट जैसे द्रव्यकी अपेक्षा पायिव रूपसे है, वैसे हो यदि जलीय आदि रूपसे भी है तो वह घट ही नहीं हो सकता; नयोंकि वह तो द्रव्यत्वकी तरह पृथिवी, जल, अन्ति, बायु बादि भी है। तथा जैसे वह इस क्षेत्रमें है वैसे ही यदि अन्य समस्त क्षेत्रोमें भी हो तो वह घट नहीं रह जायेगा, वह तो आकाश बन जायेगा; वर्गोकि आकाश सर्वत पाया जाता है। यदि इस कालको तरह यह अतील और अनागत कालमें भी वर्तमान हो तो वह घट नहो रह जायेगा, किन्तु त्रिकालवर्ती होनेसे मिट्टी रूप हो जायेगा। जैसे इस देश, कालरूपसे वह घट हम लोगोंके प्रत्यक्ष है और पानी वगैरह लानेके काममे आता है वैसे ही यदि अक्षोत और अनागतकालों तया अन्य देशोमें भी वह हमारे प्रत्यक्षका विषय होता है और पानी वर्गरह भरनेके काम आता है सवा जैसे नव रूपसे है वैसे ही पुरातन रूपसे भी है अथवा समस्त रस, समस्त रूप, समस्त गम्ध, समस्त स्पर्श, समस्त आकार आदि रूपसे भी है तो वह घट नहीं रह जायेगा, किन्तु सर्वव्यापी होनेसे महासत्ता हो जायेगा । जैसे महा-सत्ता किसी वस्तुसे और वस्तुधर्मसे ब्यावृत्त नही है अतः वह घट नही है। इसी तरह घट भी घटरूप न रहकर महासत्तारूप हो जायेगा।

इसी तरह मनुष्य रूपसे विवक्षित जीव भी स्वद्रव्य, स्वस्त्रेय, स्वकाल और स्वभावको दृष्टिसे हो बस्ति है बच्य द्रव्यादि रूपसे नहीं । यदि वह अन्य रूपसे भी 'बस्ति' हो तो वह मनुष्य हो नहीं रहेया; वयोंकि उसका कोई नियत द्रव्यादि नहीं है जैसे गयेको सीय। यदि वह अनियत द्रव्यादि रूप है तो वह मनुष्य न रहक्तर महासत्ता हो जायेगा। इसका विद्योप इस्तुकार, है—यदि जह मनुष्य जैसे जीव द्रव्यक्ष्ये हैं, वैसे हो यदि पुद्यकादि, द्रव्यक्ष्ये भी हो तो तह मनुष्य हो नहीं रहेगा, त्रामेकि द्रव्यक्ष्ये हैं, वैसे हो यदि पुद्यकादि, द्रव्यक्ष्ये भी हो तो तह मनुष्य हो नहीं रहेगा, त्रामेकि द्रव्यक्ष्ये हैं, वैसे हो यदि पुद्यक्ष्ये हो वहना, व्यक्ति व्यव्यक्ष्ये भी हो तो तह मनुष्य हो नहीं रहेगा, त्रामेकि द्रव्यक्ष्ये हैं, वैसे हो यदि पुद्यक्ष्ये हो बुद्या हो नहीं स्वयं प्राप्त जीवा है। तु

तथा जैसे वह इस क्षेत्रमं है वैसे ही यदि वह सभी देशोंमें हो तो वह मनुष्य हो नहीं रहेगा, नयोंकि आकाशकी तरह वह सर्वव्यानी है। तथा जिस प्रकार वह मनुष्य वर्तमानकालमें हैं वैसे ही यदि अतीत नारको आदि और अनागत देव आदि पर्यायोंके काल्रक्पसे भी हो तो वह मनुष्य ही नहीं रहेगा, व्यांकि वह जीवतको तरह सब कालोंमें पाया जाता है। जैसे वह इस देश और काल्यमें हमारे प्रयक्ष है वैसे ही यदि अतीत अनगतकाल तथा अन्य देशमें भी हमारे प्रयक्षका विषय हैता है तथा जैसे वह युवाक्प है वैसे हो यदि वृद्धक्पसे भी है तो वह मनुष्य हो नहीं रहेगा, वह तो महासत्ता हो आयेगा। अतः वस्तु स्थात् अस्ति और स्यातु-मास्ति है।

तथा जीव 'स्यात् अस्ति और स्यात् नास्ति' है; व ग्लेक जीवका जीवत्व स्नु सत्ता में भाव और परसत्ताके बमावके बधीन हैं। यदि वह ओक अपने में परसत्ताके अभावकी अपेक्षा नहीं करता तो वह जीव न होकर सन्मार्श हो जायेगा। तथा परसत्ताके अभावकी अपेक्षा करनेपर भी यदि वह स्वसत्ताके सञ्जावकी अपेक्षा नहीं करता तो वह जीवकी तो बात ही क्या, वस्तु ही नहीं हो सकेगा; क्योंकि उस अवस्थामें आकाशपुष्पकी तरह उसका अपना स्थरूप कुछ भीन होकर परका अभाव मात्र ही ठहरता है। अतः परका अभाव भी स्वसत्ताके मद्भावकी अपेक्षामें ही वस्तुका स्वरूप बनता है अन्यवा नहीं । जैसे अस्तित्वधर्म अस्तिस्व: रूपसे है, नास्तित्वरूपसे नहीं है अतः वह उभयात्मक है। यदि ऐसा न माना जाये तो वस्तुका अभाव हो जाये। क्योंकि भावनिरपेक्ष अभाव अत्यन्त शूम्यरूप वस्तुको कहता है। इसो तरह अभावनिरपेक्ष भाव भी वस्तुको सर्वेष्टप कहता है। किन्तु न तो कोई वस्तु सर्वात्मक या सर्वामायरूप कमी किसीने देखी है? जो सर्वाभाव रूप है वह वस्तु हो नहीं है जैसे आकाशपूष्प । और यदि वस्तु सर्वात्मक है तो उसे कोई जान नहीं सकता । भावरूपसे विलक्षण होनेसे लभावता ठहरती है और अभावस विलक्षण होनेसे भावता सिद्ध होती है। इस तरहसे भाव-रूपता और अभावरूपता-दोनों परस्पर सापेक्ष है। अभाव अपने सद्भाव और मावके लमावकी अपेक्षासे सिद्ध होता है भाव भी अपने सद्माद और समावके जमावकी अपेक्षासे सिद्ध होता है। यदि जमावको एकान्त रूपसे 'अस्ति' ही माना जाता है तो सर्वातमना अस्तिरूप होनेसे जैसे अभाव अभावरूपसे 'अस्ति' है वैसे ही भावरूपसे भी उसके वस्तित्वका प्रसंग वाता है। और ऐसी स्थितिमें भावरूप भीर अभावरूपका संकर होनेसे दोनोंका ही अभाव हो बायेगा; क्योंकि दोनोंका ही स्वरूप नहीं बन सकता। तथा यदि अमावको एकान्तरूपसे नास्ति ही माना जाता है तो चेसे अभाव मावरूपसे नहीं है वैसे हो अभावरूपसे भी नहीं हैं।

बीर ऐसी स्थितिमें अभावका अभाव होनेसे भावमात्र ही रह जाता है। तब आकारापुष्प चाँरह भो भावरूप हो जामेंगे, वयोंकि अभावका तो अभाव हो है। इसी तरह भावको भी सर्वथा सत् माननेपर उक्त दोपोंकी प्रक्रियाको उगा छेना चाहिए। अतः भाव और अभाव दोनों हो स्यात् अस्ति और स्यात् नास्ति है। उसी तरह जीव भी स्थात् अस्ति और स्थात् नास्ति है। एका स्थान करते सम्य जब अर्थ और प्रकरणेसे पटकी सत्ताका

रांका--घटका कथन करते समय जब अर्थ और प्रकरणसे पटकी सत्ताका कोई प्रसंग हो नहीं है तो 'घट घट है और पट नहीं है' ऐसा कहकर उसमें पटकी

मत्ताका निपेध बयों लाप करते हैं ?

समाधान—ऐसी आयंका युक्त नहीं है; क्योंकि अर्थ होनेसे घटमें पट आदि सभी अर्थोंका प्रसंग आता हो है। यदि उसे हम विशिष्ट घटरूप अर्थ स्वीकार करते हैं तो अर्थ होनेके कारण प्रसंग प्राप्त सभी पटादि रूप अर्थोंका उससे निषेष करना हो होगा, सभी उसमें घटरूपता सिद्ध हो सकती है। अन्यपा तो वह अर्थ घट रूप सिद्ध हो हो नहीं सकता; क्योंकि पट आदि अन्य अर्थोंसे वह व्यायुक्त नहीं है।

पटका पटेरूपसे जो अभाव है वह भी घटका ही घर्म है; वयोक्ति घटके अस्तित्वकी तरह वह घटके ही अधीन है। अतः वह घटका ही घर्म है, चूँिक वह परकी अपेक्षासे व्यवहृत होता है अतः उसे उपचारसे पर पर्याय कहते हैं। वस्तुके

स्वरूपका प्रकाशन स्व और पर विशेषणोंके अधीन होता है।

यंका — 'अस्ति एव जोवः' ( जीव है हो ) इस वास्य में 'अस्ति' दाब्दक वास्य अपं 'अस्ति' दाब्दक वास्य अपं जिदाब्दका वास्य अपं जिद्दक्ष वास्य अपं है वही अपं जीवदाब्दका भी हुआ। ऐसी स्थितिमें जीवमें अन्य धर्मों को स्थान नहीं रहता। तथा जिसे एव और कुट दाब्दों का समान अपं होने से उन दोनों में सामानाधिकरण्य तथा विशेषण-विद्येष्य भाव नहीं होता वैसे ही 'अस्ति और जीव' दाब्दों का अपं साम होने इत् दोनों में आसानाधिकरण्य और विद्येषण-विद्येष्य भाव नहीं हो सकेगा। तथा दोनों में भी सामानाधिकरण्य और विद्येषण-विद्येष्य भाव नहीं हो सकेगा। तथा दोनों में भी सामानाधिकरण्य और विद्येषण-विद्येष्य भाव नहीं हो सकेगा। तथा दोनों में भी सामानाधिकरण्य और विद्येषण-विद्येष्य भाव नहीं हो सकेगा। तथा दोनों में सक्ते का सन्यमं सव द्व्या और स्वयं पर्यायों में रहता है। वधा सत्त्वमं सव द्वया और स्वयं पर्यायों में रहता है। अतः सत्त्वका अपं भी सत्त्वसे अभिन्न तथा है। अतः सत्त्वका अपं भी सत्त्वसे अभिन्न तथा वहा विद्या होने से जोचका तथा स्वयं अपं अपं अपं अति वहा वा जव औष सत्त्वम्य हुआ तो उसमें चेतन्य, झान, कीच आदि तथा नारक आदि समस्व विद्येषणों के अभावका

रे. तत्त्वार्थवातिक, प्र० २५६ ।

प्रसंग आता है अथवा अस्तित्वके जीवस्वभावरूप होनेसे वह पुरुषकादिमें नहीं रह सकेगा; वर्षोकि पुरुगकादिमें जीवत्व नहीं रहता अतः उनमें 'सत्' यह प्रत्यय ही नहीं हो सकेगा।

उनत दोप न आर्थे, इसलिए बदि लस्ति राज्दके वाच्य अपंते जोवशस्त्रका वाच्य अपं भिन्न स्वभाववाला मानते हैं तो जीवको असद्स्पताका प्रसंग आता है; वयों कि वह अस्तिशस्त्रके वाच्य अपंते भिन्न है जैसे ग्वेके सीग। ऐसी स्थितमें जीवायोन वन्य, मोस आदि व्यवहारका अभाव हो जायेगा। तथा अस्तित्व जैसे जीवने भिन्न है मैसे ही अन्य पुद्वलादिसे भी भिन्न स्हरोग। और ऐसी स्थिति किसी आध्यके न होनेसे अस्तित्वका हो अभाव हो जायेगा। तथा यह यत्वार्षे कि अस्तित्वकी भिन्न स्वभाववाले जीवका वया स्वभाव है शो कुछ भी आप उसका स्वभाव वत्तलार्थे वह सब असद्भुष हो होगा वयों कि जीव असद्भुष है।

समाधान—इस्नेतिए अस्तिशन्दके बाच्य अर्थसे जीवशब्द बाच्य अर्थको कथित् भिन्न स्वभाववाला और कथित् अभिन्न स्वभाववाला भानना चाहिए। पर्यावाधिक नयसे भवनिक्रया और जीवनिक्रया भिन्न है अतः अस्ति शब्द और जीवशब्दका अर्थ भिन्न है। और इन्याधिकनयसे दोनों अभिन्न हैं जीवक्र प्रहुपसे अस्तिका भी। ग्रहण हो जाता है। अतः वस्तु कथित् अस्तिका भी। ग्रहण हो जाता है। अतः वस्तु कथित् अस्तिका भी।

मुतीय अंग-स्थादयक्वरूय-जब तो गुणोंके द्वारा एक अखण्ड अर्थको अभिम्न स्थाय क्या करनेकी इच्छा होती है वो तोसरा अवक्वरूप भंग होता है। आश्चय यह है कि जैसे प्रथम और दिवीय अंगमें एक कासमें एक धारते एक धारते एक पाणके द्वारा अपने एक समस्त वस्तुका कथन हो जाता है, उस तरह जब तो प्रतियोगी गुणोंके द्वारा अवधारण स्थते एक साथ एक कासमें एक धारते समस्त वस्तुके कहनेकी इच्छा होती है तो वस्तु अवक्तरूप हो जाती है, व्योकि वैसान तो कोई सब्द हो हो हो तो हो है।

सैभी पद एक ही पदार्थको कहते हैं। 'शत्' खब्द असत्को नहीं कहता और 'असत्' सब्द सत्को नहीं कहता । 'गो'राब्दके दिसा आदि अनेक अर्थ प्रसिद्ध हैं किन्तु वास्तवमे गोशब्द भी अनेक हैं, सादृश्यके उपचारते ही उन्हें एक कहा जाता है। यदि ऐसा न माना जायेगा तो समस्त वस्तु एक सब्दवाच्य हो जायेंगी,

१. तत्त्वार्थं वातिक, ए० २५७।

२, महसदसी, प्र० १३६।

और तत्र प्रत्येकके लिए अलग-अलग शब्दका प्रयोग करना निष्फल ठेहरेगा। जैसे शब्दके भेदसे बर्चका भेद ववश्यंभावी है वैसे ही वर्चके भेदसे भी शब्दका भेद अवश्यंभावी है, नही तो वाच्यवाचक नियमक व्यवहारका लोप हो जायेगा। इससे एक वाक्यका युगपत् अनेक अर्थोंको कहना भी निरस्त हो जाता है अर्थात् एक बाब्य एक ही बर्थको कहता है। 'स्वपररूपकी वपेक्षासे वस्तु कथंचित्-सदसदारमक हो हैं' यह बाक्य भी, जो क्रमसे विवक्षित दोनो धर्मीको विषय करने-वाला माना गया है, उपचारसे ही एक माना जाता है। अतः शब्दमे एक ही अर्थको कहनेको स्वाभाविक शक्ति है। सत् शब्दको सत्व मात्रको कहनेमें सामर्थ्य विशेष है, असत्त्व आदि अनेक धर्मोंके कहनेमें नहीं । अनेकान्तके वाचक 'स्यात' राज्दकी अनेकान्त मात्रको कहनेमें सामर्थ्य विशेष है. एकान्तको कहनेमें नहीं। अनेकान्तके द्योतक 'स्यात' ग्रब्दकी अविवक्षित समस्त धर्मोका सूचन करनेमे ही सामर्थ्यं विशेष है विवक्षित अर्थका कथन करनेमें नहीं। अन्यथा विवक्षित धर्मके वाचक शब्दोंका प्रयोग करना व्यर्थ ठहरेगा । प्रसिद्ध पुरातन व्यवहारमे ऐसा कोई शब्द नहीं है जो अपनी नियत अर्थको कहनेकी सामर्थ्यविशेषका उल्लंघन करके प्रवृत्त होता हो। अतः एक शब्द भाव और अभाव दोनोंको एक साथ नही कहं सकता।

• शंका—संकेतक अनुसार दाब्दकी प्रवृत्ति देखी बातो है। बतः जैसे जैनेन्द्र ब्याकरणमें रातृ और शान प्रत्ययोंको 'सत्' संज्ञा संकेतक अनुसार शतृ और धान दोनों प्रत्ययोंको कहतो है; वैसे ही सत्त्व और असत्व धर्मों में संकेतित एक सब्द दोनों प्रमीका बाचक हो सकता है?

समाधान—उनत कथन युनत नही है। प्रत्येक पदार्थम यावित और अयाधित प्रतिनियत होती है। सब्दमे एक बार एक हो अर्थको कहनेकी सबित है, अनेकको कहनेकी नहीं। संकेत भी, उस सबितके अनुसार हो अर्थमें प्रवृत्त होता है। सेना, बन आदि राज्य भी अनेक अर्थोंको नहीं कहते। सेनासब्देश हायी, घोड़े, रष, पैदल वर्गरहेके एक सम्बन्ध-विशेषको हो कहता है। इसी तरह वन, समूह, पंवित, माला, पानक, ग्राम आदि राज्य भो अनेक अर्थोंको न कहकर एक सम्बन्ध-विशेषकर अर्थोंको न कहकर एक सम्बन्ध-विशेषकर अर्थोंको न कहकर एक सम्बन्ध-विशेषकर अर्थोंको हो कहते हैं।

संका-तो संस्कृतम 'वृक्षी' शब्द दो वृक्षोंको और 'वृक्षाः' शब्द अनेक वृक्षों-को कैसे कहता है ?

समाधान—पाणिनि व्याकरणके अनुसार वृक्षी राव्द निष्पन्न करनेके लिए 'वृतारव वृतारव वृक्षी' इस प्रकार दो वृक्ष शब्द लाकर उसमें-से एकका लोप कर सातवाँ स्वाद्दित नास्ति अवन्तन्त्र्य — अलग-अलग क्रमसे अपित तथा गुगपत् अपित द्रव्य-पर्यायको अपेसा वस्तु स्यात् अस्ति नास्ति अवनत्र्य है। किसी द्रयम-विरोपको अपेसा अस्तित्व और किसी पर्यायविरोपको अपेसा तास्तित्व होता है। तथा किसी द्रव्यपर्यावविशेष और द्रव्यपर्यायसमान्यको एक साथ विवंशाम वही अवनत्त्र्य हो जाता है। इस तरह स्यात् अस्ति मास्ति अवनत्त्र्य भंग वन जाता है।

## सात भंगोंमें क्रमभेद

सबसं प्रयम आचार्य कुम्बकुन्दके प्रग्योमें सात भंगोंका नामोक्लेल माम मिलता है। उनमें-से प्रवचनतार या० (२-२३) में स्थात् अववस्त्यको तो तीसरा भंग रखा है। किन्तु पंचास्तिकाय गाया चौतहमें अस्ति नास्तिको चमुर्थ भंग रखा है। किन्तु पंचास्तिकाय गाया चौतहमें अस्ति नास्तिको तीसरा और अववत्यव्यको चतुर्थ भंग रखा है। इसी तरह अकलंकवेवने अपने तस्वार्यवातिकमें से स्वालंपर सस्वभंगीका कवन किया है। उनमें-से एक स्थल (पृ० ३५३) पर चन्होंने प्रवचनतारका क्रम अपनाया है और दूसरे स्थल (पृ० ३५३) पर पंचास्तिकायका क्रम अपनाया है वीगों जैन सम्प्रदायोमें तीनों ही क्रम प्रचलित रहे हैं। सभाव्य तस्वार्याधियम (अल ५१३१ सू०) और विविधावत्यक्याव्य (गा० २२३२) में प्रयम क्रम अपनाया गया है। किन्तु आस्त्रमोधाया (कारिका १४), तस्वार्थकोकवातिक (पृ० १८८), प्रमेषकान्यमतिकारी (पृ० ६८१), प्रमाणवात्यत्वकालंकार (परि० ४, सू०१७-१८), स्याद्वार्यनंतरो (पृ० ६८१), प्रस्तान्यतर्वाणो (पृ० २) और नयोवदेश (पृ० १२) में दूसरा क्रम अपनाया गया है। इस तरह दार्शनिक धेयमें दूसरा हिम प्रचलित रहा है अथित अस्ति विस्ति तीसरा और अववतस्यक्षेत्र की वत्र्य भंग हो माना गया है।

इस क्रमनेदके विषयमें वारह्वीं घताब्दीके एक श्वेताब्दर ग्रन्थकारने समय-स्या सर्वप्रयम ध्यान दिया है। बन्होंने छिखा है। कि कोई-कोई विद्वान् इस अव-सतस्य भंगको तोसरे भंगके स्थानमें पृत्ते है और तोसरेको इसके स्थानमें। उस पाठमें भी कोई दोप नहीं हैं; ब्योंकि उससे अर्थम कोई अन्तर नहीं पड़ता। पथार्थमें विधिन्नतिषेषको क्रमसे और एक साथ क्यन करनेको अपेशास तीसरे और चतुर्थ भंगको प्रवृत्ति होती है। पहले दोगोंको क्रमसे कहकर बादको दोनोंका

१. 'क्रयं च मंगः कैकिःकुर्वायमंगस्थाने पठनते, चृतायत्र वस्य स्थाने । न चैवमणि करिय-दोयः सर्थविशयाभावात् ।'—स्यादादरत्याकरावतारिका—परि०४, स्र० रद्ध ।

एक साथ कहा जाये अथवा पहले दोनोंको एक साथ कहकर बादको क्रमने कहा जाये तो उससे कोई अर्थम अन्तर नहीं पहता । किन्तु दूसरी दृष्टिसे विचार करने-पर स्यादित, स्याप्तास्ति और स्याद्यक्तव्य हो मूळ मंग प्रमाणित होते हैं, उनत सात भंगोंमें तोन भंग तो मूळ या एकसंयोपी हैं, और तोन भंग दिसंयोगी हैं और एक भंग प्रसंयोगी हैं। गणितमूत्रके अनुसार तीन मूळ मंगोंके हो सब संयोपी भंग सात होते हैं। न इससे कमके होते हैं और न अधिकके। वे तीन मूळ भंग है—स्यादित, स्याधास्ति और स्याद्यक्तव्य । दिसंयोगी भंग है—स्यादित स्वादित अवक्तव्य और स्याद्यक्त या विसंयोगी भंग है—स्यादित नास्ति अवक्तव्य और स्याद्यास्ति स्वादित नासित अवक्तव्य । अतः अवक्तव्य हो तीसरा मूळ भंग होना चाहिए। 'स्यादित नास्ति अवक्तव्य । अतः अवक्तव्य हो तीसरा मूळ भंग होना चाहिए। 'स्यादित नास्ति व्यवस्तव्य नासित भंगके मेळसे चना हैं। यहो बात स्थामी समन्तभद्रने अपने युक्त्यमुँदासनमें कही है और वहाँ उन्होंने भी अवक्तव्यको सीन मूळ भंगोंमें रखा है।

### प्रमाण सप्तभंगी और तयस्रप्रभंगी

प्रमाणके दो भेद हैं—स्वार्ध और परार्थ । इन्द्रिय और मनकी सहायताने होने-वाला मितान स्वार्थप्रमाण है । और जब जाता राव्दोके द्वारा दूसरॉपर अपने ज्ञानको प्रकट करनेके लिए तत्पर होता है तब उकका वह राव्दोन्मुख ज्ञान स्वार्थ-युत कहा जाता है और ज्ञातके बचन परार्थभुत बहे जाते हैं । युतप्रमाणके ही भेद नम है । जतः जैसे धृतप्रमाण ज्ञानास्मक और वचनात्मक होता है वैसे ही उसके भेद नम भी ज्ञानास्मक और बचनात्मक होते हैं । प्रमाण सक्लबस्तुपाही हीता है और नम बस्तक एकदेशका प्राह्म होता है ।

जैसे एक ज्ञान एक समयमें अनेक पर्मारमक वस्तुको जान सकता है, उसी तरह एक शब्द एक समयमें वस्तुके अनेक घर्मोंका बोध नहीं करा सकता। इसलिए वस्ता किसी एक घर्मेका अवलम्बन लेकर ही वचनव्यवहार करता है। यदि वस्ता एक घर्मेक द्वारा पूर्ण वस्तुका बोध कराना चाहता है तो उसका वाक्य प्रमाणवावय कहा जाता है और यदि वह एक ही घर्मका योग कराना चाहता

१. 'विधिनिपेषोऽनिभलाष्यता च विरेक्तरास्त्रिद्धा एक एव । वयो विरुत्पासाव सप्त-भाऽमी स्वाच्छ्रन्दनेयाः सकलायंगेदे ॥४५॥-'विष, निपेष और कनिन्लाष्यता-स्वादित, स्वावास्ति और स्वादक्तव्य-चे एक-एक करके तीन मृत विकरण हैं । इनके द्विस्त्रीयाव विकल्य शांव है-स्वादित वास्ति, स्वादित अववज्य, स्वात्रास्ति अवस्त्र- । और विसंयोगी विकल्प एक है- स्वादित नास्ति अवस्त्य- ! एस तरह है थीर ! ये सात्र विकल्प, समुर्च द्रव्य-वयोगेने आफ्ने वर्दी पटिन होते हैं ।

है—बस्तुमें वर्तमान रोप घर्मोंके प्रति उसकी दृष्टि उदासीन है तो उसका , बावप नयवावय कहा जाता है ।

यथार्थमं तो नयके लक्षणके अनुसार जितना भी वचनव्यवहार है वह सब नम है। इसीसे सिद्धसेन दिवाकरने नयोंके भैदोंकी संख्या बतलाते हुए कहा है कि जितने वचनके मार्ग है उतने हो नयबाद हैं। आचार्य समन्तभद्र और सिद्ध-सेन में दोनों ही एक तरहसे स्याद्वादके पिता और पोपक तथा रक्षक हैं। इत दौनोंने हो अपने रेनाप्तमीमांसा तथा सन्मति तर्कमें नय सप्तभंगीका ही कपन किया है। उनके उत्तराधिकारी और जैनन्यायके प्रस्थापक अकलंकदेवने ही सर्व-प्रयम प्रमाणसम्तभंगीका स्पष्ट कथन किया है। अपने तत्त्वार्थवार्तिक (पूर् २५२) में वस्तुको अनेक घर्मारमक सिद्ध करनेके पश्चात् अकलंकदेव कहते है कि-उस अनेक धर्मात्मक यस्तुका बोध करानेके लिए प्रवर्तमान शब्दकी प्रवृति हो ' रूपसे होती है क्रमसे अधवा योगपदासे । तोसरा वचनमार्ग नहीं है । जब दस्तुमें वर्तमान अस्तिस्वादि धर्मोंको काल बादिके द्वारा भैदविवक्षा होती है तब एक शब्दमें अनेक वर्षोंका ज्ञान करानेकी शक्तिका बभाव होनेसे क्रमसे कवन होता है। और जब उन्हों धर्मोंमें काल आदिके द्वारा अभेदविवद्या होती है तब एक बाब्दसे भी एक धर्मका बोध करानेकी मुख्यताने तादातम्यरूपसे एकत्वकी प्राप्त सभी धर्मीका अखण्डरूपसे युगपत् कथन हो जाता है। जब युगपत् कथन होता है तब उसे सकलादेश होनेसे प्रमाण कहते हैं ; बयोकि सकलादेश प्रमाणाधीन है ऐसा वचन है। और जब क्रमसे कथन होता है तो विकलादेश होनेसे उसे नय कदेते हैं । क्योंकि विकलादेशनयाधीन है ऐसा वचन है । सकलादेश और विकला-देश दोनोमें सन्तमंगी होती है। प्रथमको प्रमाणसंद्रभंगी कहते है और दूषरे-को नयसप्तर्भगी कहते हैं। अब प्रश्न यह होता है कि प्रमाणसप्तर्भगी और नयसप्तभंगीके प्रयोगमें वक्ताको विवसाके अतिरिक्त भी बया कोई मौलिक भैव होता है। इस प्रक्रके समाधानके लिए दोनों प्रकारकी सन्तर्भगीके उदाहरणके रूपमें दिये गये वाषयोंपर दृष्टि डालना आवश्यक है-

अकलंकदेव तत्त्वार्यवातिक (पू० २५३ तथा २६०) में और विद्यानन्द तत्त्वार्य स्लोकवातिक (पू० १३८) में दोनों सन्त्रभौषयोंका पृथक् पुगक् कपन करते हुए दोनों प्रकारके वालयोंमें 'स्थाइस्टवेव जीवः' यह एक ही उदाहरण देवे

 <sup>(</sup>बाबस्या वयस्यवहा तावस्या चेत होति स्वयसाया १-सन्मति शरण ।
 (प्रानिकविकत्यादानुत्तरप्रापि योजनीत् । प्रक्रिया भंगिनीमेनां नयेनयंवितारदः ॥२३॥--प्राप्तमोनांसा ।

हैं । किन्त रेखघोयस्त्रयके स्वोपञ्च भाष्यमें अकलंकदेवने दोनोंके जटे-जटे उदाहरण दिये हैं। 'स्पात जीव एव' यह प्रमाणवानयका उदाहरण है। 'स्पात अस्त्येव जीत: यह नयवानयका उदाहरण है । आचार्य र माचन्द्रने दोनों प्रकारके वावगें-का एक सा हो उदाहरण दिया है-स्यादस्ति जीवादिवस्त-बीवादिवस्त कथंचित सरस्यरूप है। आचार्य कुन्दकृत्वने अपने प्रवचनसार और पंचास्तिकायमें एक एक गायांक द्वारा सात भंगोंके नाममात्र गिनाये हैं । किन्तु पंचास्तिकायमें 'आदेसवसेण' लिला है जब कि प्रवचनसारमें 'पञ्जाएण द केण वि' सिखा है। प्रवचनसारके पाठसे दोनों टीकाकारोने एवकार (ही) का ग्रहण किया है । टीकाकार अमृतचन्द्र पंचा-स्तिकायको गाथा चोदहकी टीकामें स्थादस्ति इन्यम (स्थात इन्य है) उदाहरण देते हैं । और प्रवचनसारको टोकामें 'स्पादस्रवेव' ( कथंचित है ही ) जदाहरण देते हैं । कृन्दकृन्दके दूसरे टीकाकार जयसेन पंचास्तिकाम चौदहको टोकामें लिखते हैं --- 'स्यादस्ति' यह बाक्य सकल वस्तका ग्राहक होनेसे प्रमाणवाक्य है और 'स्वादस्स्वेध द्रव्यं' यह वाक्य वस्तके एकदेशका प्राहक होनेसे नयवावप है। प्रवचनसार (२।२३) की टीकामें जयसेनने लिखाँ है, 'पंचास्तिकाय'में 'स्वादस्ति' आदि चावयसे प्रमाण सप्तभंगीका व्याख्यान किया है और यहाँ 'स्यादस्त्येव' वाक्यमें जो एवकार (हो) का ग्रहण किया है वह नयमप्तभंगोका ज्ञापन करनेके लिए है। सप्तभंगोतरंगिणोमें भी दोनों प्रकारके वानगोंका एक ही उदाहरण दिया है-'स्यादस्त्येव घट.' घट कथंचित सत्स्वरूप ही है।

दरेताम्बरावार्योमं अभयदेव सूरिने लिखाँ है—'स्यादस्ति'—कथंचित् है, यह प्रमाणत्राक्य है। अस्त्येव-सत्स्वरूप हो है, यह दुनंय है। 'अस्ति'—है—

 <sup>&#</sup>x27;स्पाचकीव एव नैकान्तविषयः स्याच्छ्रच्यः । स्यादस्येव जीवः इत्युक्ते एकान्तविषयः स्याच्छ्रवरः।'-न्यायकुसुद्धन्त्र, पू० ६०० ।

२. 'विज्ञतारेतस्वभावा हि नयसप्तभंगी बस्त्वेशमात्रपरुष्कातस्वातः। सक्तारेतस्वभावासु मनास्पत्तप्रभंगं थथावद् बस्तुरुपपरुष्कबृद्धात्। तथा हि-स्थादरित जीवादिवस्तु स्वद्रस्यादिचन्द्रस्यापेष्ठवा !--प्रमेयकमस्त्र , ४० ६८२ ।

 <sup>&#</sup>x27;स्यादस्त्रीति सकलवस्तुमाइकल्लात् प्रमाणवावयम् । स्यादस्त्येव द्रव्यमिति वस्त्रेव-देशमाइकल्लात् नयवावश्य ।'

पूर्व पञ्चारितकाथे स्वादस्ती स्वादिप्रमाणवाक्येन सप्तमंगी स्थास्याता, अत्र तु स्यादस्येव यदेवकारग्रहणं तन्नयसप्तमंगीशापनार्धमिति मानार्थः।

 <sup>&#</sup>x27;स्वादित' दत्वादि प्रमाणवानयम्, 'अस्तेव' दत्यादि दुर्नयः, 'अति ' स्त्वादिकः ग्रनवी न तु संव्यवारात्रम् । 'स्वादत्येव' स्त्यादिस्तु नय पद व्यवहारकारणम् ।'
—संग्यतिकः टीका, प० ४४६ ।

यह यद्यपि सुनय है, किन्तु न्यवहारमें प्रयोजक नहीं है। 'स्यादस्येव'-कथंचित् सरस्वरूप ही है, यह सुनय वाक्य ही ज्यवहारका कारण है। वादिदेव 'सूरिने, 'स्यादस्त्येच सर्व'-सब वस्तु कथंचित् सरस्वरूप ही है, एक ही उदाहरण दिया है। मस्लिपेणेने भी वादिदेवका ही अनुसरण किया है।

चयत मतोके अनुसार आचार्योको दो भागोम विभाजित किया जा सकता है—एक, जो दोनों प्रकारक बाब्योके प्रयोगमें कोई अन्तर नहीं मानते। हुतरे, जो अन्तर मानते हैं। अन्तर पाननेवालोंमें अक्लंकदेव, जयतेन तथा अभयदेव मूरिके नाम उस्लेखनीय हैं। किन्तु उनमें भी मतैत्रय नहीं है। अक्लंकदेव प्रमाणवाक्य ओर नयवाक्य दोनोंमें स्थात्यद और एवकारका प्रयोग आवश्यक मानते हैं। किन्तु अयसेन और अमयदेव केवल नयवाक्यमें ही एककारका प्रयोग आवश्यक मानते हैं। अक्लंकदेवके मतसे यदि औष, पुदाल, धर्म, अधर्म-प्रवा, पद, पद आदि वस्तुवाक्क छल्टोंके साथ स्थात्कार और एवकारका प्रयोग किया जाता है तो बहु प्रमाणवाक्य है। और यदि अस्ति, नास्ति, एक-अनेक आदि प्रमाणवाक्य है। और यदि अस्ति, नास्ति, एक-अनेक आदि प्रमाणवाक्य कार्योग किया जाता है तो बहु मयवाक्य है। इसके विपरीत जयसेन और अमयदेवके मतसे किसी भी अन्वके साथ, वह शब्द पर्म-वाचक हो या पर्मीवाचक हो, यदि एककारका प्रयोग किया गया, केवल स्थात् शब्द मिन स्थाप है और यदि एककारका प्रयोग किया गया, केवल स्थात् शब्द मिन प्रयोग किया गया है तो वह प्रमाणवाक्य है।

उपत दो मसोके सम्बन्धमें दो श्रक्त पैदा होते हैं—नया धर्मीयाचक धन्य सकलादेवी और धर्मयाचक शब्द विक्लादेवी होते हैं ? और गया प्रायंक वाष्मके साथ एवकारका प्रयोग आवश्यक होता है ?

प्रथम प्रकृतपर विचार—प्रथम प्रकृतपर प्रकाश झालते हुए विचातन्द स्वामीने लिखा है— "सकलादेशको प्रमाणवास्य और विकलादेशको नयवास्य कहा
है। सकलादेश और विकलादेश किसे कहते हैं ? किन्होका कहना है कि
अनेकारमुक वस्तुका कथन सकलादेश है और एकथमिरमक वस्तुका कथन विकलादेश है। उनके यहाँ सात प्रकारके प्रमाणवास्य और सात प्रकारके
नयवास्य नहीं वन सकते; स्वांकि ऐसी स्थितिम एक-एक पर्यक्त कथन करनवाल अस्ति, नास्ति और अनुस्तब्य रूप तीन भय सर्वदा विकलादेशो होनेसे नय-

<sup>&#</sup>x27; ६. प्रमाणनवतत्त्वालोन्द्र परि० ४-१५ तथा परि० ७-५३ ।

२. स्यादादमंत्ररो, १० १८६।

३. तत्त्वाथरलोक्ष्यादिक, प्० १३७।

वास्य कहे जायेंगे और अनेक धर्मोंके प्रतिवादक शेप चार भंग सर्वदा सकला-देशी होनेसे प्रमाणवास्य कहलायेंगे । किन्तु तीन नयवास्य और चार प्रमाणवास्य-की स्थिति सिद्धान्तिस्थ्व है ।"

'किन्हीका कहना है कि घर्षीमायका कथन सकलादेश है और धर्ममायका कथन विकलादेश है। किन्तु यह कथन भी ठीक नहीं है; क्योंकि सत्त्व आदि किसी भी घर्मके बिना धर्मीका कथन असम्भव है। इसी तरह किसी घर्मीसे सर्वेदा निरपेक्षवाले घर्ममायका कथन भी नहीं किया जा सकता।

शंका—'स्यात् जोव एव' इस प्रकारसे धर्मीमात्रका कथन किया जा सकता है। इसी तरह 'स्यादस्त्येव' रूपसे धर्ममात्रका कथन किया जा सकता है ?

समाधान—ऐसा कहना ठीक नहीं है, जीवशब्दे जीवद्द धर्मीस्मक जीव-बस्तुका कथन किया जाता है और अस्तिशब्दसे किसी विशेष्यमें विशेषण रूपसे प्रतीयमान अस्तित्वका कथन किया जाता है।

इस तरह विद्यानन्दके मतानसार प्रस्येक शब्द वस्तुके किसी एक धर्मको लेकर व्यवहृत होता है। तत्त्वार्थवार्तिकमें 'सकलादेश'का लक्षण करते हुए अकलंकदेव-मे भी प्रकारान्तरसे उस्त बात हो कही है। वे लिखते हैं—'जब एक अखण्ड वस्तु एक गणके द्वारा कही जाती है तो वह सकलादेश है; क्योंकि गुणके बिना गुणीका विशेष रूपसे ज्ञान करना सम्भव नहीं है। फिर भी अकलकदेवने अपने लघीयस्त्रयके स्वीपज्ञ भाष्यमें जी धर्मीवाचक शब्दोंकी सकलादेशी और धर्मनाचक **शब्दोंको विकलादेशो कहा है वह एक दृष्टिसे उचित हो है।** यह ठीक है कि प्रत्येक शब्द वस्तुके किसी-न-किसी धर्मको छेकर ब्यवहत होता है। किन्त कुछ धव्द वस्तुके अर्थेमें इतने रूढ़ हो जाते हैं कि उनसे किसी एक घर्मविशिष्ट वस्तु-का बोध न होकर अनेक धर्मात्मक सम्पूर्ण वस्तुका हो बोध होता है। जैसे, यद्यपि जीवशब्द जीवनगुणकी अपेक्षासे व्यवहृत होता है किन्तु जीवशब्दको सुननेसे केवल जीवनगुणका योधन होकर जीवद्रव्यकाही बोध होता है। इसी तरह पुद्गल, धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, जाकाश आदि वस्तुवाचक शब्दोके विषयमें भी जानना चाहिए। संसारमें बोलचालके ब्यवहारमें आनेवाले पुस्तक, घट, बस्प्र बादि शब्द भी वस्तुका ही बोघ कराते हैं। किन्तु इस विषयमें भी एकान्तवादी दृष्टिकोण उचित नहीं हैं ; वर्षोंकि घट्टकी प्रवृत्ति वक्ताकी विवक्षाके अधीन हैं। वक्ता घर्मिवाचक शब्दके द्वारा एक धर्मका भी प्रतिपादन कर सकता है और एक धर्मके द्वारा पूर्ण वस्तुका भी प्रतिपादन कर सकता है। जैसे खोवशब्द जीवनगुण-

१. ५० २५२, वार्तिक १४।

की मुक्यतासे प्रयुक्त किये बानेपर जीवनगुणका ही प्रतिपादन करता है और अस्तियञ्च वक्ताको विवक्षाके अनुसार अस्तियः गुणिविशिष्ट पूर्ण वस्तुका प्रतिपादन कर सकता है। अतः धर्मीवाचक शव्द सक्तादेशों ही होते हैं और धर्म-बाचक शव्द विकल्पदेशों हो होते हैं और धर्म-बाचक शव्द विकल्पदेशों हो होते हैं ऐसी मान्यता उचित नहीं है। दोनों प्रकार के शब्दोंके हारा दोनोंका ही प्रतिपादन सम्भव है। अतः विवक्षाके भेदसे एक ही बाव्य सकलादेशों भी हो सकता है और विकलादेशों भी हो सकता है।

हिसीय प्रस्तपर विचार—स्वामी समन्तभद्रने कहा है कि जो पद एवकासे विविष्ट होता है वह अन्स्वार्थसे स्वार्थको अलग करता है और जो पद एवकार (ही) से रहित होता है वह न कहे हुएके समान है 1

उदाहरणके तौरपर 'अस्ति जोवः' इस वान्यमें 'बस्ति' और 'जीवः' ये दोतों पद एवकारसे रहित हैं। 'अस्ति'पदके साथ एवकारके न होनेसे नास्तित्वका व्यवच्छेद नहीं होता और नास्तित्वका व्यवच्छेद न होनेश 'अस्ति'पदके द्वारा नास्तित्वका भी कथन होता है और इसलिए 'बस्ति'पदका प्रयोग न कहे हुए के समान हो जाता है। इसी तरह 'जीव'पदके साथ 'एव'शब्दका प्रयोग न होनेसे अजीवत्वका व्यवच्छेद नहीं होता और अजीवत्वका व्यवच्छेद न होनेसे 'जीव' पद• के द्वारा अजीवका भी कथन होता है और इसलिए 'जीव' पदका प्रयोग न कहे हुए के समान हो जाता है। तथा इस तरह 'अस्ति'पदके द्वारा नास्तित्वका भी और नास्तिपदके द्वारा अस्तित्वका भी कथन होनेसे तथा जीवपदके द्वारा अंगीव-अर्थका भी और अजीवपदके द्वारा जीव अर्थका भी कथन होनंसे अस्ति-नास्ति-पदोमें तथा जीव-अजीव पदोंमें घट और कलश-शब्दोंकी तरह एकार्थनता, सिद्ध होती है। और एकार्थक होनेसे घट और कलस-सन्दों में तरह मस्ति' मोर नास्तिमे-से तथा जीव और अजीव शब्दमें-से चाहे जिस-किसी एक गब्दका-प्रयोग किया जा सकता है। और चाहे जिसका प्रयोग होनेपर सम्पूर्ण वस्तु-मात्र अपने प्रतियोगीसे रहित हो जाती है अर्थात् अस्तित्व नास्तित्वसे सर्वपा रहित हो जाता है और ऐसा होनेसे सत्ताईतका प्रसंग याता है। तथा नास्तित्व-का सर्वया बभाव होनेसे सत्ताहैत आत्महीन ही जाता है; न्योंकि पररूपके त्यापके अभावमें स्वरूपका ग्रहण नहीं बनता । जैसे अघट रूपका त्याग किये विना घटका

 <sup>&#</sup>x27;यदेवहारोपहितं वदं तदस्यार्थतः स्वार्धमवन्त्रिन्ति। वयोयनामान्यविशेषातं वराय-सामित्र विरोधिवतस्यात् ॥ ४१ ॥ अनुस्त्रात्स्यं वदनेवकारं व्यात्रस्य आसारितम-द्वेडिप । वर्षायमाचेडन्यवरमयोगरतस्य मन्यं च्युतमात्मदीतम् ॥ ४२ ॥'—-युत्त्य-त्रसासना ।

स्वरूप प्रतिष्ठित नहीं होता। इसी तरह अभाव भी भावके विना नहीं वनता। मंगोंकि वस्तुका वस्तुत्व स्वरूपके प्रहुण और पररूपके त्यागपर ही निर्भर है। वस्तु ही परद्रव्य क्षेत्र काल और भावकी अपेक्षा अवस्तु हो जाती है। समस्त स्वरूपसे रान्य कोई पृथक् अवस्तु सम्भव ही नहीं है।

इस तरह समन्तभद्र स्वामी एवकारके प्रयोगको प्रत्येक पद या वावयके साय आवरयक मानते हैं । विद्यानन्द स्वामीने भी यही बात अपने तैर्द्वार्थरों कि बात अपने विद्यार्थ कि स्वाद्यार्थ कि स्वाद्य कि स्वाद्य के अवधारणकी सिद्ध नहीं होती । इससे तो यही स्वाद्य कि नयवाय्योमें ही एकान्तके अवधारणकी सिद्ध नहीं होती । इससे तो यही स्वाद्य के स्वाद्य कि नयवाय्योमें ही एकान्तके अवधारणकी सिद्ध के लिए एवकारका प्रयोग आवद्य होता है। उसके विवासम्यक् एकान्तका अवधारण नहीं ही सकता।

यह हम पहले लिख आये हैं कि सकलादेशी प्रमाणवाक्यमें एक गुणके द्वारा . अंखण्ड सकलवस्तुका कथन किया जाता है, और नयवाक्यमें जिस धर्मका नाम लिया जाता है वही धर्म मध्य होता है।

एक्कारवादियों के मतसे 'स्यादस्त्येव जीव:' यह प्रमाणवावय है। इस वादयमें 'किंस्त' गुणके द्वारा अन्य सब धर्मों अभेद भानकर अखण्ड चीवद्रव्यका कथन किया गया है। जीर जब अस्ति धर्मके द्वारा केवल अस्ति धर्मका ही कथन अभीष्ट होता है तो यही वावय नयवावय हो जाता है।

जो लावार्य 'स्यादस्ति जीवः'को प्रमाणवावय और 'स्यादस्त्येव जीवः' को नयवावय मानते हैं वे एवकारको अवधारणात्मक होनेके कारण सम्मक् एकालका साथक मानते हैं। शायव इस्रोसे प्रमाणवावयके साथ ये उसका प्रयोग आवस्यक नहीं मानते।

## सप्तभंगीका उपयोग

षत्पर्मगीबारका विकास दार्शनिक क्षेत्रमें हुआ अतः उसका उपयोग भी उसी रोत्रमें होना स्वामाविक हैं। स्वादाद चूँकि विभिन्न दृष्टिकोणोंको उचित रीतिसे समन्वयासम्क दौलोमें व्यवस्थित करके पूर्ण वस्त् स्वरूपका प्रकासन करता है

रे. 'बाक्येऽवपार्ण तावदनिष्टार्थनिवृत्तये । कर्तव्यमन्यथानुकतमस्वात्तस्य कुप्रचित्॥ ४३॥'-पूरु १३३।

२. 'न ६ स्वात्कारमबोगमन्तरेखानेकान्तात्मकृत्वसिद्धिः, एवकारमबोगमन्तरेख सम्यगे-कान्तावधारखसिद्धिवत'-४० १०४।

वतः उसका फलित सप्तभंगीवाद भी प्रमोजनका साधक है। स्वामी समन्तभवने अपने आप्तसीमांसा नामक प्रकरणमें अपने समयके सदेकान्तवादी सांध्य,
व्यस्तिगत्वादी माध्यमिक, सर्वधाँ उमयवादी विशेषिक और कैवक्तव्यकान्तवादी
वीद्धका निराकरण करके आद्य चार भंगोंका हो उपयोग किया है और त्येष तीन
भंगोंके उपयोगका अचन-मात्र कर दिया है। आप्तानीमांसापर अध्यती नामक
भाष्यके रचियता अकलंकचेवने और उनके आद्याकार विद्यानन्दने धेप तीन
भंगोंका उपयोग करते हुए शंकरके अनिर्वचनीयवादकी सदबस्तव्य वीद्धोंके भयापीह्यादको असदबन्तव्य और योगके पदार्थवादको सदसदबन्तव्य यत्रआया है और
इस तरह सन्तभंगीके सात भंगोंके द्वारा दार्शनिक क्षेत्रके मन्तव्योको संगृहीत
किया है।

# अनेकान्तमं सप्तभंगी

भंका— एक वस्तुमें प्रश्नवद्य प्रमाण-अविषद्ध विधिप्रतिपेधकरणाको स्त्यभंगी कहा है। और यह भी कहा है कि उसका उपयोग प्रत्येक वस्तुमें, होता है। किन्तु अनेकान्तमें वह विधिप्रतिपेधिकरणा पटित नहीं होती। यदि होती है तो जब यह कहा जाता है कि 'अनेकान्त नहीं है' तब एकान्तवादके दोपका अनुपंग आता है। तथा इस तरह अनेकान्तमें अनेकान्तके गाननेपर अनवस्या दोपका प्रस्ता भी आता है। तथा इस तरह अनेकान्तमें अनेकान्तके ही होनेके कारण सस्तर्भंगी व्यापक नहीं है, ययोकि अनेकान्तमें ही उतका उपयोग सम्भव नहीं है।

समाधान—उनत कथन ठीव नहीं है। अनेकान्तमें भी ग्रन्तमंगी अन्तर्गरित होती है यथा-स्यादेकान्त, स्यादनेकान्त, स्यादुभय, स्यादनकान्य, स्यादेकान्त अवन्तव्य, स्यादनेकान्त अवन्तव्य और स्यादेकान्त अनेकान्त अवन्तव्य।

ये भंग प्रमाण और नवकी अपेक्षांस घटित होते हैं। एकात्त दो प्रकारका है—सम्बक् एकान्त जोर निय्या एकान्त । अनेकान्त भी दो प्रकारका है—सम्बक् अनेकान्त । अमाणके द्वारा निक्षित वस्तुके एकदेशको हेर्नुविदोवको सामध्यकी अपेक्षाते ग्रहण करनेवाला सम्बक् एकान्त है। और एक पर्मेना सर्वया अवधारण करके अन्य सब धर्मोका निराकरण करनेवाला क्रिया एकान्त है। एक पर्मेना सर्वया अवधारण करके अन्य सब धर्मोका निराकरण करनेवाला क्रिया एकान्त है। एक वस्तुके युवित और आगमसे अधिक्ष प्रतिकार अनेक पर्मों हा

भाष्तमीर्थासा, का० ६-११। २. कारिका १२। १-४. कारिका ११।

५. दस्वार्थवार्तिक प्र॰ ३५ ।

निरूपण करनेवाला सम्यक् अनेकान्त है। तत् और अतत् स्वभाववाली वस्तुसे यून्य, कृत्विनिक अनेकधर्मात्मक जो कारा वाग्जाल है, वह मिथ्या अनेकान्त है। सम्यक् एकान्तको नय कहते हैं जीर सम्यक् अनेकान्तको प्रमाण कहते हैं। नयकी व्यपेसासे एकान्त होता है; व्यांकि एक हो धर्मका निश्चय करनेकी और उसका धुकाव होता है। और प्रमाणको अपेसासे अनेकान्त होता है, व्योक्ति यह अनेक निश्चयोंका अधार है। यदि अनेकान्तको अनेकान्त होता है, व्योक्ति यह अनेका सर्वया न माना जाये तो एकान्तका अभाव होनेसे एकान्तकों क्ष स्वस्व कनेकान्तका भी अभाव हो जाये। जैसे साखा, वत्र, पुष्प आदिक अभावमे वृक्षका कनेकान्तका भी अभाव हो जाये। जैसे साखा, वत्र, पुष्प आदिक अभावमे वृक्षका कमाव अनिश्चर्य है। तथा यदि एकान्तको हो माना जाये तो अविनाभावो इत्तर सब वर्मोका निरूपण करनेक कारण प्रकृत धर्मका भी लोप हो जानेसे सर्यलोपका प्रसंग आता है। इसे तरह दीप भंगोंको भो योजना कर लेनी चाहिए।

#### नयवाद

नमका रूक्षण —स्वामी समत्त्रमहने नयका रूक्षण इस प्रकार किया है—
"ह्याद्वादप्रविमक्तार्यविद्योवस्वक्षको नयः ॥१०६॥"—आसमी० ।
स्याद्वाद स्वर्मत् स्रुतप्रमाणके द्वारा गृहोत्त अर्थके विद्योगो सर्वात् धर्मोका जो सरुग-स्वादाद स्वर्मत् स्रुतप्रमाणके द्वारा गृहोत्त अर्थके विद्योगो सर्वात् धर्मोका जो सरुग-स्वादाद स्वर्मत स्रुत्त है उसे नय कहते हैं ।

विद्यानन्द स्वामीने भी नयराब्दका ब्युत्पत्तिपूर्वक अर्थ करते हुए लिखा है-

"नयानां रुक्षणं कक्ष्यं तस्तामाश्यविद्येपतः। नीयते गम्यतं येन श्रुतार्थांशो नयो हि सः ॥६॥ सदंशौ द्रव्यपर्यायरुक्षणौ साध्यपक्षिणौ। मीयेते तु यकाश्यां तो नयाविति विनिश्चितो॥७॥"

-त॰ रलोकयातिक १-३३।

जिसके द्वारा श्रुतप्रमाणके द्वारा जाने गये अर्थके अंशो-वर्मोको जाना जाता है उसे नय कहते हैं। वे अंश हैं—प्रव्य और पर्याय। जो नय वस्तुके द्रव्यांशको जानता है उसे द्रव्यांपिक नय कहते हैं और जो नय वस्तुके पर्यायांशको जानता है उसे पर्यायांपिक नय कहते हैं। इस तरह ये सामान्य नय और उसके दो मूल नेदोंके उसण है।

यह पहले बतला आये हैं कि प्रमाणके भेडोंमें एक धृत हो ऐसा है जो बानारमक भी है और वचनारमक भो है और उसीके भेद नय है। अतः नय भी बानारमक और वचनारमक होते हैं। नय

जोताके अभिभायको नय कहते हैं। और प्रमाणसे गृहोत वस्तुके एकदेवमें वस्तुका निक्चय 'अभिभाय' है। आवाय यह है कि वस्तुका स्वरूप हम्पर्याथात्मक है और प्रमाण हम्पर्याथात्मक वस्तुको जानता है। प्रमाणसे जानी हुई वस्तुके हम्पर्याक्ष अपना पर्यायां से वस्तुको जानता है। प्रमाणसे जानी हुई वस्तुके हम्पर्याक्ष अपना पर्यायां से वस्तुको निक्चय करनेको नय कहते हैं।

प्रमाण और नवमें भेद-किस्ही का कहना है कि नव प्रमाण हो है; वयोंकि प्रमाणको उरह नव भी स्वका और व्यवंका निस्चायक है। किन्तु ऐसा कहना ठीफ नहीं है; वयोंकि नय स्व और व्यवंके एकदेशका निस्चायक होता है।

रांका—स्व ओर अर्थका एकदेख वस्तु है अथवा अवस्तु है। यदि वस्तु है तो वस्तुका प्राहुक होनेसे नय प्रमाण ही टहरता है। ओर यदि अवस्तु है तो अवस्तुका प्राहुक होनेसे नय विश्याज्ञान कहा जायेगा; वर्षाकि अवस्तुको जानना निध्याज्ञानका छक्षण है।

समाधान—जैसे समुद्रका एकदेश न तो समुद्र ही है और न असमुद्र ही है से हो नयके द्वारा जाना गया वस्तुका अंश न तो वस्तु ही है और न अवस्तु ही है । यदि समुद्रके एकदेशको ही ममुद्र कहा जायेगा तो ममुद्रके धीप देश असमुद्र ही जायेंगे। या फिर एक-एक देशको समुद्र आत्रेग तो समुद्र हो जायेंगे। आर एक-एक देशको समुद्र आत्रेग तो समुद्र हो जायेंगे। अते समुद्र के एकदेशको असमुद्र कहा आयेगा तो समुद्र हो प्रेम समुद्र हो जायेंगे। अत्र समुद्र के एकदेशको असमुद्र कहीं भी समुद्र प्रकार के प्रवाद कहा समुद्र के स्मान अत्र समुद्र का एकदेश न तो समुद्र है और न असमुद्र है किन्तु समुद्रका अंश है। उसी उरह नयके द्वारा जाना गया स्थापका एकदेश न तो वस्तु हैं। समीक स्वाविक एकदेश अदस्तुत्वका प्रसंग आता है। या फिर वस्तुके वहुत्वका प्रसंग आता है। या फिर वस्तुके बहुत्वका प्रसंग आता है। तथा स्थि जाना गया वस्तुका एकदेश अवस्तु भी नहीं है, क्योंकि सदि वस्तुके एकदेशको अवस्तु माना जायेगा तो उसके तेय देश भी अवस्तु कहे जायेंगे, और ऐसी स्थितिमें कहीं भी वस्तुको अवस्तु गही वस सकेगी। अतः नयके द्वारा जाना गया वस्तुका एकर वस्तु न ही वस सकेगी। अतः नयके द्वारा जाना गया वस्तुका एकर देश वस्तुकी अवस्तु न ही वस सकेगी। अतः नयके द्वारा जाना गया वस्तुका एकर देश वस्तुकी उत्र वस्तु न ही वस सकेगी। अतः नयके द्वारा जाना गया वस्तुका एकर देश वस्तुकी उत्र वस्तु माना वस्तुका एकर सक्तु हो तम सकेगी।

१. पट्खपडागम, पु॰ ६, पृ॰ १६२ आदि ।

 <sup>&#</sup>x27;वार्धनिक्षावकरोन प्रमाचं नय इत्यसत्। त्यार्धकरेग्रानिर्वाधितवाचो हि नयः स्त्रता ।।आ नायं सत् न वाव्यु वस्तराः इत्युतं यतः। वासपुरो सनुरो सा समुरोसी यत्तेप्यति।।॥ वन्यात्रस्त समुरारे शेषांसस्यासमुरता । समुरायं वतुन्यं ना स्वाचव्ये-स्कृत्यं समुराये व्युत्तित्।।॥।'

शंकर ेे अंद और अंक्षीने समूहका नाम वस्तु है। बतः जैसे वस्तुका एक अंदा न वस्तु है और न अवस्तु हैं, किन्तु केवल वस्त्वंस हैं, उसी तरह अंदी भी न वस्तु है और न अवस्तु हैं किन्तु केवल अंदी है। इसलिए जैसे वस्तुके अंदाफी जाननेवाला ज्ञान नय है वैसे ही अंधीको भी जाननेवाला ज्ञान नय होना चाहिए। अन्यया जैसे अंदोको जाननेवाला ज्ञान नय होना चाहिए। अन्यया जैसे अंदोको जाननेवाला ज्ञान प्रमाण होना चाहिए। और ऐसी स्थितिमें नय प्रमाणसे निम्न नहीं है।

समाधान—चरत अंक्षिप ठीक. नहीं है। जब सम्पूर्ण धर्मोको गौण करके अंधोको ही प्रधान रूपसे जानना इष्ट होता है तो उसमें इच्याधिकनयका ही मुख्यरूपसे व्यापार माना गया है, प्रमाणका नहीं। किन्तु जब धर्म और धर्मीके समूहको प्रधानरूपसे जानना इष्ट होता है तो उसमें प्रमाणका व्यापार होता है। सारांच यह है कि अंबोंको प्रधान और अंधीको गौणरूपसे अथवा अंधीको प्रधान और अंधीको गौण रूपसे जाननेवाला ज्ञान नय है। तथा अंध और अंधी दोनोंको प्रधान रूपसे जाननेवाला ज्ञान नय है। तथा अंध और अंधी दोनोंको प्रधान रूपसे जाननेवाला ज्ञान प्रमाण है अतः नय प्रमाणसे भिन्न है।

तथा, प्रैमाण नय महीं है; क्योंकि प्रमाणका विषय अनेकान्त है। और न नय प्रमाण है, क्योंकि नयका विषय एकान्त है। प्रमाणका विषय एकान्त नहीं है; क्योंकि एकान्त नोरूप होनेसे अवस्तु है और जो अवस्तु है, वह ज्ञानका विषय नहीं होता। इसी तरह नयका विषय अनेकान्त नहीं है; क्योंकि नयदृष्टिमें अनेकान्त अवस्तु है और अवस्तुमें वस्तुका आरोप नहीं हो सकता।

ं तथा प्रमाण केवल विधि ( सत् ) को नहीं जानता, क्योंकि यदि वह केवल विधिको हो जाने तो एक पदार्थका दूसरे पदार्थसे भेद न ग्रहण करनेपर घटके स्पानपर पटमें भी प्रवृत्ति कर सकेषा और ऐसी स्थितिमें आनना न जाननेके समान हो हो आयेगा। तथा प्रमाण केवल प्रतिपेषकों भी ग्रहण नहीं करता; क्योंकि विधिकों जाने बिना 'यह इससे भिन्न हैं' ऐसा ग्रहण नहीं किया जा

 <sup>&#</sup>x27;वर्थाशिनि प्रवृत्तस्य शानस्थेष्टा प्रमाखता । तथांशिष्वि कित्र स्वादिति मानात्मको नयः ॥१८॥'

<sup>—</sup>त० श्लो० वा०, स० १-६।

 <sup>&#</sup>x27;तत्रांशित्यि िनःशिषभाषां ग्रथतागती ।
 द्रव्यापिकत्वस्यैन व्यापारान्यस्थलस्तः ॥१६॥
 पर्मभमितमृहस्य प्राधान्यापैयाया विदः ।
 प्रमाणस्येन निर्वातिः प्रमाणादपरो नयः ॥२०॥'—बदी

३. पट्रवरहागम पु० ६, ५० १६३।

सकता । तथा प्रमाणमें विधि और प्रतिषेध दोनों परस्परमें व्यतग्नवका नी प्रतिमासित नहीं होते; क्योंकि ऐसा होनेपर कपर केवल विधि पदामें और केवल निषेषपरामें कहें गये दोनों दोयोंका प्रसंग बाता है। बतः विधि प्रतिपेधासक बस्तु प्रमाणका विषय है। इसलिए प्रमाणका विषय एकान्त नहीं है।

क्षतः प्रमाण नय नहीं है, किन्तु प्रमाणसे जानी हुई वस्तुके एकदेवमें वस्तुखं की विवसाका नाम नय है। प्रमाणसे गृहीत वस्तुमें जो एकान्तरूप व्यवहार होता है वह नयमूलक है। अतः समस्त व्यवहार नयके अधीन है। पूज्यपार अकलंकदेवने सामान्य नयका यही कराण कहा है—

"प्रमाण प्रकाशितार्थविशेषप्ररूपको नयः।"

प्रमाणसे मृहीत बस्तिस्व, नास्तिस्व, नित्यस्व, बनित्यस्व बादि अनत्त धर्माः स्मक जीवादि पदार्थोके जो विदोष धर्म हैं, उनका निर्दोष कथन करनेवाला नय है। उन्होंने व्यपनी अष्टवसीमें एक स्लोक उद्भव किया है, जिसमें प्रमाणनय और दुर्मियका स्वरूप बतलाया गया है। स्लोक हस प्रकार है— •

> "अँर्धस्यानेकरूपस्य घीः प्रमाणं तदंशघीः। नयो धर्मान्तरापेक्षी दुर्नेयस्तन्निराकृतिः॥"

लनेक घर्मात्मक अर्थके ज्ञानको प्रमाण कहते हैं। पर्मान्तरसापेक्ष एक प्रमेके ज्ञानको नय कहते हैं। और इतरधर्म निरपेक्ष एक ही धर्मके ज्ञानको दुर्गय कहते हैं। विरोधों प्रतोत होनेवाले इतरधर्मका निराकरण करनेका नाम निर्पेक्षता है। और वस्तुविचारके समय विरोधों प्रतोत होनेवाले धर्मकी बरेक्षा न होनेसे उसको उपेक्षा करनेका नाम सापेक्षता है। निरपेक्ष नय मिन्या होते हैं आई हो दुर्गय कहते हैं। सापेक्ष नय सम्यक् होते हैं; वर्योक्ष वे हो कार्यकारी होते हैं। यही वात समन्त्रमद्र स्वामीने कही हैं।

<sup>3</sup>"निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु वेऽर्थेकृत् ॥"

मयके भेद-नयके दो मूल नेत्र है इव्याधिक और पर्यायाधिक। यह पस्तु द्रव्य पर्यायातमक या सामान्य विदोगातमक होती है। उसके इव्याधि मा सामान्य रूपका ग्राही द्रव्याधिक नय है और पर्यायांच या विदोगातमक रूपका ग्राहो पर्यायाधिक नय है। जैसा कि सन्मतिसकी कहा है—

१. सत्तार्थवार्तिक, १।३३ ।

२. भएसङ्खी, १० २६०।

३. भाजमीमांसा, रलोब १००।

"तित्थयरवयणसंगहविसेसपत्थारमूळवागरणी । दब्बटिओ य पज्जवणओ य सेमा वियक्ता मि ॥३॥"

तीर्थंकरोंके वचनोंकी सामान्य और विशेषस्य राशियोंके मूल प्रतिपादक द्रव्यापिक और पर्यायापिक नय है। बाकीके सब इन दोनोंके ही भेद हैं। सारांश्य यह है कि अनेकान्तका निरूपण नयोंके द्वारा ही हो सकता है। नय अनेक है; क्योंकि वस्तु अनेक धर्मात्मक है और एक-एक धर्मका ग्राहक नय है। परन्तु जन सबका समावेश संक्षेपमें दो नयोंमें हो जाता है। वे दो नय हैं—प्रज्यापिक और पर्यायाधिक।

द्रव्याधिक नयके तीन भेद हैं—नैवम, संग्रह और व्यवहार । तथा पर्यायाधिक नयके चार भेद हैं—ऋजुसून, शब्द, समिष्टिंद और एवंभूत । इन सात नयोमें-से बादिके चार नयोंको अर्थनय कहते हैं, क्योंकि वे अर्थकी प्रधानतासे बस्तुका प्रहण करते हैं और शब्दप्रधान होनेसे सेप तोन नयोंको शब्दनय कहते हैं । ऐसा ही अकर्णकरेवने लघोयस्थयों कहा है—

> ''चरत्रारोऽर्धनया होते जीवाचर्यस्यपाधयात् । त्रयः राज्दनयाः सत्यपद्विद्यां समाधिताः ॥७२॥''

नैगमनय— 'नैकं गम: नैगैन' अर्थात् जो धर्म और धर्मीमें छे एकको ही नहीं जानता है, किन्तु गोण और प्रधान रूपसे धर्म और धर्मी दोनोंका विषय करता है उसे नैगम नय कहते हैं। जैसे जीव अमूर्त हैं, ज्ञाता, द्रएा, सूक्म, कर्ता, भोवज्ञा और परिणामो निर्द्ध है। यहां प्रधान रूपसे जीवत्वका निरूपण करने-पर सुवादि धर्म गोण हो जाते है। और सुवादि गुणोंका निरूपण करने-पर सास्मा गोण हो जाता है।

और पर्म-धर्मीको या गुण-गुणीको अत्यन्त भिन्न मानता नैगमाभाष है। जैन-पर्मके अनुसार गुण-गुणी, अवयन-अवयनी, क्रिया-कारक, और जाति-ध्यम्पिसें अत्यन्त भेद माननेवाळा न्याय-वैशेषिक दर्शन नैगमाभासी है। तथा चितन्य और सुखादिमें अत्यन्त भेदवादी सांख्य भी नैगमाभाषी है। इन दोनों दर्शनोंने निर-पेस तस्तस्त्रस्पका जो विवेचन किया है वह नैगमनयको दृष्टिसे ययार्थ होते हुए भी निर्पेस होनेके कारण अयथार्थ हैं; वर्षोंकि नैगम सत्यांस है। पूर्ण सत्य नहीं है।

लपीयस्वय स्वीयमुत्रस्तिस्ति का० ३६ तथा ६= । न्या० क्व० च०, प० ६२२ तथा ७==-८=६। त० त्र्लो० वा०, प० २६६ । धवला टीका, प्र०, १, प० =४ । जयभवता टी०, भा० १, प० २२१ । व सिद्धि वि० टी०, प० ६७४-६७६ ।

निगम का अथ संकल्प भी होता है। अतः अर्थक संकल्प मात्रका ग्राही नेगम नय है। यह नेगम नयका दूसरा अय है। जैसे, प्रस्य (प्राचीन समयका सार्यमापक पात्रियों ) बनानेक निमित्त जंगलसे लकड़ी लेनेके लिए कुशर लेकर जानेबाले किसी पुरुपसे पुछनेपर कि, आप कहाँ जा रहे हैं? वह उत्तर देता है कि, प्रस्पक लिए। सथा पानी, इंधन वर्गरह लानेमें लगे हुए पुष्पसे जब कोई पृष्ठता है कि आप क्या कर रहे हैं? तो वह उत्तर देता है कि स्वाप क्या कर रहे हैं? तो वह उत्तर देता है कि स्वाप क्या कर रहे हैं? तो वह उत्तर देता है कि स्वाप क्या कर रहे हैं? तो वह उत्तर देता है कि स्वाप्त कर तो कहीं प्रस्य है और न रसोई। किन्तु उन दोनोंका प्रस्य की शर परिष्ठ वना स्वाप्त करता है। वह प्रस्य या रसोईका व्यवहार करता है। अतः अनिवन्न अर्थक संकल्प मात्रका ग्राहक नैयमनय है।

इस निगम नियक अनेक भेद बतलाये है। मूल भेद तीन है—प्यायनैगन, हम्प-निगम और हम्यपर्यायनैगम। पर्यायनैगमके तीन भेद है, हम्यनैगमके दो भेद हैं और हम्यपर्यायनिगमके चार भेद हैं। इस तरह नैगमनयके नौ भेद हैं।

किसी वस्तुमें वो अर्थपर्यायों मोण और मुस्परूपेंस जाननेके लिए झांताका जो अभिप्राय होता है वह अर्थपर्यायनंगमन्य है। जैसे ससरीर जीवका मुख्यसंवित्त प्रतिक्षण नायको प्राप्त हो रहा है। यहाँ प्रतिक्षण उत्पादकप्रकृष सर्थ-पर्याय तो विद्योपणरूप होनेसे गोण है और संवेदनरूप अर्थपर्याय विद्योपणरूप होनेसे गोण है और संवेदनरूप अर्थपर्याय विद्योप्य होनेसे मुख्य है। सुख और सानको प्रस्पर्यो सर्वणा भिन्न मानना अर्थपर्याय नैगमामास है।

एक वस्तुमें गीण मुख्यस्पते दो ब्यंबन प्यायोको जाननेका अभिनाय व्यंजनपर्यायनेगमनम है। जैसे आश्वाम सन् चैतन्य है। यही सन्वका गोण रूपसे और
चैतन्यका प्रधानरूपसे ग्रहण है। सत्ता और चैतन्यको परस्परमें आस्तारे सर्वमा
मिन्न माननेका अभिन्नाय व्यंजनपर्यायनेगमाभास है। अर्थपर्याय और व्यंजनपर्यापको गोण और मुख्यस्परे जातनेका अभिन्नाय व्यंव्यंजनपर्यायनेगम है।
जैसे समहिमा पृष्पका सुखी जीवन है। सुख और जीवनको सर्वमा भिन्न माननेका
अभिन्नाय व्यंव्यंजनपर्याय नेगमामास है। इस तरह पर्याय नेगमनयके तीन
भेद हैं।

सम्पूर्ण वस्तु सद्द्रव्य रूप है इस प्रकारके अभित्रायको सुद्ध द्रव्य नेगमनय कहते हैं। और सत् और द्रव्यको सर्वेषा भित्र माननेका अभित्राय सुद्ध द्रव्य

रे. सर्वाधिसि, तत्वार्धवार्तिक, त० रसो० वा॰, सल्ल-१:३२ । २. त० रसो० वा॰, १० २६१-२७०।

नेगमाभास है। इन्य गुणवान् या पर्यायनान् है इस प्रकारके अभिप्रायको अशुद्ध इन्यनेगमनय कहते हैं। इन्य और गुणका या इन्य और पर्यायका सर्वया भेद मानना अशुद्ध इन्य नेगमाभास है। येदो इन्य नेगमनयके भेद है।

'इस संसारमें सुख सस्त्वकप होता हुआ क्षणिक हैं' ऐसा अभिप्राय सुद्ध द्रव्यार्थपर्यायनेतम है; नयोकि यहाँ सरना शुद्ध द्रव्य है और सुख अर्थप्याय है। विशेषणरूप शुद्ध द्रव्य है और सुख अर्थप्याय है। विशेषणरूप शुद्ध द्रव्यको गोण रूपसे और विरोष्परूप अर्थप्याय सुखको प्रधान- क्षपे यह मय जानता है। सुखरूप अर्थप्यायसे सत्को सर्वेश भिन्न मानना नैगमामास है। 'संसारी ओव अण-भर तक सुखी हैं' इस प्रकारका निश्चय अशुद्ध द्रव्यार्थप्याय नेगमनय है। नय सुखरूप अर्थप्यायको गोण रूपसे और आशुद्ध द्रव्यार्थप्याय नेगमनय है। नय सुखरूप अर्थप्यायको गोण रूपसे और मानना नया- भास है। वैतन्यपना सस्त्वरूप है इस प्रकारका अभिप्राय सुद्ध द्रव्य अंजनपर्याय नेगमनय है। यहां वितन्य अर्थजनपर्याय है और सत् शुद्ध द्रव्य है। यहां वितन्य अर्थजनपर्याय है और सत् शुद्ध द्रव्य है। यहां वितन्य अर्थजनपर्याय है और सत् शुद्ध द्रव्य है। यहां वितन्य अर्थजनपर्याय है। भानक्य गुणवान् हैं यह अगुद्ध द्रव्य व्यंजनपर्याय नेगमनयका उदाहरण है। इसमें गुणवान् अशुद्ध द्रव्य है और मनुष्य व्यंजनपर्याय है। इस प्रकार द्रव्यपाय नेगमनयका चार भेद है। इस प्रकार द्रव्यपाय नेगमनयक चार भेद है।

संप्रदत्य-प्रपत्ती जातिका विरोध न करके सामास्यके द्वारा उत्त-उत्त प्राधींका संप्रह करनेवाला संग्रहत्य है। जैसे 'सत्' कहनेसे सता सम्बन्धके योग्य इच्य, गुण, कमें आदि सभी सद्श्यित्योंका ग्रहण हो जाता है। द्रव्य कहनेसे सभी हर्व्योका ग्रहण हो जाता है।

, संग्रहनयके दो भेद हैं —परसंग्रह और अपरसंग्रह । सत्तामात्र पुद प्रव्यका ग्राही प्रसंग्रह है । किन्तु जो भेदोंका निराकरण करके केवळ सत्ताद्वैतका ही ग्राही है वह परसंग्रहाभास है । पुरुपाहैत, ज्ञानाद्वैत, शब्दाद्वैत आदि अदैतवाद पर-संग्रहाभासके हो अन्तर्गत हैं ।

परसंग्रह नयके द्वारा यूहोत वस्तुके विशेष अंतोंको ग्रहण करनेवाला अपर-संग्रह नय है। जैसे सत्तके भेद द्रव्य और पर्याय है। अतः सम्पूर्ण द्रव्योंमें व्यास्त द्रव्यत्व अपरसंग्रह नयका विषय है। इसी तरह सम्पूर्ण पर्यायोमें व्यास्त पर्यायत्व भी अपरसंग्रह नयका विषय है। इस तरह यह नय अवान्तरभेदोंका एकत्वरूप-से संग्रह करता है, किन्तु प्रतिपक्षी भेदोंका निराकरण नहीं करता।

सर्वार्थसिद्धि तथा त्रस्वार्धवार्तिक, १।३३ । त० रली० वा०, प्र० २७० । तर्वायस्य का० ३८ तथा ६६ ।

नहीं हैं; क्योंकि इनमें लिंग आदिका भेर नहीं है, किन्तु समिप्तिक नय प्रत्येक शब्दका भिन्न-भिन्न वर्ष मानता है। जितने शब्द है उतने हो उनके बाच्चार्थ हैं।

प्यंभूतनय—शब्दका जो बाच्यार्घ है, उस रूप क्रिया परिणत अर्थ हो उस स्वस्का वाच्यार्थ है यह एवंभूतनयको दृष्टि है। जैसे जिस समय स्वर्गका स्वामी इन्दन व्यय्ति परमेश्वयंका अनुभवन करता हो उसी समय वह इन्द्र कहे जानेके योग्य है। इस तरह इस नयको दृष्टिमें अस्पेक शब्दका प्रयोग उस क्रियास्प परिणत अवस्थामें ही उचित माना जाता है।

ै उनत सात नयोंमें पूर्व-पूर्वका नय बहुविषयवाला है; वयोंकि वह कारणरूप हैं! भीर उत्तर-उत्तरका नय अल्पविषयदाला है; क्योंकि वह पूर्वनयका कार्यक्य है। अँसे नैगम और संग्रह नयोंमें-से संग्रहनय बहुविषयवाला नहीं है; क्योंकि वह नैगमसे उत्तर है, बल्कि संग्रहते पूर्व होनेके कारण संग्रहनय ही वहविषयवाला है। संग्रहन नय केवल सन्मात्रको प्रहुण करता है किन्तु नैगमनय सत् असत् दोनोंका प्राहुक हैं: प्योक्ति जैसे सदूप वस्तुमें संकल्प किया जाता है वैसे ही बसदूप वस्तुमें भी संकल्प किया जाता है। तथा संग्रह्से व्यवहारनय बल्विवयवाला है; क्योंकि संग्रह्मय सी समस्त सत्समूहका संप्राहक है, और व्यवहारनय सद्विग्रेपका ही ग्राहक है। व्यवहारनयसे ऋजुसूयनय सल्पविषयवाला है। क्योंकि व्यवहारनय त्रिकालवर्ती बर्धको प्रहुण करता है और ऋजुमूत्रनय वर्तमान अर्थको ही प्रहुण करता है। ऋजुसूत्रनयसे शब्दनय अल्पविषयवाना है, क्योंकि ऋजुसूत्र कालादिके भेवस सर्वको भेदरूप नहीं मानता, किन्तु शब्दनय मानता है। शब्दनवसे समिमस्कृतय कल्पविषयवाला है; क्योंकि चन्द्रनय दो पर्यावभेद होनेपर भी अभिन्न अर्थकी स्वीकार करता है किन्तु समिनिरूद पर्यायभेदते अर्थको भेदरूप स्वीकार करता है। समिभएदनयसे एवंभूतनय अल्पविषयवाला है; वयोंकि समिमएदनय क्रियाभेद होनेपर भी अभिन्न अर्थको ग्रहण करता है, परन्तु एवं मूतनय क्रियाभैदते वर्यकी भेदरूप स्वीकार करता है। इस प्रकार नवींका स्वरूप जानना चाहिए।

१. त० रक्षी० स्वा०, प० रेपर

## प्रमाणका फल

सवर्षिसिद्धमें ज्ञानके प्रामाण्यका समर्थन करते हुए आवार्य पूज्यपादने सिन्नपंके प्रामाण्यका निराकरण किया है। इसपर सिक्षक्षेवादोने ज्ञानको प्रमाण
माननेने एक आपरित उपस्थित को है। उसका कहना है कि—"यदि जानको
प्रमाण माना जाता है तो फलका अभाव हो जाता है। प्रमाणका फल ज्ञान हो है,
अस्य कुछ भो नहीं। उस आनको यदि प्रमाण मान लिया जाता है तो उसका
कोई अप फल नहीं हो सकता, और प्रमाणका फल होना अवदय चाहिए। यदि
सिक्षक्ष अवश्वा इन्द्रियको प्रमाण माना जाता है तो उसका फल जान बन
जाता है।

उस्त आपत्तिसे यह स्वष्ट है कि सभी दार्शीनकोंने प्रमाणका विचार करते हुए उसके फनका भी विचार किया है; क्योंकि जब प्रत्येक कार्यका कुछ-न-कुछ फल होता है तो प्रमाणका भी फल अवस्य होना चाहिए। बिमा फलके प्रमाणकी खोज कीन बुद्धिमान करेगा।

वैदिक दर्शनोमें प्रमाणका फल ज्ञान है और जिन या जिस कारणसे ज्ञान रूपम होता है वह प्रमाण है। जैन दर्शनमे ज्ञानको ही प्रमाण माना है। जतः उत्तका पार किया है। जाना है सम्माण साना है। जतः उत्तका पार किया है। जाना है और शेष मित आदि ज्ञानोंका फल हेय और उपादेय वृद्धि तथा उपेशा बतनाया है और शेष मित आदि ज्ञानोंका फल हेय और उपादेय वृद्धि तथा उपेशा बतन्साय है। यह परम्परा फल है। साक्षात फल तो बज्ञानका नाग है। ल्य

इस प्रकार प्रमाणका फल दो प्रकारका है— एक साधात फल अपीत प्रमाणकी अभिन्न फल और दूसरा परम्परा फल अपीत प्रमाणसे भिन्न फल । प्रमाणका साधात फल तो प्रमाणने जिस बस्तुको आना है, उस विवयक अतानका नाता ही है। और प्रम्परा फल हान, खगदान और उपेशा है, क्योंकि बस्तुका ज्ञान होने के परवात् यदि वह बस्तु अहितकारी प्रतोत होती है तो ज्ञाता उसे छोड़ देता है और प्रमाण प्रतोत होतो है तो उस फल होता है। तथा यदि उस जोर प्रतोत होता है तो उस प्रकार करता है। तथा यदि उस जानी हुई सत्कारी प्रयोजन नहीं होता तो उसकी चपेशा कर देता है। अनान निवृत्तिक प्रवात हो हान ज्यादान आदि बृद्धि होती है। सारांस यह है कि प्रमाण-

१. सर्वार्भे०, स० १-१०।

२. 'चपेसा फलमायस्य होपस्यादानहानधीः। पूर्व बाड्याननाहो वा संबंध्यास्य स्वगोचरे ॥१०२॥'—माप्तमी०।

से बजानकी निवृत्ति होतो है और अज्ञानकी निवृत्ति होनेके परवात् हानादि वृद्धि होतो है। अतः प्रमाणका सालात् पात अज्ञाननिवृत्ति है और प्रस्परा फल हान, चपादान और चपैक्षा वृद्धि है। अतः प्रमाणसे फल भिन्न भी हाता है और अभिन्न मी होता है। यदि प्रमाण और फलको सर्वेया भिन्न अथवा मर्वेषा अभिन्न माना जायेगा तो उनमें प्रमाण और फनका व्यवहार नहीं बन सकता। अतः क्रमसे उत्पन्न होनेवाले अवग्रह आदि ज्ञानामें से पूर्व गूर्व हा ज्ञान प्रमाण और उत्तर उत्तर का ज्ञान उमका फल होता है। आर्थय यह है कि अवधह ईहा, अवाय, घारणा, स्मृति, प्रस्यभिक्षान, तक और अनुमानमें-छे पूर्व-पूर्वका श्वान प्रमाण है और उत्तर-उत्तरका ज्ञान उसका फल है। जैसे, अवग्रह ज्ञान प्रमाण है ओर ईहा ज्ञान उसका फल है; यथोकि ईहाज्ञानके होनेमें अवग्रह ज्ञान साधकतम है और ईहाज्ञान उसका साध्य है। इसी तरह अवायज्ञानकी उश्वित्त में साधकतम होनेसे ईहाजान प्रमाण है और अवायज्ञान उसका फन है। धारणाज्ञानको उत्तिमें साधकतम होनेसे अवायज्ञान प्रमाण है और धारणाज्ञान उसका पत्र है। स्मृतिको उससि-में सापकतम होनेसे धारणाञ्चान प्रमाण है और स्मृति उसका फल है। प्रस्पिन-शानकी उत्त्वतिमें कारण होनेसे स्मृति प्रमाण है और 'प्रत्यमितान फल है। सर्क प्रमाणकी उत्पत्तिमें कारण होनेसे प्रत्यभिज्ञान प्रमाण है और तर्क फूंच है। अनुः मान प्रमाणकी उत्पत्तिमें साधकतम होनेसे तर्क प्रमाण है और अनुमानगान फल है। तथा अनुमानज्ञान भी अज्ञाननिवृत्ति आदि फलमें कारण होतेसे प्रमाण है। इस प्रकार प्रत्येक ज्ञान प्रमाण भी है और फन भी है। अतः यद्यपि प्रमाण और फल क्रमभावी होते हैं, फिर भी उनमें परस्परमें कर्पचित एकत्व होता है ।

१. न्याव हुव पव, पूव २०६ ।

. प्रमाणको हो फल मानना ठोक नहीं है; वयों कि करणख्यता और फल्डपता ये दोनो धर्म प्रस्परमें विरोध हैं, बतः एक बस्तुमें एक साथ नहीं रह सकते । इसिलए प्रमाण और फल्क भेद मानना ही श्रेष्ठ हैं। उदाहरणके लिए विरोधपद्मान प्रशा है और विद्यायप्रमान प्रशा है कोर विद्यायप्रमान प्रशा है कोर विद्यायप्रमान प्रशा है। विकास है; सकता है; विरोध होनों अनिव है और विषय भी विभिन्न है। विशेषण ज्ञानकी उत्पत्ति विद्यायप्रमान प्रमाशी होतो है और विषय ज्ञानकी उत्पत्ति विद्याय साम हिम्म है। स्वराध्य ज्ञानकी उत्पत्ति विद्याय साम हिम्म स्वराधिक एकका विद्याय विद्यायप्रमान है। स्वराध विद्याय भीद तो दोनों ज्ञानों में स्वष्ट हो है; व्योक्ति एकका विद्याय विद्याय विद्याय है और एकका विद्याय विद्याय विद्याय है।

उत्तर पक्ष-- जैनोको कहना है कि प्रमाण और फलमें भेद सिद्ध करनेके लिए जो 'कारक' हेतु दिया है, बह ठीक नहीं है; स्पोंकि 'कारक' हेतुसे आप (नैयायिक) प्रमाण ओर पलने कथंचित् भेद सिद्ध करना चाहते हैं अववा सर्वया भेद मिद्ध करना चाहते हैं ? यदि कथंचित भेद सिद्ध करना चाहते हैं तो हमें इप हो है; ययोकि अज्ञाननिवृत्ति प्रमाणका वर्म है और हान, उपादान प्रमाणके कार्य हैं, अतः वे प्रभाणसे कर्याचत् भिन्न हैं। प्रमाणका फल दो प्रकारका होता है-एक प्रमाणसे भिन्न और एक अभिन्न । प्रमाणका अभिन्न फल अज्ञाननिवृत्ति है, क्योंकि वह प्रमाणका धर्म है। जो जिसका धर्म होता है यह उससे अभिन्न होता है जैसे दोषकवा स्वपर प्रकाशक रूप धर्म दोपकसे अभिन्न है। इसी प्रकार . स्वम्प और परस्पसम्बन्धी अञ्चानको दूर करनेरूप अज्ञाननिवृत्ति प्रमाणका घमें है। अतः वह उससे अभिन्न है। किन्तु धर्म और घर्मी में सर्वधा भीद अपवा सर्वया अभेद माननेपर धर-धिमपन नही बनता; स्योकि जिनमें सर्वया भेद होता है, उनमे घर्म-धाम्भाव नही होता। जैसे सहा और विन्ध्य पर्वतमे सर्वया भेद है बतः चनमे धर्म धर्मभाव नही है। इसी प्रकार जिनमे सर्वेषा अभेद होता है उनमें भी धर्म-धर्मिश्राव नहीं होता । अतः कर्यवित भेद मानना ही थेष्ठ है। साधकतम होतेसे ज्ञान प्रमाण है और अज्ञाननिर्वात्तरूप होतेसे फल है। ज्ञानका स्व और परको ग्रहण करनेका ब्यापार ही उसका साधकतमपना है। अपने कारणोसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान स्व और क्षयंको ग्रहण करनेरूप व्यापार करता हुआ ही स्वार्थस्यवसाय रूपसे परिश्वमन करता है। अतः कथचित् अमेद होते हुए भी प्रमाण और फलमें कारण-कार्यभाव बन जाता है। इसलिए नैयाबिकका यह कहना कि 'एक वस्तुमे एक साथ करणरूपता और फलरूपता नहीं यनती',

१. न्या० कु॰ च॰, पु॰ २०६।

ठीक नहीं है। अपेक्षाके मेटसे एक यस्तुमें अनेक कारक वर सकते हैं। जैने, 'वृश खडा है, वृत्रासे फल गिरा, वृत्रको देखों इत्यादि वार्योमें एक ही पृक्ष फर्ता, अपादान, कर्म बादि कारकों का वाचार होता है। इसी प्रकार एक ही प्रमाणमें प्रमाणस्थ्यता और फलक्षता भी बन बाती है।

नैयायिक—अज्ञानित्वृत्ति ज्ञानरूप हो है अतः वह अपना ही कार्य नहीं हो सकतो, ऐसी स्थितिमें अज्ञानित्वृत्तिको प्रमाणका फन कैसे माना जा सकता है?

जैन—ऐसा कहना ठोक नहीं है, क्योंकि स्वाधंग्रहणके व्यापार कप उपयोग-को प्रमाण कहते हैं और स्व तथा अर्थानस्वय रूप परिणतिका नाम वज्ञान-निवृत्ति है। अतः वज्ञाननिवृत्ति प्रमाणका पत्र है।

यदि आप अज्ञानिवृत्तिको ज्ञानक्ष्य ही मानते हैं तो उसे प्रमिक्त मानते हैं स्वया प्रमेक्त मानते हैं? यदि अज्ञानिवृत्ति प्रमिक्त है तो उसका प्रमें या है? यदि ज्ञान उसका प्रमें व्या है? यदि ज्ञान उसका प्रमें हुए। किन्तु यह उचित नहीं हैं। ब्यांकि अज्ञानिवृत्ति ज्ञानके आफ्रित हैं। अतः यह प्रमीक्त वहीं हो सकतो । व्योक्ति को राधिन होता है वह प्रमीक्त हो। हो सह प्रमेक्त हो। हो। हो। हो। हो। स्वालक होने अज्ञानिवृत्ति प्रमेक्त हो है। स्वालक होने अज्ञानिवृत्ति प्रमेक्त हो है। स्वालक होने अज्ञानिवृत्ति ज्ञानक हो है। स्वालक हो सकता, किन्तु ज्ञानक प्रमे ज्ञानिवृत्ति हो सकता है। स्वालक हो। सकता है। स्वालक हो। सकता है। स्वालक हो। सकता है। स्वालक हो। सकता है। स्वालक स्वालक हो। सकता है। स्वालक प्रमे और प्रमीम उपचारते हो। अनेदका क्वन किया जा सकता है।

इनी प्रकार अज्ञानिवृत्ति कार्यक्ष्य है अयदा अन्तर्यक्ष्य है ? यदि वह किसीका कार्य नहीं है तो सर्वय सर्वदा उत्तको सत्ता रहनेते सभा सर्वदर्शी हो आयेंगे। यदि वह कार्यक्ष है तो उनका कारण कोने है—न्याणक्ष्य माना गया ज्ञान अपया कोई अन्य ? यदि कोई अन्य, उत्तका कारण है तो प्रमाणक्ष्य माना गया ज्ञान अपया कोई अन्य ? यदि कोई अन्य, उत्तका कारण है तो प्रमाणक्ष्य मार्य ज्ञानको उत्स्विति वहले और उनके बादये भी अज्ञानिवृत्ति हो उत्सित्तका प्रसंग उपस्थित होता है। इत प्रस्वती यचनेके लिए यदि प्रमाणके हो ज्ञानिवृत्तिको उत्सित्त प्रमाणको हो ज्ञानिवृत्तिको उत्सित्त मानते हैं तो यहा निज्ञ होता है। अञ्चलिवृत्ति प्रमाणका फल है। अतः प्रमाणका पर्म होनेले अञ्चलिवृत्तिक्ष्य फन प्रमाणक अभिन्न है और हान, उपाशान आदि फल प्रमाणको मिन्न हैं।

रांका - बीते स्वार्यकाही झान बताननिवृत्तिक्वते परिवासन करता है में ही हान, जपादान स्थान भी परिवासन करता है। तब हान, उपादान मित्र फल वर्षों है ? उत्तर---अज्ञानिवृष्ति रूप फुजिं उत्पन्न होनेपर हान, वपादानरूप फुजिं उत्पत्ति होतो है। अतः अज्ञानिवृत्तिरूप फुजिं व्यवधान होनेसे हान, उपादान रूप फुजिं होने, उपादान रूप फुजिं प्रमाण और हान, उपादानके वीचमें अज्ञानिवृत्ति आ जाती है; वयोंकि प्रमाणके द्वारा अज्ञानके हट जानेत्रर हां वस्तुका ग्रहण अववा त्याण किया जाता है। किन्तु अज्ञानिवृत्ति और प्रमाणके वीचमें व्यवधान डालनेवाला कोई नहीं है अतः प्रमाणके अज्ञानिवृत्ति अभिन्न है। इस प्रकार 'कारके हेतुमे प्रमाण और फुजिं सर्वेशा भेद सिद्ध नहीं होता।

नैयायिकाने जो विरोपण ज्ञानको प्रमाण और विरोपण ज्ञानको फन कहा है यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि विरोपण और विरोपण और विरोपण जार विरोपण जार विरोपण जार विरोपण जार विरोपण जार विरोपण जार विरोपण जान भेरको प्रतीति नहीं होतो, अर्थान् एक ज्ञानके हा विरोपण कोर विरोपण उप उप विरोपण सफेरको प्रतीति होतो है। विषयके भेरके ज्ञानभेर नहीं होता, व्योंकि पौचों अंगुलियोंके अनेक होनेपर भी एक ज्ञानके हो उनको प्रतीति देखों जानो है। तथा विरोपणाना और विरोप्ण जानको जो भिन्न सामग्री वत्रकायो है वह भी ठीक नहीं है, व्यांकि सिक्क क्यंका निराकरण पहले हो कर दिया गया है। ओर फिर कार्यभेर होनेपर कारणभेरको कर्मना करना खिचत है; किन्तु यहाँ तो कार्यभेर ही नहीं है। अतः यद्यादि प्रमाण और फर कक्षनायों हैं किर भा उनमें कर्पवित् अभिय सामगा हो चिर भा उनमें कर्पवित् अभिय सामगा हो चिर भा उनमें कर्पवित् अभिय सामगा हो चिर भा उनमें कर्पवित्

#### प्रमाणाभास

जो ज्ञान प्रमाण न होते हुए भी प्रमाणकी तरह प्रतीत होता है उसे प्रमाण भास कहते हैं। साथारण तौरपर मिथ्याज्ञानको प्रमाणाभास कहते हैं। सिख्य कोई भी मिथ्याज्ञान सर्वेषा अप्रमाण नहीं होता। प्रमाणता और अप्रमाणतामा कारण अविसंवाद कोर विसंवाद है। जैन्हीं जिस रूपमें अविशंवाद है वहीं उसी रूपमें प्रमाणता है। जैते, जिसकी आधि कोय कामल आदि दोपों के कारण खराव हो जाती है उसे आवादणों दो चन्द्रमा दिशाई देते हैं। यह ज्ञान चन्द्रमाकी संस्थाक विषयमें अवसंवादी है ज्याति चन्द्रमाकी विषयमें अवसंवादी है ज्याति चन्द्रमाकि विषयमें अवसंवादी है ज्याति चन्द्रमाकि विषयमें असर्य है। इसी तरह सम्प्रमाकि विषयमें सम्प्रकान भी सर्वण प्रमाण नहीं होते। जैते, होक अवस्थाकों को चन्द्रमा स्थाप प्रतीत होता है कि यह पुथ्योक विकट है किन्तु यह प्रतीति सरय नहीं है। अतः जो ज्ञान जिस विषयमें अवसंवादी है वह वस विषयमें प्रमाण है और विस्व विषयमें अवसंवादी है वह वस विषयमें प्रमाण है और विस्व विषयमें वस्त्रमाण है और विस्व विषय के वस्त्रमाण है और विस्व विषय के वस्त्रमाण है और विस्व विषय के वस्त्रमाण है और विषय के वस्त्रमाण है स्वयं वस्त्रमाण है स्वयं के वस्त्रमाण है स्वयं के वस्त्रमाण है स्वयं के वस्त्रमाण है स्वयं क्षेत्रमाण है स्वयं के वस्त्रमाण है स्वयं के वस्त्रमाण है स्वयं क्षा करता है स्वयं के वस्त्रमाण है स्वयं करता है स्वयं करत

र्चाका—विद कोई भी मिष्याशान सर्वया अप्रमाण नहीं है और सम्यामान सर्वेदा प्रभाण नहीं है तो छोवमें को कुछ ज्ञानोंको प्रमाण और बुछको अप्रमाण ही माना जाता है, उसको व्यवस्था कैसे बनेगी ?

उत्तर— रेजिस झानमें रांबाद ( समाई ) को अधिकता होती है उसे छोकमें प्रमाण माना जाता है और जिसमें विसंबाद ( मिथ्यापन )की अधिकता होती है उसे लोकमें अप्रमाण माना है।

वास्तवमें प्रमाण और अप्रमाणकी स्ववस्था बाह्य पदार्थकी अपेक्षासे हैं। जो आत अवहरूपकी सत्कपते जानवा है वह प्रमाणागांस है, असे कीपण होनेवाला प्रिक्ता सात । और जो साल सामने विद्यागा वस्तुकी असाका सेना जानवा है वह प्रमाण है जैसे सोपम होनेवाला सीपना सात । ये दोनों ही आन स्ववस्थी अपेक्षासे प्रमाण है हैं, स्वोधिक सनी आनोका जो स्वविदन होता है यह प्रमाण है। आप सात है। सात सक्की भी जानता है और बाह्य पदार्थकों भी जानता है और बाह्य पदार्थकों भी जानता है। आराध्य यह है कि सात स्वकी भी जानता है और बाह्य पदार्थकों भी जानता

भारतपानं कर्वाद्वत् स्थाप् प्रमाणं तैमिरादिवन्।
 इद्यवैवादिशंबादि प्रमाणं तर्था मतन् ॥२०॥—स्वीय०।

२, 'सापनपविध्या अपदेशव्यक्तथा'-कष्टराक, क्रद्रशक, प्रकार

है। 'स्व'को बपेझा तो सभो ज्ञान प्रमाण होते हैं; वर्षोंकि ज्ञानके व्यस्तित्वका जो प्रत्यक्ष होता है कि 'मुझे ज्ञान हुना' उसके व्यमाण होनेका कोई कारण नहीं है। हो, बाह्य पदार्थको व्यपेका कोई ज्ञान प्रमाण होता है और कोई ज्ञान व्यप्रमाण होता है।

प्रमाणकी तरह ही प्रमाणामासक भी भेद होते हैं। यवा—प्रत्यक्षामास, परोज्ञामास, स्मरणामास, प्रत्य भज्ञानामास, तकिमास और अनुमानामास।
स्पष्टज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं। अतः अस्पष्टज्ञानको भी प्रत्यक्ष कहना प्रत्यक्षामास
है जैसे पौद्योंके द्वारा करितत निर्वकरण प्रत्यक्ष प्रत्यज्ञामास है। स्पष्टज्ञानको भी
परोक्ष कहना परोज्ञामास है। जैसे मोमांनक करणज्ञानका स्पष्ट होते हुए भी परोक्ष
मानता है। पहले अनुभव किये गये पदार्थमें 'वह' इस रूपने होनेवाले अस्पष्ट ज्ञानको
स्मरण कहते हैं। और उससे विपरीतको स्मरणामास कहते हैं। जैसे जिनवत्यका
्रेवदत्तके रूपमें स्मरण करना स्मरणामा है। इसी तरह वो जुण्या भाइयोंनेंने
एकको वेत्वकर दूसरा समझ लेना या दूसरेको देखकर मो उसे वही न मानकर
स्मीके समान समझना प्रत्योग्जालामाम है। अर्थात् एकस्यमें सादृश्यकी प्रतीति
और स्पूर्वमें एकस्वको प्रतीतिकी प्रत्यमिज्ञानामास कहते हैं।

व्याप्तिके ज्ञानको तर्क.कहते हैं और अविनाभाव निवमका नाम व्याप्ति है। अतः जिनमें अविनाभाव नहीं हैं चनमें भी होनेवाला व्याप्तिज्ञान वकीमांस है। जैसे जो देवदसका पुत्र होता है बह काला होता है।

सापनि साध्यके ज्ञानको अनुमान कहते हैं। उससे विरारोत अनुमानाभाष्ठ होता है। पक्ष, हेनु और बृहान्गपूर्वक हो अनुमानका प्रयाग होता है जतः अनु-मानाभाष्ठको समझनेके लिए पक्षाभाष, हैत्याभास और दृष्टान्ताभासको समझ लेना आवर्यक है। साध्यका लक्षण षष्ट, अवाधित और विषद्ध बतलाया है अवः अनिष्ट बाधित और सिद्धको पक्षाभाष कहते हैं। जैसे मोमांसक राव्यको निर्य मानता है। वह यदि पवराकर राव्यको अनिर्य सिद्ध करने लगे तो यह पक्षाभास है। इसी तरह साध्यको अनिर्य सिद्ध करने लगे तो यह पक्षाभास है। इसी तरह साध्यको आनेत्रियका विषय सिद्ध करना जो पक्षाभास है; वर्गोक यह नात्र से तरह साध्यको भानेत्र साथको सामेत्र स्वयं सुनाई देता है, इसम किसीको भी विवाद नहीं है। जो साध्य प्रत्यक्ष, अनुमान, आयम, लोक और स्वयं चनको सीखा हो वह भी पक्षाभास है। 'अनि सोसल होतो है, वर्गोक हक्ष्य है, जैसे जल।' इस अनुमानमें अनिरका योतस्ता साध्य स्वयस वास्त्र हो; वर्गोक प्रत्यक्ष स्व

प्रमाणामासके मेरीके विवेचनके लिए प्रमेयकमलमार्तवड नामक मन्यका पाँचगाँ परिच्छेद देखना चाहिए। —से०।

अपिन गरम प्रतीत होती है। 'सन्द नित्य है क्योंकि उत्पन्न होता है, जेसे घट' इस अनुमानमें शब्दका नित्यत्व साध्य, क्योंकि उत्पन्न होता है, इस हेनुते वापित हैं स्थोंकि उत्पन्न होता है, इस हेनुते वापित हैं स्थोंकि उत्पन्न होता है, व कि नित्य। यह अनुमान बाधित है। 'मरनेपर घरंसे इस्त मिलता है; क्योंकि वह पुरुपायोन है, जेसे अपमं ।' किन्तु आगममें घरंको सुखदायक और अधमंको दुसदायक माना है। अवः उत्पत्त अनुमानसे पाधित है। अवः उत्पत्त अनुमानसे पाधित है। 'मरनेपर प्रती है; क्योंकि प्राचीका अंग है जेसे रांस वगैन्द्र'। किन्तु होने होने होने होने व्यवस्त्र प्रति अप अपने को विद्या साना जाता है। अवे शोध उत्पाद होनेपर भी दूधका होड़ अपने वास होनेपर भी दूधका होड़ स्वाप्त वास है, किन्तु होने होने से स्वप्त अनुमानसे मानुष्यकी कोपडों हो होनेपर भी दूधको होड़ माना जाता अतः उत्पत्त अनुमानसे मानुष्यकी कोपडों होचूद स्वयवनवाधित है। 'मरी भा वांस है; क्योंकि उसके गर्भ नहीं कहा स्वयवनवाधित है। 'मरी भी वांस है; क्योंकि उसके गर्भ नहीं कहा स्वयवनवाधित है। विद्याल स्वाप्त है। सिक्सी हो सक्ती। ये स्वयाना सिक्सी हो सक्ती। ये स्वयाना साम ही।

अपने साध्यक्षे विश्वके साथ जिस हेतुका अधिनामाथ निविचत होता है वसे विश्व हेत्याभास कहते हैं। फैसे, 'राय्य नित्य है, बगोकि वह उत्प्रप्त होता है' हस अनुमानमें 'उत्प्रप्त होता है' हेतुका अधिनाभाय अपने साध्य नित्यक्ष विरोधी अनित्यत्यके साथ निश्चित है; बगोकि जो उत्प्रप्त होता है वह अनित्य होता है। अतः यह विश्व हेत्याभास है। इस हेत्याभासके भी अनेक भैद अन्य दार्धीनकोने माने हैं। भी हेतु विप्रकों भी रहता हो उसे अनेकानिक हेत्याभास कित हैं। 'इस हेत्याभासके भी अनेक भैद अन्य दार्धीनकोने माने हैं। भी हेतु विप्रकों भी रहता हो उसे अनेकानिक हेत्याभास कित हैं। 'इसके दो सेद हैं एक विप्रकों निश्चित वृत्ति और एक सीव्यक्ष वृत्ति। भी हैं।' विपक्षमें निरिचत रूपसे रहता हो उसे निश्चितनृत्ति अनैकान्तिक हेत्वाभास कहते हैं। जैसे 'याब्द अनित्य है, वयोंकि अमेग है।' यह 'यमेग' हेतु आकाशमें भी रहता है; क्योंकि आकाश भी प्रमेग है। किन्तु आकाश नित्य है। अतः यह अनैकान्तिक हेत्वाभास है। जिस हेतुका विपक्षमें रहना शंकित हो उसे सन्तिष्यवृत्ति अनैकान्तिक हेत्वाभास कहते हैं। जैसे महावीर सर्वज्ञ नहीं पे, क्योंकि वे वनता थे। इस अनुमानमें 'वनतृत्व' हेतुके द्वारा महावीर भगवान्के सर्वज्ञ होनेका निपेष किया है, किन्तु वनतृत्वका और सर्वज्ञत्वका कोई विरोध महीं है, जो वनता हो वह सर्वज्ञ भी हो सकता है। अतः यह हेतु भी अनैकान्तिक हेत्वाभास है। इस हेत्वाभासके भी अनैक भेद बतलाये है।

जिस हेतुका साध्य किसी दूसरे प्रमाणसे निर्णात है, अथवा प्रत्यक्ष वगैरहसे यापित है उसकी अकिचिरकर हेरबाभास कहते हैं। क्यांकि वह हेतु व्यर्थ होता है। जैसे, 'अपन शीतल है क्योंकि द्रव्य है' इस अनुमानमें अध्निका शीसलपना साध्य प्रत्यसंसे वाधित है अत: द्रव्यस्व हेतु व्यर्थ होनेसे अकिचिरकर हेस्बाभास है।

#### **हप्टान्ताभास**

बन्ययदृष्टान्त और व्यक्तिरेकदृष्टान्तके भेदसे दृष्टान्तके दो भेद हैं। अतः दृष्टान्ताभासके भी दो भेद है—अन्ययदृष्टान्ताभास और व्यक्तिरेकदृष्टान्ताभास। विक्र स्पोदिय है, अमूर्त होनेसे, जैसे इन्द्रियसुखा। यहाँ इन्द्रियसुख दृष्टान्तमं । यहाँ इन्द्रियसुख दृष्टान्तमं अमूर्तत्वकप हेतु तो पामा जाता है किन्तु साध्य अपोदियस्व नहीं पामा जाता; स्पोकि इन्द्रियसुख पीदिय है। सब्द अपोदियस्व हो स्पाद अमूर्त होनेसे, जैसे परमाणु, यहाँ दृष्टान्त परमाणुमें साध्य अपोदियस्व तो पामा जाता है किन्तु साधन अमूर्तद्व नहीं पामा जाता; यभोकि परमाणु मृतिक है। सब्द अपोदिय ही अमूर्त होनेसे जैसे घट। यहाँ घट दृष्टान्तमं न तो साध्य अपोदियस्व ही रहता है और न साधन अमूर्त्वक ही रहता है वयोकि घट भूर्त और पीक्षिय होता है। ये सब अन्यदृष्टान्ताभास है।

चन्द अपीष्पेय है अमूर्त होनेते । जो अपीष्पेय नहीं होता वह अमूर्तिन नहीं होता जैसे परमाणु, इन्द्रियसुख और आकाश । यहाँ परमाणु दृष्टान्तमें अमूर्तिन तो नहीं है किन्तु अपीष्पेयस्व है । इन्द्रियसुखमें अपीष्पेयन्त नहीं है किन्तु मूर्तस्य है । आकाशमें 'अपीष्पेयस्य और अमूर्तस्य' दोनो पाये जानेसे दोनोंको ब्यायृत्ति नहीं है । अतः ये सब व्यतिरेकदृष्टान्ताभास हैं ।

٤



| <b>जैनन्याय विषयक साहि</b> त्य      |                                  |                                                                                       |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रन्यका <i>र</i>                   | प्रस्थ                           | प्रकाशन स्थान                                                                         |
| भाषार्यं कुन्दकुन्द<br>(वि०२री शती) | प्रवचनसार                        | रायचन्द जैन शास्त्रमाला बम्बई<br>दि॰ जैन स्वाध्याय मन्दिर सोनगढ़                      |
| गृढपिच्छाचार्य<br>(वि०३रो सतो)      | तस्वायंसूय                       | बनेक स्थानीसे प्रकाशित                                                                |
| चमास्त्राति<br>(वि०३री दातो)        | तस्त्रायोधिगमभाष्य               | रायचन्द जैन शास्त्रमाला बन्बई                                                         |
| समन्तभद्र<br>(वि० ४-५वीं दातीः)     | आप्तमीमांसा<br>युवस्यनुशासन      | सनातन जैन ग्रन्यमाला काशी<br>माणिकचन्द जैन ग्रन्यमाला बम्बई<br>बीर सेवा मन्दिर दिल्ली |
| -                                   | बृहस्स्वयंभूस्तीत्र<br>जीवसिद्धि | "<br>वादिराजके पादर्वनाथचरितमें<br>उत्त्विखित                                         |
| सिद्धसेन<br>(वि०५ यो सती)           | सम्मतितर्क<br>न्यायावतार         | ज्ञानोदय दृस्ट बहमदाबाद<br>रायचन्द चास्त्रमाला बम्बई                                  |
| भीदत्त<br>( E                       | जल्पनिर्णय                       | विद्यानन्दके तत्त्वार्थदलोकवातिकमें                                                   |

त्रिलक्षणकदर्थन

सन्मतितर्वाटीका

**सुमतिस**प्तक

उल्लिखित

- उल्लिखित

सिद्धिविनिश्चयटीकामें उल्लिखित

वादिराजके पार्वनायचरितमें

मल्लिपेणप्रशस्तिमं निर्दिष्ट

न्यायविनिश्चयविवरणमें उल्छिखित मल्लिपेणप्रशस्तिमें उल्लिखित

(बि॰ ६वी शसी)

(वि०६वी शती)

(वि० ६-७वीं शती)

पायकेसरी

सुमति

| अकलंक देव<br>(वि॰ ७वीं सती)          | लधोयस्त्रय<br>( स्वोपज्ञवृत्तिसहित )<br>न्यायविनिश्चय                                                          | सिधो जैन ग्रन्यमालाः<br>अक्लंक ग्रन्यमयके अन्तर्गत                                                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | प्रमाणसंग्रह<br>सिद्धिविनिश्चय<br>(स्वोपन्नवृत्तिसहित)<br>सरवार्थवार्तिक<br>अष्टराती<br>(आप्तमोमांसाको वृत्ति) | मारतीय ज्ञानपीठ वाराणसी  गांची नापारंग जैन प्रत्यमाला अष्टसहस्रोके बन्तर्गत                                                                                   |
| हरिभद्र<br>(वि०८वी सती)              | अनेकान्त्र वयपताका<br>                                                                                         | गायकवाड़ सिरीज वड़ीदा                                                                                                                                         |
| ( 190 टना शता )                      | अनेकान्सवादप्रवेश<br>षड्दर्शनसमु <del>च्चय</del><br>शास्त्रवातीसमुच्चय<br>ग्यायप्रवेशटोका                      | ं<br>आत्मानन्द सभा भावनगर<br>देवचन्द लालभाई सूरत<br>गायकवाड़ सिरीज बड़ोदा                                                                                     |
| कुमारनन्दि<br>(वि॰ ८वीं चतो)         | वादन्याय                                                                                                       | विद्यानन्द-द्वारा प्रमाणपरीक्षामें<br>चल्लिखित                                                                                                                |
| अनन्तवीर्य (वृद्ध)<br>(वि०८-९वी शती) | सिद्धिविनिश्चयटोका                                                                                             | रविभद्रपादोपजीवि अनन्तवीर्यन्द्वार<br>सिद्धिविनिश्चयटीकामें वश्लिखित                                                                                          |
| अनम्तवीर्य<br>(वि॰ ९वीं शती)         | सिद्धिनिनश्चयटोका                                                                                              | भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी ,                                                                                                                                    |
| विद्यासम्ब<br>( वि० ९वीं ग्रती )     | अष्टमहस्री<br>तत्त्वार्यस्तोक्ष्वादिक<br>विद्यानन्दमहोदय<br>युक्त्यनुद्यासनटोका<br>बाप्तपरीक्षा                | गान्धी नाथारंग प्रत्यमाला<br>॥ ॥<br>तत्त्वार्यस्लोकवातिकमें निदिष्ट<br>माणिकचन्द्र जैन ग्रन्थमाला बम्बई<br>बोर सेवा मन्दिर देहली<br>सनातन जैन प्रत्यमाला काशी |
|                                      | प्रमाणपरीक्षा<br>पत्रपरीक्षा<br>सरम्बासनपरीक्षा                                                                | "<br>ग्रास्त्रीय ज्ञानपोठ वाराणसो                                                                                                                             |

| बनन्तकोति<br>(वि० १०वीं शतोः) | जीवसिद्धिटीका                            | वादिराजके पार्वनाथचरितमें<br>उल्लिखित |
|-------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| (140 (041 (011)               | वृह्त्सर्वेज्ञसिद्धि<br>लघुसर्वज्ञसिद्धि | माणिकचन्द जैन प्रन्यमाला काशी         |
| वसुनन्दि                      | बाप्तमीमांसावृत्ति                       | सनातन जैन प्रन्यमाछा काशी             |
| (वि०११-१२वीं शती              | )                                        |                                       |
| सिद्धपि                       | न्यायायतारवृत्ति                         | रायचन्द शास्त्रमाला वन्वई             |
| (वि०१०वीं शती)                |                                          |                                       |
| माणिश्यनन्दि                  | परीक्षामुख                               | वैन सिद्धान्त प्रकाशिनी संस्य"        |
| (वि०११वीं घतो)                |                                          | कलकता                                 |
| •                             |                                          | गान्धी नायारंगजो आकलूज                |
| वादिराज सूरि                  | न्यायविनिद <b>चयविवरण</b>                | भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी              |
| (वि०११वीं धती)                | प्रमाणनिर्णय                             | माणिकचन्द जैन प्रत्यमाला वस्वई        |
| वादीमसिंह                     | स्याद्वादिसद्धि                          | ER 27                                 |
| (वि०११वीं शती)                | <b>नवपदार्थनि</b> श्चय                   | मूड्बिद्री भण्डार                     |
| अभयदेव सुरि                   | सन्मतिटोका                               | गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद             |
| (वि०११वीं सती)                |                                          |                                       |
| प्रभावन्द                     | प्रमेयकमलमार्तेण्ड                       | निर्णयसागर प्रेस वस्बई                |
| (वि०११-१२वी श                 | ) न्यायकुम्दचन्द्र                       | माणिकचन्द जैन ग्रन्थमाला बम्बई        |
| अनस्तवी ये                    | ,<br>प्रमेयरत्नमाला                      | चीखम्बा संस्कृत सोरीच वाराणसी         |
| (वि॰ १२वीं शती)               |                                          |                                       |
| <b>गान्तिसू</b> रि            | न्यायावतारवाति <b>क</b>                  | सिधी जैन ग्रन्थमाला बम्बई             |
| (वि० ११वीं शती)               |                                          |                                       |
| वादिदेव सूरि                  | ,<br>प्रमाणनयतत्त्वालोका                 | - आहेत प्रभाकर कार्यालय पूना          |
| (वि०१२वी शती                  |                                          |                                       |
| <b>(</b>                      | ,<br>स्याद्वादरत्नाकर                    | 82 37                                 |
| हेमचन्द्र                     | प्रमाणमीमांसा                            | सिंघी जैन ग्रन्यमाला यम्बर्द          |
| (वि०१२वीं शतो                 |                                          |                                       |
|                               | <i>द्रा</i> त्रिशतिका                    |                                       |
|                               |                                          |                                       |

|   | भावसेन भैविद्य<br>(वि० १२-१३वीं धती) | विश्वतस्वप्रकाश               | जीवराज जैन ग्रन्थमाला शोलापुर           |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|   | लघु समन्तभद्र<br>( १३वीं दाती )      | <b>अ</b> एसह्स्रोटिप्पण       | बष्टसहस्रोके साथ प्रकाशित               |
|   | आशाधर<br>(वि०१३वीं शती)              | प्रमेयरस्नाकर                 | बाद्याषरप्रवस्तिमँ उत्किबित             |
|   | धान्तिपेण<br>(वि०१३वीं सती)          | प्रमेयरत्नसार                 | जैन सिद्धान्तभवन आरा<br>( अप्रकाशित )   |
|   | नरेन्द्रसेन                          | प्रमाणप्रमेयकलिका             | माणिकचन्द जैन ग्रन्यमाला, काशी          |
|   | विमलदास                              | सप्तमंगीतरंगिणी ं             | रायचन्द जैन शास्त्रमाला बम्बई           |
|   | घर्मभूषण<br>(वि०१५वीं शती)           | <b>न्यायदो</b> पिका           | बीर सेवा मन्दिर दिल्ली                  |
|   | अजितसेन                              | <b>स्यायमणिदीपिका</b>         | जैन सिद्धान्त भवन मारा<br>( सप्रकाशित ) |
|   | <b>धान्तिवर्णी</b>                   | प्रमेयकण्डिका                 | ## 19                                   |
|   | चारुकीति पण्डिताचार्य                | प्रमेयरत्नालं कार             | ,, ,,                                   |
|   | नेमिचन्द्र .                         | प्रवचनपरीक्षा                 | tt n                                    |
|   | <b>দ</b> ণ্ডিক্ <sub>ত</sub>         | <b>न्याय रत्न</b>             | 22 22 1                                 |
|   | <b>सुम</b> प्रकाश                    | न्यायमकरन्दविवेचन             | 13 11                                   |
| ē | न भयचन्द्र सूरि                      | लघीयस्त्रवतात्पर्यवृत्ति      | याणिकचन्द जैन ग्रन्थमाला बस्बई          |
|   | रत्नप्रम सूरि<br>(वि० १३वीं शती)     | स्याद्वादरत्नाकराव•<br>सारिका | प्रकाशित                                |
|   | मल्लिपेण<br>(वि०१४वीं घती)           | स्याद्वादमंगरी '              | रायचन्द्र जैन शास्त्रमाला बन्दर्द       |
|   | यशोविजय                              | अष्टमहस्रोविवरण               | प्रकाशित .                              |
|   | (१८वों धतो )                         | अनेकान्तव्यवस्था              | 1 1 1                                   |
|   |                                      |                               | विघो जैन ग्रन्थमाला बम्बई               |
|   |                                      | जैन तर्कभाषा                  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   |

| शास्त्रवार्तासमुच्चयटोका | प्रकाशित |
|--------------------------|----------|
| न्यायखण्डलाद्य           | ,,       |
| <b>अनेकान्तप्रवेदा</b>   | 39       |
| स्यायालोक                | .,,      |
| गुरुतत्त्वविनिश्चय       | n        |

इनके विवाय भी जैनमठ मूड़बिद्री बादिके भण्डारोंमें कुछ प्रकरण ग्रन्थ वर्तमान है जो अभी अप्रकाशित है।

## जैन न्यायमें निर्दिष्ट प्रन्थों और प्रन्थकारोंकी अनुक्रमणिका

9, 90, 99, 79-42, 55. कमलबील ४२,६६,१५१ धकलंक ११२,११३,१३२,१४४,१४५,१४६. कुन्दकुन्द ६.७.८.१८.२५.११०, १५३,१५४,१५५,१५७,१५८,१९३, 232,237,326,322. २१२,२७८,२७९,२८०,२८१,२८६, कमारनन्दि ३५,३६, २९१.२९५.२९७.२९९.३१८.३२०, कमारसेत ३६ **\$78,\$77,\$73,\$75,\$30,\$\$8,** कुमारिल भट्ट ६,९,१२,२०,२६,२७, 338, ३७,४०,४१,४२,१११, १४६,१६५, झझपाद २, २२,४१, 188. धनन्तकीति ३८. कौटिल्य १ अनन्तवीर्य २३,३७,३८,४३ ११**३**, गोव जीवकाव्ह १६०, २९०, अभयचन्द्र १४६ -टोका १५७,२७९, धभयदेव ४२,१४४,१५१, १५२, गोतम २९ 372, 377. विरविद्स्की ३ अमतचन्द्र ३२१. अप्राती ३३,३५,३६,४८,३२६,३३० जयधवलाटीका १४६,१४९,१५० अष्टसहस्रो ३५,३६,३७,४३,१७० जयन्त ४०,४६ क्षसंग जयसेन ३२१, ३२२. वाप्तपरीक्षा ३७. जल्पनिर्णय २२, २५,३३, ब्राप्तमीमांसा ९,१०,२१, ३५,१६५ जिनभद्रगणि १३४,१४३,१४६,१५४, २९७,२९८,३१८,३२०,३२६ २८२. उद्योतकर २६,२७,२९,३४,३७,४०, जिनसेन 22, जैनतकंभाषा ४३,१४४, 84. चमास्वाति ८ जैनेन्द्रव्याकरण ३१६ जैमिनिसूत्र ३४ एकीमावस्तीव ४१ ञ्चानविन्द्र १४४, कणादसूत्र ४० तत्त्वसंग्रह २३,२४,२५,३८,४०,४२, कन्दली ४१

तत्त्वसंग्रहपंजिका ४२.६६.१५१. तन्वार्धवार्तिक १७.१९,२१,२२,३४ 30. 42. 66. 238. 284. 240. १५४.१५८.२७८.२९१.३०२.३१८. **370,373,33%**. सस्यार्थंडलोक्स्यातिक १९.२१,३०,३१, ३५, ३७, ५२, १३२, १५०, १६८. 260.386.320.324. तत्वार्यमुत्र २८,३१,३७,११०,११२, 148.246. तत्त्वार्थमुत्रकार २८२. तस्वार्याधिगमभाष्य ३१८. तैत्तिरीयोपनिषद २७६, निलक्षणकदर्धन २३.२४,२५,२१५, दिग्नाग ३.५,२३,२५,२६,२७,३४,३९, 44.222. धर्मकीति ३,५,२०,२५,२६,२७,३४, . 35,39,82,66,888, धवला टीका १३३,१३४,१४६,१६४ नयचक्र २५ नयोपदेश ३१८ नागार्जुन ३ नियमसार ७,१८, निश्चयद्वात्रिशिका २८३, न्यायक्रमदचन्द्र ३८,३९,४२,६७, न्यायविन्द् २०,२१,२५,३९, न्यायभाष्य १,४० न्यायमंजरी ४०,४१ न्यायवातिक २७,३४,३७,४० न्यायविनिश्चय ९,२३, २६, ३३, ३५, 38,80,82

४५

कामवितिहस्य विवरण ४१.१९३ म्मायचवेदा २५ ३९. स्यायसञ्च ३.२९.३४.४० न्यायावतार १९.२०.२४.२५.२८.२९, 33.84.88.798.790. पडनास्तिकाय ३१८,३२१. वत्रवरीक्षा ३६.१७. वरीसामज ३८,३९,४२,४३,४८,४९ 42.209.828 पातंत्रलमहाभाष्य ३४. पाणिनिब्याकरण ३१५. पात्रकेसरी २२. २३. २४, ३२, ३३, 284. पाइवंनाधचरित २५. प्रज्ञाकरगप्त ४० प्रमाणनयं सत्वालोक ३९,४२.१४४ प्रमाणनिर्णय ४१.४२.१९३. प्रविवाददेवनस्टि २९,१३२,१३३,१४४, १४५.२८२२९६,२९७, व्याजपरीक्षा ३०.३५.३६.२७९, .888.69.68.96 ininfamino व्रमाणमीमांसाभाषाटिव्यण २०,१५४, प्रमाणनयतत्त्वालोकालंकार ३१८. प्रमाणवार्तिक २०.२५.३२,४१,८८, प्रमाणसमुज्बय २५. ध्रमाणवातिकालंकार ४०,४१ प्रमाणसंग्रह ३०,३३, व्रमेयकमलमार्तण्ड ३७,३८,३९,४२, 87,55,386 प्रमेयरत्नमाला ४३ प्रभाकर ४०,४१,४६,५१,६१,७३, प्रमाचन्द्र ३७,३८,३९,४०,४१,४२, ¥3,¥0,¥9,40,47,50,378. प्रवचनसार ७,११०,३१८,३२१, प्रशस्तवाद ४०,१११, प्रशस्तवादभाष्य ४० वादरायण ५. बहती ४०. वेचरदास ४२, बौद्धन्याय ३ मद्राकलंक ३४, भर्तहरि २६,२७,३०, मासर्वज्ञ ४१, मण्डन ४१. मनुस्मृति १ मलयगिरि १४३, मल्लवादी २५. महिलपेण ३२२. मल्लियेण प्रशस्ति २५, ४१, महापुराण २२, माणिवयनन्दि ३८,३९, ४२,४३,४५, 86,86,88,42,824, मीमांसाइलोकवातिक ६,२७,३७,३८, 80, 82, 184, यशोविजय ४३,१४४,१५२,१५३, युक्तधनुशासन १०,१३,१४,३७, युवत्यनुशासनटीका ३२५, योगसूत्र ३५ रत्नकरण्डधावकाचार २१. लघोयस्त्रय ३०,३५,३८,३९,१५४, २८०,२९९,३२०,३२३,३३१, लघोयस्त्रयतात्पर्यवृत्ति १४६, लघसर्वज्ञसिद्धि ३८.

वसुबन्धु ३,५,२३,१११ वावयपदीय २७,३४, वात्स्यायन १,४०,४६,१११, वादन्याय ३५,३६, वादिराज २३,२५,३८,४१,४२,१९३, वादिदेवसूरि ३९,४२,१४४,१५४, १५५,३३२, विद्यानन्द १९,२१,३०,३१,३५,३६, ₹८,४०,४३,४५,४७,५२,६७,११३, १३३,१५०,१५४,१७०,२८०,२८१, 76,754,370,377,373,374, 326,376. विद्यानन्द महोदय ३७, विशेवावध्यकभाष्य १३४,१४३,२८२, २८३,३१८, बीरसेन १३४. वहदद्वयसंग्रह १४६,१४७ वहत्सवंज्ञसिखि ३८, वैशेषिकसूत्र ३४ व्योमवती ४०,४१, व्योमधिव ४०,४१, शंकराचार्य ६ शवर १११ शान्तरक्षित ५,२३,२४,२५,४०, ४२, शावरमाध्य ९,२७,४०,१६५, थीदस २१,२२,३३, , सत्यशासनपरीक्षा ३७, सन्मतिटीका २४,१४४, सन्मतितकं १७,१९,३५,४२,१५०, १५१,१५३, ३२०,३३०, सन्तानान्तरसिद्धि ३५, समन्तमद्रस्वामी४,६,८,९,१०,१७,२१,

२५,३५,३०,४५,१११,१६५,२८२,
२६५,२९६,२९७,२९८,३१६,३२०,
३२४,३२५,३२६,३२७,३३०,
वर्षापविद्धि १३४,१४४,१५०,१६०,
२९७,
वांस्यकारिका ३५
व्यव्यकारिका ३६८,३२१,
विद्यविद्य ८,१७,१८,१९,२०,२२,२५,
४३,४५,१११,१५०,१५१,१५२,१५२,

सिद्धिविनिस्वय दोका ३८ सुखलाल २०,२६,४२, सुमित २५,१५१ सुमितप्तक २५ सोमदेव १ स्याद्धादरलाकर २४,४२,४३ स्याद्धादमंगरी ३१८ स्वयंभूस्तात्र १०,१४,६७,३१६ पट्खबंद्धातम १३३,१६०, हरिभद्र २५

१५४.१५५

#### पारिभाषिक शब्दानुक्रमणी

वपरसंब्रहनय क्ष 333, अंगप्रविष्ट 288 २४५,२४७, बद्धरारमक(धृतज्ञान) '२९,२७८,२९० अप्रतिपाति (अवधिज्ञान) १६१ अस्याति अवाधितविषय २१५ 40 अगमिकथुत २९४ अमानप्रमाण ११९,२६२, अवक्षुदर्शन १५१ अयोगव्यवच्छेद ३०० अणिमा 228 वर्धजरतोग्याय १५२ अतोन्द्रियज्ञान १६५ ਕਾਰੰਕਰ 338 वर्षपर्यायनेगम ३३२ अत्यन्तायोगव्ययच्छेद ३०० भनंगप्रविष्ट २९४. वर्धपर्यायनगमाभास ३३२, सर्थव्यंजनपर्याय नेगम १३२ अनक्षरात्मक (-श्रुतज्ञान) २९,२७८, २९०,२९१,२९३, वर्थव्यंजनपर्याय नेगमाभास ३३२ अननुषामी (अवधिज्ञान) १६१ वर्षाध्यवसाय २४६. अनवस्थित (अवधिज्ञान) १६१ अर्थापत्ति 224.224 अनिवंचनीयार्थस्याति ८२, वर्षापत्ति (के भेद)११६,११७,२२५, अनुगामी (अवधिज्ञान) १६१, अर्थावग्रह १३२,१३३, अनुपलम्भ २०९. वलोकिकार्थस्याति ८३ अनुमान २१२, बवग्रह १३२,१४५, अनुमान (के अवयव) २२९ बवधिज्ञान १५१,१६० अनुमान (के भेद) २३२. बवधिज्ञान (के भेद) १६१, अनेकान्त २९६,२९९,३२६,३२७, ववधिदर्शन १५१ 379,338 अवस्पित (अवधिज्ञान) १६२, अन्ययानुपवस्ति २०७,२१२,२१४,२१५ अवायज्ञान १५४ अस्ययोगस्यवच्छेद ३०० बविनामाव २०७, २१५, सन्यापोह 784,788. बर्विनामाव (के भेद) २१६, अन्योन्याश्रयदोप २२६,२५७,२६६, . वज्दद्रव्यनेगमनय ३३३ २९५,

बतुद्धप्रयनेगमाभास २३२ बतुद्धप्रयार्थपर्यायनेगम २२२ बतुद्धस्यव्यञ्जनपर्यायनेगम २२२ बसंज्ञिथुत २९२

वसत्स्याति ७९ वसत्प्रतिपक्ष २१५

श्चा बारमस्यातिवाद ८१.

8

दुन्द्रिय (के भेद) ११२ क्र

र्धवर १८८,१८९, र्दहाज्ञान १५३,

ईियाता १८९ व्य

उत्तरवरहेतु २१७, वत्तरवरहेतु २१७, वत्तरवरानुपलच्य २१७, वदाहरण २२९, वपमय २२९, वपमानप्रमाण २०२,२०५, वपमोन (इन्द्रिय) १२२,

वपलम्भ २०९, ऊह २०७.

ऋषु ऋजुमति (मनःपर्ययज्ञान) १६२,१६३, ऋजुमुशनय ३३४,३३६,

ऋजुसूत्रनय २२४,२२६, ऋजुसूत्रनयाभास ३३४,् प

एकस्य प्रत्यभिज्ञान १९७ एकान्त ३२७,३२९,३३०, एकान्त (क भेद) ३२६ एवंभूतनय ३३६,

क

कल्पना ६४, कल्पनापोढ ३४ कारकसाकल्य ५९, कारणहेलु २१७,

कारणानुपलब्चि २१७

कार्यहेतु २१७

कार्यानुपलन्धि २१७ केवलज्ञान २७,१६४,२९५,

क्रमभावनियम २१६ क्षेत्रभवानुगामी (अवधिज्ञान) १६१

क्षेत्रभवानुगामी (अवधिशान) १६१ क्षेत्रानुगामी (अवधिज्ञान) १६१

ग गमिकथत २९४.

गुण ५ गुणप्रत्यय (सर्वधिज्ञान) १६० गोण १४.

च ्वशुदर्शन १५१

चतुरंगवाद ३३ चित्रज्ञान १९८, चिन्ता (ज्ञान) २०७,

জ

a

जल्प ३३, इप्ति १०७ ज्ञातृन्यापार ६१

तथोपपत्ति (बविनाभाव) २०७, तर्के (प्रमाण) २०७,२०९, वैरूप्य २१३, द्दं दिशिणायम्य १८९ दर्शन १४५,१४७,१५२, दुर्गम १३,३२१,३२०, देशामिष (ज्ञान) १६०, इन्य ५ इन्यमिनम ३३३ इन्यमुल २८६, इन्यमुल २८६,२९३, इन्याधिकमम ५,३०९,३१४,३१७,

ध धारणा (ज्ञान) १५४, धारावाहिकज्ञान ५०,

द्रव्येन्द्रिय १२२,१३५,

ल

स्प १३,२९८,३१९,३२७,३२८,३२९,

३३०,३३१,

सयबास्य २२०,३२१,३२२,३२५,

सयस्य २२०,३२१

निममन २२९,

निम्नहस्यान ३३,२३०,

निम्नस्य ३४,३३२,३३४,३३६,

नैममनय ३३,३३२,३३४,३३६,

प पक्ष २१३ पररूपादिचतुष्टम ३०७, परमावधि (ज्ञान) १६०

नैगमाभास ३३१,३३३,

स्याद

परमावधि (के भेद) १६१, परसंग्रह ३३३ परसंग्रहाभास ३३३ परस्परपरिहारस्थिति विरोध २०८ परार्थप्रमाण २९६,२९७, परार्थानुमान २३२, परोक्ष ७,२७,१३२,१९३, परोक्ष (के मेद) ३२,११२,१९३, पर्याय ५ पर्याय थवज्ञान २९२ पर्यायार्थिकनय ५,३०९,३१४, ,055,085 पर्यायनैगमनय ३३२. पूर्वचरहेतु २१७, पूर्वचरानुपलिध २१७. प्रतिपाति (बवधिज्ञान) १६१ प्रतिज्ञा २२९, प्रत्यक्ष ७, २७,१३२. प्रत्यक्षाभास १९६ प्रत्यभिज्ञान १९६,२०४,२०७, प्रध्वंसाभाव १२१, प्रतीत्यसमूत्पादवाद ३४ प्रमाण २७,४५,४६,४७,३१९,३२८, **\$**₹₹,**\$**₹¢, प्रमाण (के भेद) ११३ प्रमाणवावय ३१९,३२१,३२२,३२५, प्रमाणसंप्लव ४७, प्रमाणसप्तभंगो ३२०,३२१, प्रसिद्धार्थस्यातिवाद ८१ प्राकास्य १८९. प्राकृतवस्य १८८,

प्रागभाव १२१, प्राप्ति १८९, प्रामाण्य १०२.

य

बाधितविषय (हेरवाभास) २१५,

भ

भवप्रत्यय (जवधिज्ञान) १६० भवानुगामी (जवधिज्ञान) १६१ भाववाक् २८१, भावेन्द्रिय १२२,१३५, भावश्रुत २८५,२९३,

B

मतिज्ञात २७,२८,१६२,१५१,
मतिज्ञात (के जेब) १५५,
मध्यमा (वाक) २८१,
मनापर्ययज्ञात १५१,१६२,
महिमा १८९,
मिथ्या अनेकात्त १७,३२७,
मिथ्या एकान्त १७,३२६,
मिथ्याधृत २९३,
मुख्य १४
मुख्यप्रस्यक्ष २८,१३२,

्य । १८५

यत्रकामावसायिता १८९,

े लिया १८९, लिया (इहिंद्रय) १२२ लब्ब्यदार (कुग्रुतज्ञान) २८१,२८२, २८७,२९१,२९२,२९३, लियन (-भ्रुतग्रान) २७८,२९०,

ਹ वर्चमान (अवधिज्ञान) १६१ वध्यघातकविरोध ३०८. विश्वता १८२ विकलप्रस्यक्ष २७ विकलादेश ३२०,३२२,३२३. विकल्पवासना ७०,७१. धितपदा 33 विवस २१३. विपर्ययज्ञान ७३,१२८, विपुलमित (मनःपर्ययज्ञान) १६३,१६४ विवेकास्याति ७३. वैकारिकबन्ध १८८. वैखरी (वाक्) २८१, वैसाद्वय प्रत्यभिज्ञान १९७, व्यंजनाक्षर २८७,२९३, व्यंजनावग्रह १३२,१३३,१३५, व्यधिकरणासिद्ध २६२. व्यंजनपर्याय ३३३ ध्यंजनपर्यायनैगम ३३२ व्यंजनपर्यायनैगमाभास ३३२. ब्याप्ति २०७,२१०, व्याप्यहेत २१७. व्यवहारनय ३३४,३३६,

व्यवहाराभाष ३३४,
श्र
श्र
शवद्य (-अ्तज्ञान) २७८,२९०,२९१,
शव्दनय ३३१,३३५,३३६,
शुद्धत्व्य नैगमनय ३३२,
शुद्धत्व्य नैगमभास ३३२,
शुद्धत्व्य नीयमभास ३३२,
शुद्धत्व्य व्यव्यव्यवनिगम ३३३

थुतजान २७,१३२,१५१,२३३,२७७ २७८,२८०,२८३,२८४,

स

संप्रह्तय ३३३,३३६, संशयज्ञान ७१,१२८,१५३ संज्ञाक्षर २८७,२९३,

संजीध्त २९३ सकलप्रत्यक्ष २७,१६४, सक्तादेश ३२०,३२२,३२३,

सत ११ सत्त्रतिपक्ष २१५

सन्निक्षं ५४ मपक्ष २१३,

सप्तर्भंगी ३०२ समभिक्दनय ३३५,३३६,

सम्यक् अनेकान्त १७,३२७ सम्यक् एकान्त १७,३२६, सम्यक्श्रुत २९३

सर्वावधि (ज्ञान) १६०,१६१, सर्वोदयतीर्थ १४.

सविकल्पक (ज्ञान) ६४,६५,

सहचरहेतु २१७,

सहचरानुप सहभावनिः

961 .... सांन्यवहारि:

सांव्यवहारि सादृश्यश्रद्यां ' साधन २१ साध्य २२४-।

सुनय । स्फोट २६८

स्मृतित्रमोप स्याद्वाद २९८,२९

स्वरूपादि च स्वलक्षण (४ स्वराविदन ९

- स्वार्यप्रमाण स्वार्थानुमान

> हीयमान (अ हेतु २१२.

हेत् (के भेद

#### विषयानुक्रम

अकलंक २६ अकलंकदेवके उत्तरकालीन जैन नैया-यिक ३५ अकलं र देवके प्रमाणविषयक द्वारा गुरिययोंका सुलझाव ११२ अक्लंकदेवके पर्व जैन न्यायको स्थिति ६ अख्यातिबाद ७९ धनन्तकोति ३८ अनन्तवीर्य ३७ अनिर्ववनीयार्थस्याति ८२ अनिस्तज्ञान और प्रनुमानादि १५७ अनुमानके अवयव २२९ अनुमानके अवयवोंके विषयमें बौद-मत २२९ जनुमानव्रमाण २१२ अनुमानके भेद २३२ बनमानमें अर्थानतिका अन्तर्भाव ११८ अनेकान्तमें सप्तभंगी ३२६ श्रन्ययानुवपत्ति या अविनाभाव नियम हो हेत्का सम्यक् लक्षण २१६ अन्यापोहवादकी समोक्षा २४३ अपभंग प्राकृत व्यक्ति शब्द भी वर्षके वाचक २७३ 'अपूर्व पद'के सम्बन्धमें जैन नैशायिकोमे मतभेद ४७ सभयदेव ४२ बभावप्रमाणका अन्तर्मात ११९

अर्थ ज्ञानका कारण नहीं १२५ अर्थापत्तिका अनुमानमें अन्तर्भाव २२६ अर्थापत्ति प्रमाणके सम्बन्धमें मीमांसक-का मत २२४ वर्षावप्रह १३२ अलोकिकार्घख्याति 🖘 अवग्रह और दर्शन १४४ अवग्रहके सम्बन्धमें धवलाका मत १३३ अवग्रहके सम्बन्धमें इवेताम्बर मा-न्यता १३४ अवधिज्ञान १६० अवधिज्ञानके भेदोंका विवेचन १६१ अविनामावके भेद २१६ व्यसन्स्यातिवाद ७९ आगम या श्वप्रमाण २३२ आरमख्यातिवाद ८१ ईहा आदिका स्वरूप १५३ इन्द्रियके भेद १२३ इन्द्रियों के आहंकारिकत्वको समीक्षा १२४ इन्डियके सम्बन्धमें नैयायिकका मत १२३ इन्द्रियवृत्ति समीक्षां ६० ईश्वरवाद समोक्षा १७७ उपनानव्रमाणके सम्बन्धमें नैयायिकका मत २०४ उपमानप्रमाणके सम्बन्धमें मीमासक्का मत २०१

प्रत्यभि-उपमानप्रमाणका सादश्य ज्ञानमें अन्तर्भाव २०५ उमास्वामि ८ सरजमित मनःपर्ययका विवेचन १६३ मरजुसूत्रनय ३३४ एवकारके प्रयोगका विचार ३२४ एवंभूतनय ३३६ कुन्दकुन्द आचार्य ६ कूमारसेन और कुमारनन्दि ३५ कारकसाकस्यकी समीक्षा ५९ चक्षके प्राध्यक।रित्वकी समीक्षा ५६ चार्वाकके एक प्रमाणवादकी समोक्षा ११४ जैन न्याय ४ जैनसम्मत प्रमाणलक्षण ४ शातुन्यापारबाद समीक्षा ६१ ज्ञानके अचेतनत्वकी समीक्षा ९९ भान स्वसंबेदी है ९१ ज्ञानान्तरवैद्य ज्ञानवाद समीक्षा ९५ तर्कप्रमाण २०७ तर्कप्रमाणका जैनो-द्वारा समर्थन २०९ तर्मके द्वारा व्याप्तिग्रहणका समर्थन 200 दर्शनके स्वरूपकी दिगम्बरमान्यता १४६ ेदर्शनके सम्बन्धमे सिद्धसेनका मत १५० दशीनतर सम्मत प्रमाणलक्षण ५३ दार्शनिक युगसे पहले ज्ञानके पाँच मेद 220 दुष्टान्तामास ३४५ धर्मकीतिके प्रमाणलक्षणमें बभ्रान्तपद-

पर प्रकाश ६६

मतभेद ५३ नयके भेद ३३० नयवाद ३२७ नयसप्तभंगी ३१९ निविकल्पक ज्ञानसमीक्षा ६४ नैयमनय ३३१ नैयायिकसम्मत प्रमाणभेद ११६ न्यायशास्त्र १ परोक्षज्ञानवाद समीक्षा ९१ वरोक्षत्रमाणका लक्षण और भेद १९३ पात्रकेसरी २२ प्रकाश ज्ञानका कारण नही १३० --प्रस्थवसे व्याप्तिका ग्रहण माननेवाले यौगोंकी समीक्षा २०९ प्रत्यभिज्ञान प्रमाणका बौद्धों द्वारा निर-मन, जैनों-डारा समर्थन १९७ प्रमाण और नयमें भेद ३२८ . प्रमाणचर्चा दार्शनिक युगकी देन ११० प्रमाणका फल ३३७ प्रमाण-फलमें सर्वया भेददादी नैयायिकीं-की समीक्षा ३३८ -प्रमाणलक्षणका विवेचन ४६ प्रमाणसप्तभंगी ३१९ प्रमाणामास ३४२ 🖰 प्रमाणांभासके भेद ३४३ व्रमाणामासका स्वरूप ३४२ प्रभावन्द्र ३९ प्रसिद्धार्थस्याति ८१ प्रामाण्यवाद समीक्षा १०२ बहुबहुविघन्नानका समर्थन १५९ बौद्धसम्मत दो प्रमाणोंकी समीक्षा १५५ भाराबाही ज्ञानोके प्रामाण्यको छेकर , मविज्ञानके ३१६ भेद १५५'. '..'

मतिज्ञान या सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष १३१ श्रवके वदारात्मक-अनक्षरात्मक भेदों-मनःवर्ययज्ञान १६२ मनःपर्ययके भेद १६२ मनःवर्ययके सम्बन्धमें श्वेताम्बर मान्यता : १६२ मल्लवादो और सुमति २५ माणिवयनन्दि ३८ मिष्याज्ञानके तीन भेद ७३ मीमांसक्तसमत प्रमाणभेद ११६ यशोविजय ४३ योग्यताविचार ५४ वादिदेवसरि ४२ वादिराज ४१ विद्यानस्य ३६ विपरीतार्थस्याति ८४ विवर्ययज्ञानके सम्बन्धमें भारतीय हार्थे-निकांके मतभेदांकी समीक्षा ७३ विप्लमित मनःपर्धय १६३ विवेकाख्याति ७३ येदके अपौष्पेयत्वको समोक्षाः २६२ व्यञ्जनावज्ञह १३२ व्यवहारनय ३३४ घाव्यके नित्यत्वकी समीक्षा २५४ पारको प्रमाण न माननेवाल बौद्धोंको समीक्षा २३६ शब्दप्रमाणको धनुमानसे भिन्न न माननेवाले वैदीपिकोंकी समीक्षा २३३ शब्दनय ३३५ शब्दार्थके विषयमे मीमांसककी समीक्षा २४९ थीदत्त २१ ध्रुतके दो उपयोग २९७

का विवेचन २८७ यतके भेदोंका विवेचन २७८ श्तज्ञानके विषयमें अक्लंकदेवका यत २८७ थतज्ञानके विषयमें विद्यानन्दकी समीक्षा श्रुतज्ञानके सम्बन्धमें क्वेताम्बरमान्यता २८२ श्रुतक्षानके व्वेताम्बरसम्मत भेद २९२ संब्रहनय ३३३ संस्कृत शब्दोंकी ही अर्थका वाचक मानवेदाले मीमांसकोकी समीक्षा २७१ सक्लप्रत्यक्ष १६४ सक्षिकपंवाद ५३ सित्रकर्पकी समोक्षा ५४ सप्तभंगी ३०१ सन्तर्भगोका उपयोग ३२५ सप्तभंगोके प्रथम दितीय भंगका विवेचन ३०२ सप्तभंगीके त्तीय भंगका विवेचन ३१४ सप्तभंगोके चतर्थ, पंचम और पष्ट भंगका विवेचन ३१७ सप्तभंगोके सातवें भंगका विवेचन ३१८ सम्भिल्द्रनय ३३५ सर्वज्ञत्वसमीक्षा १६५ सर्वतताके विरोधमें कुमारिलका प्रा १६५ सर्वज्ञाके समर्थनमे विद्यानन्दको युनितयौ १६८ सर्वेत्रताके सम्बन्धमें भंका-समाधान १७६ साकार ज्ञानवाद समोशा सह सात ही भंग क्यों ? ३०४ सात्म भंगों क्यांगेंद ३१८ सात्मका स्वरूप २२४ स्मरण व्यवा स्मृति १९३ स्मृतिकी प्रमाण न माननेवाले वोद्धोंकी समीक्षा १९३ स्याद्वाद और केवलज्ञानमें अन्तर २९५ स्याद्वादका स्वरूप २९८ स्याद्वादक विना अनेकानका प्रकाशन नही २९९

स्यात् और एवकारका प्रयोग १०० स्वामी समन्तभद्र और सिद्धसेन म् स्फोटवादी वैयाकरणोंकी समीसां १६७ हेतुके भैद ११७ हेतुके नैयापिकसमस्त पांचभेद और समक्षी समीसा १२२ हेतुके भैदोंकी विषयमें बौद्धमत ११८ हेतुके मेक्कपळ्ळाणकी समीसा १११ हेतुके बाएवसम्ब भेदोंकी समीसा १११ हेतुके बाएवसम्ब भेदोंकी समीसा १११ हेतुके वाष्ट्रवस्यकराणकी समीसा ११५ हेतुके वाष्ट्रवस्यकराणकी समीसा ११६ हेतुके वाष्ट्रवस्यकराणकी समीसा ११६ हेतुके वाष्ट्रवस्यकराणकी समीसा ११६ हेतुके वाष्ट्रवस्यकराणकी समीसा ११६ हेतुके वाष्ट्रवस्यकराणकी समीसा १२३ हेमचन्द्र भई

# ्सहायक ग्रन्थ तथा ग्रन्थ संकेत सूची

| अष्ट श॰ अष्ट स॰                     | अष्टवती-अष्टसहस्रीके अन्तर्गत         | निर्णय सागर वस्वई                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| आ० मी० }                            | भाष्तमीमांसा                          | जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी             |
| आप्तमी० 🕽                           |                                       | संस्या कलकत्ता                      |
| कौ० अर्थ                            | कोटिल्य अयंशास्त्र                    |                                     |
| गो॰ जो० टो॰                         | गोम्मट सार जोवकाण्ड टीका              | जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी             |
|                                     |                                       | संस्या कलकत्ता                      |
| সত ঘৃত                              | जगवनला टीका (कसाय पाहुः               | ह) भाव दि॰ जैन संघ.                 |
|                                     |                                       | चौरासी, मधुरा                       |
| जैन सक्षे                           | जैन तर्वभाषा                          | सिधी जैन सिरीज कलकत्ता              |
| जैन शिं० सं०                        | जैन शिक्षा लेख संग्रह                 | माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला बम्बई        |
| तन्त्र वा०                          | तःत्रवातिक                            | आनन्दाश्रम सिरीज पुना               |
| तहत्र संव                           | तत्त्वसंग्रह                          | गायकवाड सिरीज बड़ीदा                |
| तस्वा० वा० )<br>तस्वाधी०            |                                       |                                     |
| offooto                             | तत्त्वार्थवातिक                       | भारतीय सानवीउ वाराणसी               |
| त • स्लोकवातिक  <br>तत्त्वार्थस्लोक | तस्वार्थ इलोक वार्तिक                 | निर्णयसागर यन्वई                    |
| त्त० सू०                            | तत्त्वार्थसुत्र.                      |                                     |
| नी॰ वा॰                             | नीतिवाक्यामृत                         | माणिकचन्द्र ग्रन्यमाला बन्दर्ड      |
| দ্যা০ কু০ ব্ৰঙ                      | न्यायक् <b>भ्</b> दचन्द्र             |                                     |
| न्यायभा ० .                         | न्यायभाष्य                            | चौखम्बा सिरीज काशी                  |
| न्यायम् ०                           | <b>स्यायमंजरी</b>                     | विजयनगर सिरोज काशी                  |
| श्याय वा०                           | न्यायवातिक                            | चोखम्बा सिरीज काशो                  |
| म्या०वा० सा० टी                     | • न्यायवातिक तात्पर्य टीका            | n 11                                |
| न्याय वि०                           | न्यायविन्दु                           | 21 21                               |
| न्याय वि०<br>न्याय वि० वि०          | न्यायविनिश्चय<br>न्याय विनिश्चय विवरण | भारतीय ज्ञानपोठ वाराणसी             |
| स्याया •                            | <b>स्यायावतार</b>                     | रायचन्द्र जैनशास्त्रमाला<br>बम्बर्ड |
|                                     |                                       | dad3                                |

| <b>२</b> ९९             | जैन स्याय                       |                                                  |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| न्यायसू ०               | न्यायसूत्रं                     | चौलावा सिरीज काशी                                |
| परी ०<br>परीक्षामु ०    | } परोक्षामुख                    | चोखम्बाविद्या भवन<br>बाराणसी                     |
| पात • महा •             | पातञ्जल महाभाष्य                | निर्णय सागर प्रेस बम्बई                          |
| प्रकरणमं०               | प्रकरणमंजरी                     |                                                  |
| प्र• प•<br>प्रमाणप•     | } प्रमाणगरीक्षा                 | जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी/<br>संस्था कलकता (       |
| प्रमेय क०<br>प्र० क० स० | } प्रमेयकमलमार्तण्ड             | निर्णय सागर प्रेस वस्वई                          |
| प्रमा० मी०              | त्रमाणमोमांसा                   | सिंधी जैन सिरीज कलकत्ता                          |
| प्रमाण बार              | त्रमाणवातिक                     | विहार उड़ीसा रिसर्च<br>सोसायटी पटना              |
| प्रमाण वा० अलं०         | प्रमाणवातिकाल <b>ङ्कार</b>      | जायसवाल इन्टीटघूट पटना                           |
| प्रमाण वा॰ टो॰          | प्रमाणवातिक टीका                | किताय महल इलाहाबाद                               |
| प्रमाण वा० स्ववृ०       | प्रमाणवातिक स्वोपशवृत्ति        | 11 17                                            |
| प्रमाण नि॰              | प्रमाण <b>तिर्णय</b>            | माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला .<br>चम्बई                |
| प्रमाणस <sup>्</sup>    | प्रमाणसमुच्चय                   | मैसूर यूनिवर्षिटी सिरीज                          |
| प्रवच०                  | प्रवचनसार .                     | रायचन्द शास्त्रमाला बम्बई                        |
| খ্যা• মা• *             | प्रशस्तवाद भाष्य                | विजयानगरम् सिरीज काशी                            |
| प्रशस्त० कन्दली         | प्रशस्त्रपादभाष्य कन्दली टीक    | r                                                |
| प्रशः व्योम             | प्रशस्तवादभाष्य व्योमवती टी     | का चौद्रम्य सिरीज काशी                           |
| वृह० टी०                | वृह्तीरीका                      | • मद्रास यूनियसिटी सिरीज                         |
| म॰ पु॰                  | महावुराण                        | भारतीय शानपीठ वाराणधी                            |
| माठर वु॰                | माढर वृत्ति                     | धीयम्बा सिरीज काशो                               |
| मोमांसा रलो० वा०        | मीमांसा इलोक वार्तिक            | चौसम्बा सिरोज काशी                               |
| मी० श्लो० टी०           | मोमांसा स्नोक वार्तिक टोका      | n n                                              |
| योगद० व्यासमा०          | योगदर्शन व्यासभाष्य             | चौलम्या सिरीज काशो                               |
| सघी० विवृति०            | लघोयस्त्रय स्वोपज्ञ विवृति      | माणिकचन्द्र यन्यमाला                             |
| वास्या॰ भा॰             | न्यायकुमुद चन्द्र गत            | बम्बई                                            |
| वाक्य प॰ ें,            | वात्स्यायन भाष्य<br>} वाक्यपदीय | चौत्रक संव सिरोज<br>चौत्रम्बा संस्कृत सिरोज कासी |

| वावय प० टो०<br>विधिविक स्यायका | ग० विधिविवेक स्यायकणिका टी           | चौलम्बा सिरीज काशी<br>का लाजरस कम्पनी काशी |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| वि० भा०<br>विद्यो <b>०</b> भा० | } विशेषात्रश्यक भाष्य<br>}           | यशोविजय प्रन्यमाला<br>काशो                 |
| वैशे० सू०                      | वैशेषिक मूत्र                        | निर्णय सागर शेस वम्बई                      |
| वृ० स्व०<br>स्वयंभू०           | <b>े</b> वृहत्स्वयम्भूस्तोत्र        |                                            |
| शा० भा०<br>शावरभा०             | } शावरभाष्य                          | बानन्दाधम पूना                             |
| शास्त्र दी०                    | <b>पास्त्रदोपिका</b>                 | चौलम्बा सिरीज काशी                         |
| पट्• ख•                        | पद्वण्डानम                           | सेठ शिताबरायलखमीचन्द                       |
|                                |                                      | भेलसा                                      |
| स॰ मि॰<br>सर्वा० सि॰           | } सर्गार्थसिद्धि                     | भारतीय ज्ञानपीठ वाराणसी                    |
| सन्मति व दीव                   | सन्मतिसकं टोका                       | गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद                  |
| सांक्य का०<br>सांस्य का०       | } सांख्यकारिका                       | चौयम्बा सिरीज काशी                         |
| संख्य प्र० भा०                 | सांख्य प्रवचन भाष्य                  | 11 11                                      |
| सि० वि०<br>सिद्धि वि० टी०      | सिद्धिविनिश्चय<br>सिद्धियिनिश्चयटीका | } भारतीय ज्ञानपीठ वाराणसी                  |
| स्या० सं०                      | स्यादादर्मजरी ्                      | आईत् प्रभाकर कार्यालय पूना                 |
| स्या० रत्ना०<br>स्कोट सि०      | स्याद्वादरत्नाकर<br>स्फोटसिद्धि      | ,,<br>मद्रास यूनिवर्सिटो सिरीज             |
|                                | -                                    |                                            |





लेखक

जन्म —कार्तिक शुनला द्वारती, सं० १९६० । नहरोर, जिला विजनोर, (उ० प्र०) । श्री स्पादाद महाविद्यालय, वाराणसोमें अध्ययन तथा १९२७से उसीमें अध्यापन ।

प्रकाशित कृतियाँ — ?. जैन पर्म; २. जैन साहित्यके इतिहासको पूर्वपीठका; ३. भ० म्हपभदेव; ४. नमस्कार मन्त्र, ५. न्याय-कुमुदवन्द्रके प्रथम भागको विस्तुत प्रस्तावना। अन्दित तथा सम्यादित— ६. उपासका-ध्ययन; ७. कुन्दकुन्द प्राभृत संग्रह; ८. तस्वार्यमुत्र।

अन्दित-९. स्मामीकार्तिकेवानुप्रेसा । सहायक रूपमें-१०. कसावपाहुडके नौ भाग। सम्पादक जैन सन्देश।